

# सूक्ति त्रिवेणी

( जैन, बौद्ध एवं वैदिक वाड्मय की चुनी हुई सूक्तियां )

उपाध्याय श्रमरमुनि

सन्मति ज्ञान पीठ, ऋागरा-२

पुस्तक : सूक्ति त्रिवेणी

华-

सम्पादक उपाच्याय अमरमुनि

华

विषय जैन, बौद्ध, वैदिक वाड्मय की सुवितया

4

पुस्तक पृष्ठ तीन खण्ड के कुल पृष्ठ ७८६

4

प्रकाशक सन्मति ज्ञान पीठ, लोहामटी आगरा-२

\*

प्रथम प्रकाशन अक्टूबर १९६८

#

मूल्य साधारण संस्करण १२) पुस्तकालय सस्करण १६)

4

मुद्रक श्री विष्णु प्रिन्टिङ्ग प्रेस, आगरा~२

# विद्वानों का ऋभिमत

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली—४ दिनाक:—२६ अगस्त, १६६८

इन्सान फितरतन आज़ाद मनिश्र होता है। किसी किस्म की पावन्दी या रोक-टोक उसकी इस आजादी में रुकावट समफी जाती है। लेकिन समाज-हित और अनुशासन के लिये यह जरूरी है कि कुछ ऐसे नियम निर्धारित हो, जो समाज को जगल के कानून का शिकार न होने दें। यही वह नियम है, जो दुनियां के मिन्न-भिन्न धमों की आधार शिला है, स्वाह वह हिन्दुआ का धमें हो या किसी और का। हकीकत तो यह है कि दुनियां का हर मजहव एखलाकी कदरों का एक मखजन है। उपाध्याय अमर मुनि की यह रचना इन्हीं नियमों और उपदेशों का सग्रह है, जिसमें जैन, बौद्ध और वैदिक धर्म के चुने हुए उपदेशों का सग्रह एक पुस्तक के रूप में जन-साधारण की भलाई के लिये प्रका-शित किया गया है। मुफे विष्वास है कि अगर लोग इस किताब को पढ़े गे और इसमें दिये हुए इन उसूलों पर अमल करेंगे तो वह केवल अपने मजहव के लोगों के जीवन ही को नहीं, विल्क अपने आस-पास के लोगों के जीवन को भी सुखमय और शान्तिपूर्ण वना सकेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मुनि जी की रचना का लोग ध्यान से अध्ययन करेंगे और इच्छित लाभ उठा सकेगे।

> —जाकिर हुसैन (राष्ट्रपति–भारत गणराज्य)

> > VICE PRESIDENT INDIA NEW DELHI August 26, 1968

I am glad, the publication in Hindi entitled 'Sookti Triveni' written by Shri. Upadhyay Amarmuni represents an anthology of lofty thoughts and sublime ideals enshrined in the sacred

scriptures of our ancient religious faiths—Buddhism, Hinduism and Jainism Our sacred soil is renowned for the confluence of cultures and ennobling stream of precepts and teachings conceived, enunciated and propagated by our illustrious savantsaints and seers, right from Lord Krishna to Vyasa, Manu, Lord Buddha—the Enlighted One—to Mahavir, and Mahatma Gandhi By delving deep into this realm of spiritual knowledge and learning and culling the pearls of wisdom, Upadhyay Amarmuni has made a commendable effort for weaving them into a 'necklace of resplendent thoughts' If the gems of thoughts embodied in the 'Sookti Triveni' can serve as beacon-light to the readers and in equipping them to visualise the spiritual enlightenment, unsullied devotion and unity of mankind which all the three religious faiths rightly lay accent on, the author will have rendered a signal service to the country

V. V. Giri
(Vice-President)

'सूक्ति त्रिवेणी' श्री उपाध्याय अमर मुनि की कृति है, अमर मुनि जी अपनी विद्वत्ता के लिये प्रसिद्ध हैं।

पुस्तक मे जैन, बौद्ध और वैदिक साहित्य के सर्व मान्य ग्रन्थों से सुन्दर सग्रह किया गया है।

भारतवर्ष का यह काल निर्माण का समय है, परन्तु यह खेद की बात है कि यह निर्माण एकागी हो रहा है। हमारी दृष्टि केवल भौतिकता की और है। हमारे निर्माण में जब तक आध्यात्मिकता नहीं आयेगी, तब तक यह निर्माण नागोपाग और पूर्ण नहीं हो सकता। यह प्रथ इस दिशा में अच्छी प्रेरणा देता है।

—(सेठ) गोविन्ददास ससद सदस्य (अध्यक्ष हिन्दो साहित्य सम्मेलन)

> 'सनिधि' राजघाट, नई दिल्ली—१

बिन दिनों में भारत में सब जगह जाकर लोगों को समभाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय सस्कृति को हमें प्राणवान बनाकर विश्व की सेवा के योग्य वनाना हो तो हमे अव समन्वय-नीति को स्वीकार करना ही होगा। समन्वय नोति ही आज का युगधर्म है।

भारत मे तीन दर्गनो की प्रघानता है। सनातनी संस्कृति के तीन दर्गनो का प्रमुख है (१) वैदिक अयवा श्रुति-स्मृति पुराणोक्त-दर्गन (२) जैन दर्गन (३) और वीद्ध दर्शन। अन तीनो दर्गनो ने भिक्तयोग को कुछ न कुछ स्वीकार किया है। ये सब मिलकर भारतीय जीवन-दर्गन होता है।

विसी युगानुकूल नीति का स्वीकार जैन मुनि उपाघ्याय अमर मुनि ने पूरे हृदय से किया है। और अभी-अभी उन्होंने किन तीनो दर्शनों में से महत्व के और सुन्दर सुभाषित चुनकर 'सूक्ति त्रिवेणी तैयार की है। अमर मुनि जी ने आज तक बहुत महत्व का साहित्य दिया है, उस में यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्व की वृद्धि कर रहा है। तुलनात्मक अध्ययन से दृष्टि विशाल होती है और तत्व-निष्ठा दृढ होती है। 'सूक्ति त्रिवेणी' ग्रथ यह काम पूरी योग्यता से सम्पन्न करेगा।

मैं सस्कृति उपासको को पूरे आग्रह से प्रार्थना करूँगा कि समय-समय पर अस त्रिवेणी में डुवकी लगाकर सास्कृतिक पुण्य का अर्जन करे।

श्री अमर मुनिजी से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि अस ग्रथ के रूप में हिन्दी विभाग को उस की भाषा सामान्यजनसुलभ बनाकर अलग ग्रथ के रूप में प्रकाशित करें। ताकि भारत की विशाल जनता भी अससे पूरा लाभ उठावे। ऐसे सुलभ हिन्दी संस्करणों से पाठकों को मूल सूक्ति त्रिवेणी की ओर जाने की स्वाभाविक प्रेरणा होगी। मैं फिर से अस युगानृकूल प्रवृत्ति का ग्रीर उसके प्रवर्तकों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

- काका कालेलकर

..... सूक्ति त्रिवेणी के प्रकाशन पर मुक्ते प्रसन्तता है, यह एक सुन्दर पुस्तक है, इससे समाज को लाभ पहुँचेगा और राष्ट्र की सास्कृतिक एकता

को वढावा मिलेगा, इस दिशा मे आपका कार्य सराहनीय है, आप मेरी ओर से वधाई स्वीकार की जिए।

—दौलतसिंह कोठारी

अव्यक्ष-विश्वविद्यालय-ग्रनुदान आयोग, नई दिल्लो

किव श्री जी महाराज ने सतत परिश्रम एव विकाल अध्ययन के आधार पर 'सूक्ति त्रिवेणी' का जो मुन्दर तथा महत्त्वपूर्ण सकलन प्रस्तुत किया है, वह वर्तमान समय का अद्वितीय ग्रन्थ कहा जा सकता है।

इससे लेखक, प्रवक्ता, संगोधक, जिज्ञामु, स्वाध्याय प्रेमी आदि सभी को लाभ प्राप्त होगा। इस ग्रन्थरत्न का हार्दिक अभिनन्दन !

— भ्राचार्य श्री ग्रानद ऋषि जी महाराज

उपाध्याय किव अमर मुनि के विहरण से ही नहीं, अन्तरण से भी मैं परिचित हूँ। उनकी दृष्टि उदार है और वे समन्वय के समर्थक हैं। 'सूक्ति त्रिवेणी' उनके उदार और समन्वयात्मक दृष्टिकोण का मूर्तरूप है। इसमें भारतीय धर्मदर्शन की त्रिवेणी का तटस्थ प्रवाह है। यह देखकर मुफे प्रसन्नता हुई कि इसमें हर युग की चितन धारा का अविरल समावेश है। यह सत्प्रयत्न मूरि-भूरि अनुमोदनीय है।

तेरापथी भवन, मद्राम

—ग्राचार्य तुलसी

नत्य असीम है। जो अमीम होता है, वह किसी भी सीमा मे आवद्ध नहीं होता। सत्य न तो भाषा की भीमा मे आवद्ध है और न सम्प्रदाय की सीमा मे। यह देय, काल की सीमा मे भी आवद्ध नहीं है। इस अनावद्धता को अभि यिवन देना अनुमन्धितस् का काम है।

उपाच्याय किंव अमर मुनि सत्य के अनुसन्धित्सु हैं। उन्होंने भाषा और मम्प्रदाय की मीमा से परे भी सत्य को देखा है। उनकी दिहक्षा इस 'सुक्ति त्रिवेणी' में प्रतिविभिन्नत हुई है। किव श्री ने सूक्ष्म के प्रति समदृष्टि का वरण कर अनाग्रहभाव से भारत के तीनो प्रमुख धर्म-दर्शनो (जैन, वौद्ध और वैदिक) के हृदय का एकीकरण किया है। किव श्री जैसे मेघावी लेखक हैं, वैसे ही मेघावी चयनकार भी है। सत्य-जिज्ञासा की सम्पूर्ति, समन्वय और भारतीय आत्मा का सबोध इन तीनो दृष्टियों से प्रस्तुन ग्रथ पठनीय बना है। आचार्य श्री ने भी उक्त दृष्टियों से इसे बहुत पसन्द किया है। मैं आशा करता हूँ कि किव श्री की प्रबुद्ध लेखनी से और भी अनेक विन्यास प्रस्तुत होते रहेंगे।

—मुनि नथमल

तेरापंथी भवन,

मद्रास

'सूक्ति त्रिवेणी' देखकर प्रसन्नता हुई । हमारे देश मे प्राचीन भाषाओं का अध्ययन धर्म के साथ लगा हुआ है, इससे उसके अध्ययन के विभाग अलग-अलग रखे गये हैं और विद्यार्थियों को तुलनात्मक अध्ययन का अवकाश मिलता नहीं । आपने मागधी, अर्घ मागधी, पालि और सस्कृत सबको साथ करके यह सग्रह किया है, वह वहुत अच्छा हुआ । इससे तुलनात्मक अध्ययन के लिये सुविधा होगी।

—प्रबोध बेचरदास पंडित (दिल्ली विष्वविद्यालय)

हमारे देश में प्राचीन काल से ही सर्व धर्म समभाव की परम्परा रही है। अपने अपने धर्म में आस्था और विश्वास रखते हुए भी दूसरे धर्मों के प्रति पूज्य भाव रखने को ही आज धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। पूज्य उपाध्याय अमर मुनि ने जैन, बौद्ध और वैदिक धाराओं के सुभापितो को एक प्रथ में सग्रहीत करके उस महान परम्परा को आगे वढाया है। सूक्ति त्रिवेणी ग्रथ के प्रकाशन का मै स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि वुद्धिजीवियो और अध्यात्म जिज्ञामुओं को यह प्रेरणा प्रदान करेगा।

—श्रक्षयकुमार जैन सपादक • नव्रभारत टाइम्स, दिल्ली - वम्बई

# प्रकाशकीय

चिर अभिलिषत, चिर प्रतीक्षित सूक्तित्रिवेणी का सुन्दर एव महत्वपूर्ण सकलन अपने त्रिय पाठको के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हम अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं।

जैन जगत् के वहुश्रुत मनीषी उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज की चिन्तन एव गवेपणापूर्ण दृष्टि से वर्तमान का जैन समाज ही नही, अपित् भारतीय सस्कृति और दर्शन का प्राय प्रत्येक प्रवुद्ध जिज्ञासु प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष रूप से सुपरिचित है।

निरन्तर बढती जाती वृद्धावस्था, साथ ही अस्वस्थता के कारण उनका शरीरवल क्षीण हो रहा है, किन्तु जब प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन मे वे आठ-आठ दस-दस घण्टा सतत सलग्न रहे है, पुस्तकों के ढेर के बीच खोए रहे हैं, तब लगा कि उपाच्याय श्री जी अभी युवा हैं, उनकी साहित्य-श्रुत-साधना अभी भी वैसी ही तीव्र है, जैसी कि निशीयभाष्य-चूणि के सम्पादनकाल में देखी गई थी।

'मूबित त्रिवेणी' सूबित और सुभाषितों के क्षेत्र में अपने साथ एक नवीन युग का गुभारम्भ लेकर आ रही है। प्राचीनतम सम्पूर्ण भारतीय वाड्मय में में इम प्रकार के तुलनात्मक एवं अनुशीलनपूर्ण मौलिक सूबितसग्रह का अव तक के भारतीय साहित्य में प्राय अभाव-साही था। प्रस्तृत पुस्तक के द्वारा उम अभाव की पूर्ति के साथ ही सुक्तिसाहित्य में एक नई दृष्टि और नई शैली का प्रारम्भ भी हो रहा है।

दम महत्त्वपूर्ण पुस्तक का प्रकाशन एक ऐसे शुभ अवसर के उपलक्ष्य में हो रहा है, जो समग्र भारतीय जनसमाज के लिए गौरवपूर्ण अवसर है। श्रमण भगवान महाबीर की पच्चीस-सी बी निर्वाण तिथि मनाने के सामूहिक प्रयत्न बांमान में बडी तीवना के साथ चल रहे हैं। विविध प्रकार के साहित्य-प्रवासन की योजनाएँ भी बन रही हैं। सन्मित ज्ञान पीठ अपनी विशुद्ध परम्परा के अनुरूप इस प्रकार के सास्कृतिक प्रकाशनो की दिशा मे प्रारम्भ से ही सचेप्ट रहा है, तथा वर्तमान के इस पुनीत अवसर पर वह और भी अधिक तीव्रता के साथ सिक्षय है। सूक्ति त्रिवेणी का यह महत्त्वपूर्ण प्रकाशन इस अवसर पर हमारा पहला श्रद्धास्निग्ध उपहार है।

सूक्तित्रिवेणी की तीनो घाराएँ सयुक्त जिल्द में काफी वड़ी हो गई है। अत पाठकों की विभिन्न रुचि एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए सयुक्त रूप में, तथा इसे अलग-अलग खण्डों में भी प्रकाशित किया गया है।

तीनो धाराआ की विषयानुकमिषका भी परिशिष्ट में दे दी गई है, जिससे पाठको को विषयवार सूक्तियाँ देखने में सरलता व सुविधा रहेगी।

हमें प्रसन्नता है कि 'सूक्ति त्रिवेणी' की जितनी उपयोगिता अनुभव की जा रही थी, उससे भी कही अधिक आशाप्रद और उत्साहजनक मत-सम्मत हमें स्वत ही सब ओर से प्राप्त हो रहे हैं।

---मंत्री सन्मति ज्ञान पीठ

### प्राक्कथन

भारतीय सस्कृति का स्वरूपदर्शन करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि भारतवर्ष मे प्रचलित और प्रतिष्ठित विभिन्न सस्कृतियों का समन्वयात्मक हिंदि से अध्ययन हो। भारतवर्ष की प्रत्येक सस्कृति की अपनी एक विशिष्ट धारा है। वह उसी सस्कृति के विशिष्ट रूप का प्रकाशक है। यह वात सत्य है, परन्तु यह बात भी सत्य है कि उन सस्कृतियों का एक समन्वयात्मक रूप भी है। जिसको उन सब विशिष्ट सन्कृतियों का समन्वित रूप माना जा सकता है, वही यथार्थ भारतीय संस्कृति है। प्रत्येक क्षेत्र में जो समन्वयात्मक रूप है, उसका अनुशीलन ही भारतीय संस्कृति का अनुशीलन है। गगा-जमुना तथा सर्भवतो इन तीन निदयों की पृथक् सत्ता और माहात्म्य रहने पर भी इनके परस्पर सयोग से जो त्रिवेणीसगम की अभिन्यिक्त होती है, उसका माहात्म्य और भी अधिक है।

वर्तमान ग्रंथ के सकलनकर्ता परमश्रद्धिय उपाध्याय अमर मुनि जी घेनेताम्बर जैन परम्परा के सुविख्यात महात्मा हैं। वे जैन होने पर भी विभिन्न सास्कृतिक घाराओं के प्रति समख्पेण श्रद्धासम्पन्न है। वैदिक, जैन तथा वौद्ध वाड्मय के प्राय पचास ग्रंथों से उन्होंने चार हजार सुक्तियों का चयन किया है और साथ ही साथ उन सुक्तियों का हिन्दी अनुवाद भी सन्निविष्ट किया है।

तोन घाराओं के सम्मेलन से उद्भूत यह सूक्ति-त्रिवेणी सचमुच भारतीय सस्कृति के प्रेमियों के लिए एक महनीय तथा पावन तीर्थ बनेगी।

किसो देश की यथाथं सस्कृति उसके विहरग के ऊपर निर्मर नहीं करती है। अपितु व्यक्ति की मस्कृति नैतिक उच्च आदर्श, चित्तशुद्धि, सयम, जीव- सेवा, परोपकार तथा सर्वभूतिहत-साधन की इच्छा, सतोप, दया, चरित्रवल, स्वधमं में निष्ठा, परधमं-सिहष्ण्ता, मैत्री, करुणा. प्रेम, मद्विचार प्रभृति नद्गुणो का विकास और काम, क्रोधादि रिपुओ के नियन्त्रण के ऊपर निर्मर करती है। व्यक्तिगत धमं, सामाजिक धमं, राष्ट्रीय धमं, जीवसेवा, विष्व-

कल्याण प्रभृति गुण आदर्श सस्कृति के अग है। नैतिक, आध्यात्मिक तथा दिव्य जीवन का आदर्श ही सस्कृति का प्राण है।

"ज्ञाने मीनं, क्षमा शक्ती, त्यागे इलाघाविपर्यय" इत्यादि आदर्श उच्च सस्कृति के द्योतक हैं। जिस प्रकार व्यव्टि में है, उसी प्रकार समब्टि में भी समभना चाहिए।

संकलनकर्ता ने वेद, उपनिपद्, रामायण, महाभारत, प्रभृति ग्रन्थो से सकलन किया है। जैन घारा मे आचाराग सूत्र, सूत्रकृतागसूत्र, स्थानागसूत्र, भगवतीसूत्र, दशवैकालिकसूत्र, उत्तराघ्ययनसूत्र और आचार्य भद्रवाहु के तथा आचार्य कुन्दकुन्द के वचनो से तथा भाष्य साहित्य, चूणि साहित्य से सूक्तियो का सचयन किया है। बौद्ध घारा मे सुत्तिपटक, दीर्घनिकाय, मिक्भिमिनकाय, सयुक्तिनकाय, श्रगुत्तरिनकाय, घम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सुत्तिनपात, थेरगाथा, जातक, विशुद्धिमग्गो प्रभृति ग्रन्थो से सग्रह किया है।

देश की वर्तमान परिस्थिति में इस प्रकार की समन्वयातमक हिष्ट का व्यापक प्रसार जनता के भीतर होना आवश्यक है। इससे चित्त का सकोच दूर हो जाता है। में आशा करता हूँ कि श्रद्धेय ग्रन्थकार का महान् उद्देश्य पूर्ण होगा और देशव्यापी क्लेगप्रद भेदभाव के भीतर अभेदह्ष्टिस्वरूप अमृत का संचार होगा। इस प्रकार के ग्रंथों का जितना अधिक प्रचार हो, उतना ही देश का कल्याण होगा।

—गोपीनाथ कविराज पद्मिवभूषण, महामहोपाध्याय (वाराणसी)

# सम्पादकीय

अर्थगीरवमिडत एक सुभापित वचन कभी-कभी हजार ग्रन्थों से भी अविक मूल्यवान सिद्ध होता है। हृदय की तीव्र अनुभूतियाँ, चिन्तन के वेग से उत्प्रेरित होकर, जब वाणी द्वारा व्यक्त होती हैं तो उनमे एक विचित्र तेज, तीक्ष्ण प्रभावशीलता एव किसी अटल सत्य की चमत्कारपूर्ण व्यजना छिपी रहती है। इसीलिए सुभाषित वचन को कभी-कभी मधु से आपूरित मधुमिक्षका के तीक्ष्ण दश से उपिमत किया जाता है।

भारतीय तत्वचिन्तन एव जीवनदर्शन की अनन्त ज्ञानराशि छोटे-छोटे सुभाषितो मे इस प्रकार सिन्नहित है, जिस प्रकार कि छोटे-छोटे सुमनो मे उद्यान का सौरभमय वैभव छिपा रहता है। सौरभिनग्ध-सुमन की भाति ज्ञानानुभूति-मिडित सुभाषित सपूर्ण वाड्मय का प्रतिनिधिरूप होता है, इसलिए वह मन को मधुर, मोहक एव प्रियं लगता है।

साहित्य एव काव्य की सहज सुरुचि रखने के कारण भारतीय वाड्मय के अध्ययन-अध्यापन काल में जब कभी कोई सुभाषितवचन, सूक्त आता है, तो वह अनायास ही मेरी स्मृतियों में छा जाता है, वाणी पर स्थिर हो जाता है। प्रारम्भ में मेरे समक्ष सूक्तिसकलन की कोई निश्चित परिकल्पना न होने पर भी हजारों सूक्त मेरे स्मृति-कोष में समाविष्ट होते रहे और उनमें से वहुत से तो स्मृतिमच से उत्तरकर छोटी-छोटो पिंचयों व कापियों में आज भी सुरक्षित रखें हुए हैं।

लगभग दो दशक पूर्व पं० वेचरदास जी दोशी के साथ 'महावीर वाणी' के सकलन एव सपादन में सहकार्य किया था। तभी मेरे समक्ष एक व्यापक परिकल्पना थी कि भारतीय धर्मों की त्रिवेणी — जैन, वौद्ध एवं वैदिक धारा, जो वस्तुत एक अखण्ड अविच्छिन्न धारा के रूप में प्रवाहित है, उसके मौलिक दर्शन एव जीवनस्पर्शी चिन्तन के सारभूत उदात्त वचनो को एक साथ सुनियो-जित करना चाहिए।

मेरा यह दृढ विश्वास है कि समस्त भारतीय चिन्तन का उत्स एक है और वह है अध्यातम । जीवन की परम निश्चेयस् साधना ही भारतीय दर्शन का साधना पक्ष है। विभिन्न घाराओं में उसके रूप विभिन्न हो सकते हैं, हुए भी है, किन्तु फिर भी मेरे जैसा अभेदिष्रय व्यक्ति उन भेदों में कभी गुमराह नहीं हो सका। अनेक्त्व में एकत्व का दर्शन, भेद में अभेद का अनुसंघान—यहीं तो वह मूल कारण है, जो सुक्ति त्रिवेणी के इस विशाल सकलन के लिए मुक्ते कुछ वपों से प्रेरित करता रहा और अस्वस्थ होते हुए भी मैं इस आकर्षण को गौण नहीं कर सका और इम भगीरथ कार्य में सलग्न हो गया।

#### जैनधारा

भारतीय वाड्मय की तीनो घाराओ का एकत्र सार-सग्रह करने की दृष्टि से मैंने प्रथमतर जैन घारा का सकलन प्रारम्भ किया। आप जानते हैं, मैं एक जैन मुनि हूँ, अतः सहज ही जैन घारा का सीघा दायित्व मुभ पर आगया।

इस सकलन के समय मेरे समक्ष दो दृष्टियाँ रही हैं। पहली-में यह देख रहा हूँ कि अनेक विद्वान, लेखक एव प्रवक्ताओं की यह शिकायत है कि जैन साहित्य इतना ममृद्ध होते हुए भी उसके सुभाषित वचनो का ऐसा कोई सकलन आज तक नही हुआ, जो धार्मिक एव नैतिक विचार दर्शन की स्पष्ट सामग्री से परिपूर्ण हो। कुछ सकलन हुए हैं, पर उनकी सीमा आगमो से आगे नही वढी । मेरे मन मे, मूत आगम साहित्य के साथ-साथ प्रकीरांक, निर्यु क्ति, चूणि, भाष्य, आचार्य कुन्दकुन्द, आचार्य सिद्धसेन, आचार्य हरिभद्र बादि प्राकृत भाषा के मूर्धन्य रचनाकारो के सुभाषित सग्रह की भी एक भावना थी। इसी भावना के अनुसार जब मैं जैन धारा के विशाल साहित्य का परिशीलन करने लगा, तो ग्रन्य की आकारवृद्धि का भय सामने खडा हो गया,। आज के पाठक की समस्या यही है कि वह सुन्दर भी चाहता है, साथ ही सक्षेप भी। सिक्षप्तीकरण की इस वृत्ति से और कुछ वीच-वीच मे स्वास्थ्य अधिक गडवडा जाने के कारण भाष्य-साहित्य की सूक्तियों के वाद तो वहुत ही सिक्षण्त शैली से चलना पडा। समयाभाव तथा अस्वस्थता के कारण दिगम्बर परम्परा की कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रथ-राशि एव समदर्शी आचार्य-हरिभद्र की अनेक मौलिक दिव्य र नाएँ किनारे छोड देनी पड़ी । भविष्य ने चाहा तो उसकी पूर्ति हुसरे संस्करण मे हो सकेगी।

के अमुक अश तक ही आकर रक गए, कुछ उपनिषद् के तत्वज्ञान तक हो सीमित रह गए और कुछ महाभारत और गीता की सुक्तियों में ही आकण्ठ निमग्न हो गए। स्थिति यह है कि वेदो के चिन्तन मनन की पुनीत घारा, जो व्राह्मण, आरण्यक एव उपनिषद् के रमगीय परिपाइवीं को छूती हुई महाभारत एव गोता मे प्रकट हुई है, उसके समग्र दर्शन तथा मौलिक चिन्तन पर प्रकाश विकीर्ण करने वाला कोई एक उपयुक्त सम्रह मेरी दृष्टि मे नही आया। इसी-निए तृष्ति चाहने वाला मन और अधिक अतृष्त हो उठा, बस, यही अतृष्ति इस सूनित संकलन मे मुख्य प्रेरक रही है। मैंने प्रयत्न यही किया है कि मूल ग्रन्य जीर उसके टीका, भाष्य आदि का अनुशीलन करके भौलिक सूक्तियाँ नगृहोत नी जाए और भावस्पर्शी अनुवाद भी। अपनी इस अनुशीलन घारा के आधार पर में विश्वासपूर्वक यह कह देना चाहता हूँ कि कोई भी सहृदय पाठक नूनितयों की मीलिकता एव अनुवाद की तटस्थता पर नि सन्देह आश्वस्त हो सकता है। स्वय मुक्ते आत्मतोष है कि इस बहाने मुक्ते वेद, आरण्यक, उपनिषद् आदि तया उनके अधिकृत भाष्य आदि के स्वाच्याय का व्यापक लाभ प्राप्त हुआ, जिनके आधार पर वैदिक वाड मय की मूल जीवन दृष्टि को स्पष्ट कर मका।

# तुलनात्मक प्रसङ्ग

यह निर्णय देना तो उचित नहीं होगा कि कालदृष्टि से तीनो घाराओं को प्रभवता एक ही है, या भिन्न-भिन्न । किन्तु यह आस्थापूर्वक कहा जा सकता है कि वैदिक जैन एव बौद्ध वाड्मय की जीवन दृष्टि मूलत एक ही है ।

जीवन की अध्यात्मप्रधान निर्वेद (वैराग्य) हिण्ट में जैनचिन्तन अग्रणी हुआ है, तो उसके नैतिक एवं लोकिक अम्युद्ध्य के उच्च आदर्शों को प्रेरित करने की हिण्ट नैदिक एवं वौद्ध वाड मय ने अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत की है। यद्यपि जीवन ना नैतिक तथा लौकिक पक्ष जैन साहित्य में भी स्पष्ट हुआ है और अपानिक निर्वेद को उत्कर्षता वैदिक तथा बौद्ध वाड मय में भी स्पष्टत प्रस्फुटित हुई है। अत चिन्तन का विभाजन एकान्त नहीं है, और इसी आधार पर हम गीनो पागलों में एक लखण्ड जीवन हिष्ट, ज्यापक चिन्तन की एकरूपता के उन्ते प्राप्त कर नकते हैं। मैंने प्रस्तुत सकलन में इसी हिष्ट को समक्ष रखा है।

रायनात्मक एता के साथ तीनो धाराओं में शब्दात्मक एकता के भी द्रांत रंग्ना चाहें तो अनेक स्थल ऐसे हैं, जो अक्षरश समान एवं सन्निकट हैं। अधिक विस्तार न हो, इमलिए यहाँ सिर्फ सकेत कर रहा हूँ। शेप पाठक स्वय तृलना कर सकते हं, और साथ ही यथा प्रसग अन्यान्य स्थलो का अनुसधान भी। तुलना की दृष्टि से कुछ स्थल दिए जा रहे है—

### ग्रपा मित्तममित्तं च।

(जैन घारा ११=।११४)

ग्रता हि ग्रत्तनो नाथो।

(बीद्ध घारा ५४।३२)

न्रात्मैव ह्यात्मनः वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । (वैदिक घारा २७२।४३)

जो सहस्सं सहस्स्साग् सगामे दुन्जए जिए। (जैन धारा २०८।६०)

यो सहस्सं सहस्सेन संगामे मानुसे जिने । (वौद्ध घारा ५१।२१)

जरा जाव न पीडेइ ......ताव घम्मं समाचरे। (जैन घारा ६०।५३)

यावदेव भवेत् कल्पस्तावच्छ्रेयः समाचरेत् । (वैदिक घारा २५०।४६)

सुव्वए कम्मइ दिवं।

(जैन घारा १०४।४३)

रोहान् रुरुहुर्मेघ्यासः।

(वैदिक घारा ११८।४४)

ग्रन्नागी कि काही?

(जैन धारा ५४।१२)

कथा विघात्यप्रचेता ।

(वैदिक धारा १०।३७)

यद्यपि में इस विचार का आग्रह नहीं करता कि सूक्तित्रिवेणी का यह सक नन अपने आप में पूर्ण है। वहुत से ऐसे मुभापित, जो मेरी हिण्ट में अभी दूसरी बात यह थी कि दो हजार वर्ष पुरानी भाषा का वर्तमान के साथ सीघा अर्थवोघ आज प्राय विच्छिन्न-सा हो चुका है। तद्युगीन कुछ विशेष शब्दो और उपमानो से वर्तमान पाठक लगभग अपरिचित-सा है। ऐसी स्थिति में प्राकृत-सूक्तियों को केवल शब्दानुवाद के साथ प्रस्तुत कर देना, पाठक की अर्थचेतना के साथ न्याय नहीं होता। अत अनुवाद को प्राय मावानुलक्षी रखने का प्रयत्न मैंने किया है, ताकि पाठक मूक्तियों के मूल अभिप्राय को सरलता से ग्रहण कर सके। साथ ही मून के विशिष्ट सास्कृतिक एव पारिभाषिक शब्दों, से सम्पकंघारा बनाये रखने की दृष्टि से उन्हें यथास्थान सूचित भी कर दिया गया है।

जैन वाड्मय प्राकृतेतर सस्कृत आदि का साहित्य, प्राकृत साहित्य से भी अधिक विशाल एव सुभाषित वचनो से परिपूर्ण है, किन्तु संकलन के साथ एक निश्चित हिंद एव सीमा होती है, और वह सीमा हम प्राकृत भाषा के साहित्य तक ही लेकर चले, इसलिए सम्कृत आदि भाषाओं के साहित्य का क्षेत्र एक ओर छोडकर ही चलना पडा।

मुभे विषवास है कि जैन तत्वचिन्तन के साथ-साथ उसका नैतिक एव चारित्रिक जीवनदर्शन भी इन सूक्तियों में पूर्ण रूप से आता हुआ मिलेगा और यह जैनेतर विद्वानों के लिए भो उतना ही उपयोगी होगा जितना कि जैन दर्शन के परम्परागत अभ्यासी के लिए।

## • बौद्धधारा

श्रमणसंस्कृति का एक प्रवाह जैनवारा है तो दूसरा प्रवाह बौद्धधारा है। जैनधारा के समान ही यह पिवत्र धारा पच्चीस सौ वर्ष से भारतीय दिगतों को स्पर्श करती हुई अविरल गित से वह रही है। भारत ही नही, किन्तु चीन, जापान, लका, वर्मा, कम्बोडिया, थाई देश आदि अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज को भी इसने प्रभावित किया है।

तथागत बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों के अध्यात्मिक एवं नैतिक उपदेश, त्रिपिटक साहित्य में आज भी सुरक्षित है। त्रिपिटक साहित्य भी भारीय वाड्मय का महत्त्वपूर्ण ग्रग है, उसमे यत्र-तत्र- अत्यन्त सुन्दर एवं मामिक उपदेश, वचन, नीतिबोध तथा कर्तन्य की प्रेरणा देने वाली गाथाएँ सगृहीत की गई हैं। त्रिपिटक साहित्य मूल पालि में है, किन्तु उसके अनेक अनुवाद, विवेचन एवं टीकाप्रय वर्मी, सिंहली, श्रग्रेजी आदि भाषाओं में भी प्रकाशित

हुए हैं। प्राचीन काल ने ही तथागत के उपदेशप्रधान वचनो का मारसग्रह धम्मपद में किया गया है, जिसके भारतीय तथा भारतीयेतर भाषाओं में अनेक अनुवाद हो चुके हैं।

भगवान युद्ध के उपदेशप्रद वचनों का नग्रह करते नमय अनेक संग्रह मैंने देखें। कुछ नग्रह निर्फ अनुवाद मोत्र थे, कुछ मूल पालि में। वह भी कुछ धम्मपद, मुननिपान आदि दो चार गयों तक ही मीमित थे, अत उनमें गेरी कन्पना पिन्तृष्टा नहीं हो, तो सम्पूर्ण बीझ वाड्मय का आतोटन कर गया, और जो मीनिक बहुमूल्य विचारमणिया प्राप्त हुई वे बाद्ध धारा के रूप में पाठकों के समक्ष प्र तुन की हैं।

पानि बौच वाट्मय में विगुन्तिमगों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। बाचार्य बुद्धघोप ती यह गृति आध्यात्मिन विचार चिन्तन के दोत्र में बहुत वही देन हैं। त्रिपिटक माहित्य में परिगणित नहीं होने पर भी, उसका महत्त्व कुछ कम नहीं है। उसी हेन परतन सकतन में विमुद्धिमगों के मुबचनों को सगृहीन करने का लोग भी में सबरण नहीं कर सका। कुल मिनाकर बौद्ध-माहित्य के मृत्य मृत्य गृत्यों का सम्पर्ध करती हुई यह धारा अपने आप में प्रायः परिपूर्ण-सी है।

#### • वैदिक घारा

यह तो प्राय म्पप्ट है कि उपलब्द भारतीय वाड्मय मे वैदिक वाड्मय मर्वाविक प्राचीन एव विशाल ही नहीं, अपितु भारतीय जीवनदर्शन एव चिन्तन की समग्रता का भी प्रतीक है।

ऋग्वेद से नेकर म्मृतिकाल तक का दर्शन, चिन्तन, जीवन के विविध परिपादवों को नव स्फूर्ति एव नव चैतन्य से प्रवुद्ध करता हुआ जीवन मे उल्लास, उत्साह, सन्सकल्प एव कर्मयोग की स्फुरणा जागृत करता है, तो वैराग्य एवं अध्यात्म की दिव्य ज्योति भी प्रज्ज्वलित करता है।

वैदिक वाड्मय के विशाल मुक्तिकोप के प्रति मेरे मन मे वहुत समय से एक आकर्षण था। वैदिक सूक्तियों में अध्यात्म, वैराग्य, लोकनीति एवं अनुभव का जो मधुर सम्मिश्रण हुआ है, उससे सूक्तियों में एक विलक्षण चमक एवं अद्भुत हृदयग्राहिता पैदा हो गई है। वैदिक साहित्य की सूक्तियों के अनेक सस्करण अब तक निकल चुके है, उनकों भी बहुत कुछ मैंने देखा है। कुछ वेदों

के अमुक अश तक ही आकर रुक गए, कुछ उपनिषद् के तत्वज्ञान तक हो सीमित रह गए और कुछ महाभारत और गीता की सूक्तियों में ही आकण्ठ निमग्न हो गए। स्थिति यह है कि वेदो के चिन्तन मनन की पुनीत घारा, जो व्राह्मण, आरण्यक एव उपनिषद् के रमणीय परिपार्क्वों को छूनी हुई महाभारत एव गीता मे प्रकट हुई है, उसके समग्र दर्शन तथा मौलिक चिन्तन पर प्रकाश विकीर्ण करने वाला कोई एक उपयुक्त सम्रह मेरी हिप्ट मे नही आया। इसी-लिए तृष्ति चाहने वाला मन और अधिक अतृष्त हो उठा, वस, यही अरृष्ति इस सुनित संकलन मे मुख्य प्रेरक रही है। मैंने प्रयत्न यही किया है कि मूल ग्रन्य और उसके टीका, भाष्य आदि का अनुशीलन करके मौलिक सूक्तियाँ सगृहीत की जाए और भावस्पर्शी अनुवाद भी। अपनी इस अनुशीलन घारा के आघार पर मैं विश्वासपूर्वक यह कह देना चाहता हूँ कि कोई भी सहृदय पाठक सुनितयो की मीलिकता एव अनुवाद की तटस्थता पर नि सन्देह आरवस्त हो सकता है। स्वय मुक्ते आत्मतीष है कि इस वहाने मुक्ते वेद, आरण्यक, उपनिषद् आदि तथा उनके अधिकृत भाष्य आदि के स्वाच्याय का व्यापक लाभ प्राप्त हुआ, जिनके आधार पर वैदिक वाड्मय की मूल जीवन दिष्ट को स्पष्ट कर मका।

## नुलनात्मक प्रसङ्ग

यह निर्णय देना तो उचित नहीं होगा कि कालहिष्ट से तीनो घाराओं की प्रभवता एक ही है, या भिन्न-भिन्न । किन्तु यह आस्थापूर्वक कहा जा सकता है कि वैदिक, जैन एवं वौद्ध वाड मय की जीवन दिष्ट मूलत एक ही है ।

जीवन की अध्यात्मप्रधान निर्वेद (वैराग्य) दृष्टि में जैनचिन्तन अग्रणी हुआ है, तो उसके नैतिक एवं लोकिक अम्युद्य के उच्च आदर्शों को प्रेरित करने वी दृष्टि वैदिक एव बौद्ध वाड्मय ने अधिक स्पष्टता से प्रस्तृत की है। यद्यपि जीवन का नैतिक तथा लौकिक पक्ष जैन साहित्य में भी स्पष्ट हुआ है और अध्यात्मिक निर्वेद को उत्कर्षता वैदिक तथा बौद्ध वाड्मय में भी स्पष्टत प्रस्फुटित हुई है। अत चिन्तन का विभाजन एकान्त नहीं है, और इसी आधार पर हम तीनो धाराओं में एक अखण्ड जीवन दृष्टि, व्यापक चिन्तन की एकरूपता के दर्शन प्राप्त कर मकते हैं। मैंने प्रस्तृत सकलन में इसी दृष्टि को समक्ष रखा है।

भावनात्मक एकता के साथ तीनो धाराओं में शब्दात्मक एकता के भी रगेन परना चाहे तो अनेक स्थल ऐसे हैं, जो अक्षरश समान एवं सिन्नकट हैं। अधिक विस्तार न हो, इसलिए यहाँ सिर्फ सकेत कर रहा हूँ। शेप पाठक स्वय तृलना कर सकते हैं, और साथ ही यथा प्रसग अन्यान्य स्थलो का अनुसवान भी। तुलना की दृष्टि से कुछ स्थल दिए जा रहे हैं—

ग्रपा मित्तममित्तं च।

(जैन धारा ११=।११४)

ग्रत्ता हि ग्रत्तनो नायो।

(बौद्ध घारा ५४।३२)

त्रात्मैव ह्यात्मनः वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । (वैदिक घारा २७२।४३)

जो सहस्स सहस्स्साग् सगामे दुज्जए जिए। (जैन घारा २०५।६०)

यो सहस्सं सहस्सेन संगामे मानुसे जिने । (वौद्ध घारा ५१।२१)

जरा जाव न पीडेइ .....ताव धम्म समाचरे। (जैन घारा ६०।५३)

यावदेव भवेत् कल्पस्तावच्छ्रेयः समाचरेत् । (वैदिक घारा २५०।४६)

सुव्वए कम्मइ दिवं।

(जैन घारा १०४।४३)

रोहान् रुरुहुर्मेध्यासः।

(वैदिक घारा ११८।४४)

ग्रन्नागी कि काही ?

(जैन घारा 5४।१२)

कथा विद्यात्यप्रचेता ।

(वैदिक धारा १०।३७)

यद्यपि में इस विचार का आग्रह नहीं करता कि सुक्तित्रिवेणी का यह सक न अपने आप में पूर्ण है। वहुत से ऐसे मुभापित, जो मेरी हिन्ट में अभी क्षा रहे है, उस समय ओकल रहे या हो गए। बहुत से जान-वूक्त कर भी सक्षेप की दृष्टि से छोड़ दिए गए। अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रथों के सुभाषित इसलिए भी नहीं लिए जा सके कि उनका मूल गुद्ध संस्करण प्राप्त नहीं हुआ, और जिस घिसे-पिटे अगुद्ध रूप में वे उट्ट कित हो रहे हैं, वह मुक्ते स्वीकार्य नहीं था। समयाभाव एवं अस्वस्थता के कारण भी अनेक ग्रथों के सुभाषित इसमें नहीं आ सके। सम्भव हुआ तो इन सब किमयों को अगले संस्करण के समय दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। इन सब किमयों के वावजूद भी मेरा विश्वास है कि यह सकलन पूर्ण भले न हो, परन्तु अब तक के सूक्तिसाहित्य में, पूर्णता की ओर एक चरण अवश्य आगे वढा है। गित के लिए अनन्त अवकाश है, और गितशीलता में मेरी निष्ठा भी है। आशा करता हूँ, इस दिशा में मैं भी गितिशील रहूँगा तथा इससे प्रेरित होकर मेरे अन्य पाठक और जिज्ञासु भी।

एक वात और । सूक्तित्रवेणी का प्रथम एव द्वितीय खण्ड प्रकाशित हुए लगभग एक वर्ष हो चुका है, तृतीय खण्ड भी अभी छप चुका है और यह सम्पूर्ण खण्ड अव एकाकृति मे पाठकों के समक्ष आ रहा है । इतने वडे सकलन में उसकी विपयानुक्रमिणका आदि के लिए समय तो अपेक्षित था ही, साथ ही अनेक ग्रथों व सहयोगियों का सहयोग भी । सवकों अनुकू नता के बल पर यह सस्करण पाठकों के हाथों में सौपते हुए मुक्तें आज अपने श्रम के प्रति आत्म-तृष्ट अनुभव हो रही है ।

१-१०-६८ विजयादशमी जैन भवन, आगरा।

—उपाध्याय अमर मुनि

# सूक्ति त्रिवेगाी

# निदेंशिका

# • जैन घारा

| ग्रन्य                                            | सूक्ति संख्या | पृष्ठ       |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|
| १. आचाराग की सूक्तिया                             | १२५           | 8           |
| २ सूत्रकृताग को सूक्तिया                          | ११=           | २८          |
| ३ स्थानाग की सूक्तिया                             | <b>48</b>     | ४६          |
| ४. भगवती सूत्र की सूक्तिया                        | ३१            | ६३          |
| ५. प्रश्नव्याकरण की सूनितयां                      | ४६            | ७२          |
| ६. दशवैकालिक की सूक्तियां                         | <b>5</b>      | दर          |
| ७ उत्तराच्ययन की सूक्तियां                        | १७६           | ६द          |
| <ul> <li>अाचार्य भद्रवाहु की सूक्तिया</li> </ul>  | १०१           | <b>१</b> ३२ |
| <ul> <li>आचार्य कुन्दकुन्द की सूक्तिया</li> </ul> | 33            | १५६         |
| १० भाष्य साहित्य की सुक्तिया                      | १६४           | १७६         |
| ११ चूर्णि साहित्य की सुक्तिया                     | 03            | २१०         |
| १२. सूक्तिकण                                      | ११२           | <b>२२</b> ५ |

# सूक्ति त्रिवेशी

# निर्देशिका

# • बौद्ध धारा

| •    | ग्रथ '                     | सूक्ति मस्या |
|------|----------------------------|--------------|
| 8    | दीघनिकाय की सुक्तिया       | 38           |
| २    | मज्भिमनिकाय की सुनितया     | ₹8           |
| R    | सयुत्तनिकाय की सूक्तिया    | <b>5</b>     |
| 8    | त्रगुत्तरनिकाय की सूक्तिया | ३६           |
| ሂ    | घम्मपद की सूक्तिया         | ६६           |
| ٠Ę٠. | उदान की सूक्तिया           | 38           |
| Ø    | इतिवृत्तक की सूक्तिया      | २३           |
| 5    | मुत्तनिपात की सूक्तिया     | 58           |
| 3    | येरगाया की सूक्तिया        | ४१           |
| १०   | जातक की सुनितया            | 85           |
| ११   | विमुद्धिमग्गो की सुवितया   | ७२           |
| ? ?  | र सूक्तिकण                 | ६२           |
|      |                            |              |

# सूक्ति त्रिवेगाी

# निर्देशिका

# • वैदिक घारा

|    | ·                            |              |       |
|----|------------------------------|--------------|-------|
|    | ग्रंथ                        | सूक्ति सख्या | पृष्ठ |
| १  | ऋग्वेद की मूक्तिया           | २०७          | २     |
| ₹. | यजुर्वेद की सूक्तिया         | १३०          | હ     |
| 3  | सामवेद की सूक्तिया           | २३           | १०२   |
| ٧. | अयर्ववेद की मूक्तिया         | १७३          | १०५   |
| ሂ  | व्राह्मण माहित्य की सूक्तिया | १३४          | १४४   |
| Ę  | आरण्यक माहित्य की सूनिया     | 58           | १७०   |
| ૭  | उपनिपद् साहित्य की सूक्तियां | १५४          | 980   |
| 5  | वाल्मीकि रामायण की सूक्तिया  | ७०           | २२६   |
| 3  | महाभारत की सूनितया           | १०२          | २४०   |
| १० | भगवद्गीता की मूक्तिया        | ६६           | २६२   |
| ११ | मनुस्मृति की सूक्तिया        | 30           | २७५   |
| १२ | सूक्तिकण                     | २६=          | 788   |
|    | परिशिष्ट                     |              | २६४   |
|    | विषयानुक्रमणिका : जैन घारा   |              |       |

विषयानुक्रमणिका जन घारा विषयानुक्रमणिका वौद्ध घारा विषयानुक्रमणिका: वैदिक घारा ग्रन्थ सूची

# सूकित जि जी



जैन-धारा

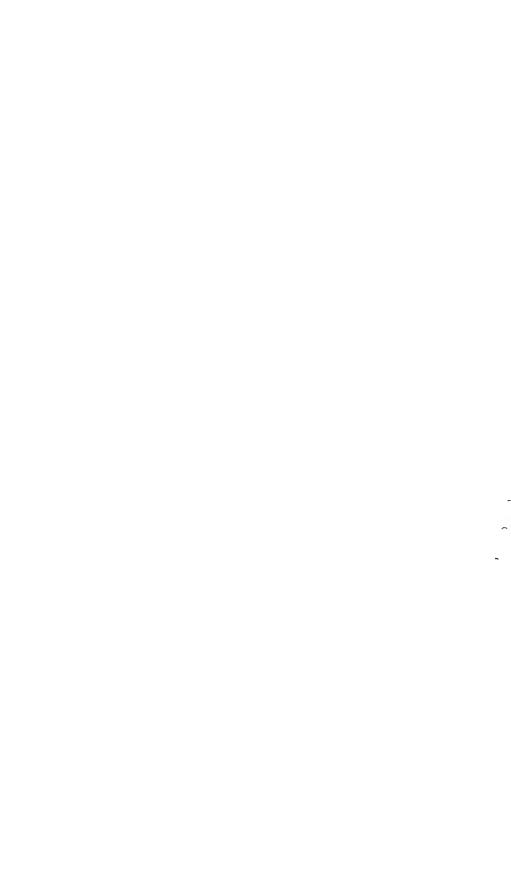

# सूकित जि जी

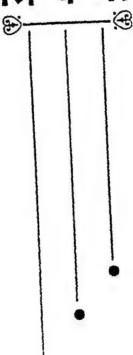

जैन-धारा

# श्राचारांग को सुक्तियाँ

१. ग्रत्थि मे ग्राया उववाइए. से श्रायावादी, लोयावादी, कम्मावादी, किरियावादी।

-- 21212

२. एस खलु गंथे, एस खलु मोहे,

एस खलु मारे, एस खलु गारए।

-- 81813

जाए सद्धाए निक्खते तमेव ऋगुपालेज्जा,

3 विजहित्ता विसोत्तिय।

--- 81813

-- 81813

--- 31318

-- 31318

४. जे लोग ग्रव्भाइक्खति, से ग्रताएां ग्रब्भाइक्खति। जे यत्तागां यवभाइक्खति, से लोगं यवभाइक्खति।

वीरेहि एय अभिभ्य दिट्ठ, सजतेहि सया अप्पमत्तेहि।

६ जे पमत्ते गुराद्ठिए, से हु दडे त्ति पवुच्चति ।

# श्राचारांग की सूवितयां

- १ यह मेरी आत्मा आंपपातिक है, कर्मानुसार पुनर्जन्म ग्रहण करती है. आत्मा के पुनर्जन्मसम्बन्धी सिद्धान्त को स्वीकार करने वाला ही वस्तुन आत्मवादी, लोकवादी, कर्मवादी एव क्रियावादी है।
- २ यह आरम्भ (हिंसा) ही वस्तुत ग्रन्थ=वन्धन है, यही मोह है, यही मार=मृत्यु है, और यही नरक है।
- श्रित श्रद्धा के साथ निष्क्रमण किया है, साधनापथ अपनाया है, उसी श्रद्धा के साथ विस्रोतिसका (मन की शका या कुण्ठा) से दूर रहकर उसका अनुपालन करना चाहिए।
- जो लोक (अन्य जीवसमूह) का अपलाप करता है, वह स्वय अपनी आत्मा का भी अपलाप करता है।
  - जो अपनी आत्मा का अपलाप करता है, वह लोक (अन्य जीव-ममूह) का भी अपनाप करता है।
- ५ सतत अप्रमत्त = जाग्रत रहने वाले जितेन्द्रिय वीर पुरुषो ने मन के समग्र द्वन्द्वों को अभिमूत कर, सत्य का साक्षात्कार किया है।
- ६ जो प्रमत्ता है, विषयायक्त है, वह निश्चय ही जीवो को दण्ड (पीडा) देने वाला होता है।

| चरि सू                                                                                                                          | क्ति त्रिवेणी       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <ul> <li>त परिण्णाय मेहावी,</li> <li>इयािंग गो, जमह पुव्वमकासी पमाएगा।</li> </ul>                                               | \$1\$1 <b>&amp;</b> |
| <ul> <li>जे ग्रज्भत्थ जाराइ, से विह्या जाराइ।</li> <li>जे विह्या जाराइ, से ग्रज्भत्थं जाराइ।</li> <li>एय तुलमन्नेसि।</li> </ul> | 0191                |
|                                                                                                                                 | \$1\$18             |
| ६ जे गुर्ग से भावहे, जे भावट्टे से गुर्गे।                                                                                      | —१।१। <b>५</b>      |
| १०                                                                                                                              | 01016               |
| ११ ऋषेगे हिंसिसु मे ति वा वहति,                                                                                                 | —- १ <b>।</b> १।६   |
| ग्रप्पेगे हिंसति मे ति वा वहति,                                                                                                 |                     |
| ग्रप्पेगे हिंसिस्सित मे ति वा वहित ।                                                                                            | शश६                 |
| १२ से एा हासाए, एा कीड्डाए, एा रतीए, एा विभूसाए।                                                                                | — १।२।१             |
| १३. ग्रतरच खलू इम सपेहाए,                                                                                                       |                     |
| धीरे मुहुत्तमवि गो पमायए।                                                                                                       |                     |
|                                                                                                                                 | ११२११               |
| १४ वस्रो सन्चेति जोव्वरण च।                                                                                                     |                     |
|                                                                                                                                 | ११२११               |
| ° ५ ग्रणभिक्कत च वया सपेहाए, खरण जारणाहि पडिए।                                                                                  |                     |
|                                                                                                                                 | ११२११               |
| १६ त्ररड त्राउट्टे से मेहावी खर्णांस मुक्के।                                                                                    |                     |
|                                                                                                                                 | १।२।२               |
|                                                                                                                                 |                     |

- भेघावी साथक को आत्मपरिज्ञान के द्वारा यह निश्चय करना चाहिए कि
   "मैंने पूर्वजीवन मे प्रमादवय जो कुछ मूल की है, वे अब कभी नहीं कहाँगा।"
- जो अपने अन्दर (अपने मुप्प दुख की अनुभूति) को जानता है, वह बाहर (दूसरों के सुप दुख की अनुभूति) को भी जानता है।
   जो बाहर को जानता है, वह अन्दर को भी जानता है।
   इस प्रकार दोनों को, स्व और पर को एक नुला पर रखना चाहिए।
- जो काम-गुण है, इन्द्रियो का जव्दादि विषय है, वह आवर्त = ससार-चक्र है।
   और जो आवर्त है, वह कामगुण है।
- १० विषयातुर मनुष्य ही दूसरे प्राणियो को परिताप देने हैं।
- ११ 'इसने मुक्ते मारा'—कुछ लोग उस विचार मे हिंसा करते हैं। 'यह मुक्ते मारता है'—कुछ लोग इस विचार मे हिंसा करते है। 'यह मुक्ते मारेगा'—कुछ लोग इस विचार से हिंसा करते है।
- १२ वृद्ध हो जाने पर मनुष्य न हाम-परिहाम के योग्य रहना है, न क्रीडा के, न रित के और न श्रुगार के योग्य ही।
- १३ अनन्त जीवन-प्रवाह मे, मानव जीवन को वीच का एक सुअवसर जान कर, धीर साधक मृहूर्त भर के लिए भी प्रमाद न करे।
- १४ आयु और यौवन प्रतिक्षण वीता जा रहा है।
- १५ हे आत्मविद् साघक । जो वीत गया सो वीत गया । जेप रहे जीवन को ही लक्ष्य मे रखते हुए प्राप्त अवगर को परख । समय का मूट्य समभ ।
- १६. अरित (सयम के प्रति अरुचि) से मुक्त रहने वाला मेधावी साधक क्षण भर मे ही वन्यनमुक्त हो सकता है।

---१।२।३

तिम्म राणिम्म चिट्ठइ।

- रै७. मोहाच्छन्न अज्ञानी साधक सकट आने पर धर्मगासन की अवजा कर फिर संसार की ओर लौट पडते हैं।
- १८. बार-वार मोहग्रस्त होने वाला साधक न इस पार रहता है, न उम पार, अर्थात् न इस लोक का रहता है और न पर लोक का।
- १६. जो माधक कामनाओं को पार कर गए है, वस्तुत वे ही मुक्त पुरुप है।
- २०. जो लोभ के प्रति अलोभवृत्ति के द्वारा विरिक्त रखता है, वह और तो क्या, प्राप्त काम भोगों का भी सेवन नहीं करता है।
- २१. जिस साधक ने विना किसी लोक-परलोक की कामना के निष्क्रमण किया है, प्रव्रज्या ग्रहण की है, वह अकर्म (वन्धनमुक्त ) होकर सब कुछ का जाता, द्रष्टा हो जाता है।
- २२. यह जीवात्मा अनेक बार उच्चगोत्र मे जन्म ले चुका है, और अनेक बार नीच गोत्र मे।

इस प्रकार विभिन्न गोत्रो में जन्म लेने से न कोई हीन होता है और न कोई महान्।

- २३. आत्मज्ञानी साधक को ऊँची या नीचो किसी भी स्थिति मे न हर्षित होना चाहिए, और न कुपित।
- २४. जो वासना के प्रवाह को नहीं तैर पाए हैं, वे ससार के प्रवाह को नहीं तैर मकते।
  जो इन्द्रियजन्य कामभोगों को पार कर तट पर नहीं पहुंचे हैं, वे ममार मागर के तट पर नहीं पहुंच सकते।
  जो राग द्वेप को पार नहीं कर पाए हैं, वे समार सागर से पार नहीं हो सकते।
- अज्ञानी साधक जब कभी असत्य विचारों को सुन लेता है, तो वह उन्हीं मे जनभ कर रह जाता है।

| आठ                                                                                                               | सूक्ति त्रिवेणी |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| २६ उद्देसो पासगस्स नित्य।                                                                                        | १।२।३           |
| २७. नित्य कालस्स गागमो ।                                                                                         | १।२।३           |
| २८ सन्वे पागा पिग्राउया,<br>सुहसाया दुक्खपिडक्कला,<br>ग्रप्पियवहा पियजीविगो,<br>जीविउ कामा<br>सन्वेसि जीविय पियं |                 |
| नाइवाएज्ज कचगा।                                                                                                  | १।२।३           |
| २६ जागित्त दुक्वं पत्तेय साय ।                                                                                   | १।२।४           |
| ३० ग्रास च छंद च विगिच धीरे ।<br>तुमं चेव सल्लमाहट्टु।                                                           | १।२।४           |
| ३१ जेगा सिया, तेगा गो सिया।                                                                                      | —१ २ <b>।</b> ४ |
| ३२. ग्रलं कुसलस्स पमाएण।                                                                                         | १।२।४           |
| ३३ एस वीरे पससिए,<br>जे ग्र ग्रिविज्जित ग्रादाग्गाए।<br>३४ लाभुत्ति न मिज्जिज्जा,                                | —१।२।४          |
| श्रलाभुत्ति न सोडज्जा।  ३५ वहु पि लद्वु न निहे,                                                                  | —-१।२।४         |
| परिग्गहाग्रो ग्रप्पागां ग्रवमिकज्जा।                                                                             | १।२।५           |

- २६ तत्वद्रप्टा को किसी के उपदेश की अपेक्षा नही है।
- २७. मृत्यु के लिए अकाल = वक्त वेवक्त जैसा कुछ नही है।
- नव प्राणियों को अपनी जिंदगी प्यारी है। मुख सब को अच्छा लगता है और दृ ख बुरा। वघ सब को अप्रिय है, और जीवन प्रिय। सब प्राणी जीना चाहते है, कुछ भी हो, सब को जीवन प्रिय है। अत. किसी भी प्राणी की हिसा न करो।
- २६ प्रत्येक व्यक्ति का मुख दुख अपना अपना है।
- हे बीर पुरप । आशा-तृष्णा और स्वच्छन्दता का त्याग कर।
  तू स्वय ही इन काटो को मन मे रखकर दुखी हो रहा है।
- 3१. तुम जिन (भोगो या वस्तुओ) में मुख की आशा रखते हो, वस्तुत वे मुख के हेतु नहीं हैं।
- ३२ वुद्धिमान साधक को अपनी साधना मे प्रमाद नही करना चाहिए।
- जो अपनी माधना मे उद्विग्न नही होता है, वही बीर साधक प्रशसित होता है।
- ३४ मिलने पर गर्व न करे। न मिलने पर शोक न करे।
  - अधिक मिलने पर भी सग्रह न करे। परिग्रह-वृत्ति से अपने को दूर रखे।

| दम                                                                           | सूक्ति त्रिवेणी |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ३६. कामा दुरतिक्कम्मा ।                                                      | १।२।४           |
| ३७ जीविय दुणिडिवूहगं।                                                        | —१।२।५          |
| ३८. एस वीरे पसंसिए,<br>जे बद्धे पडिमोयए।                                     | — १।२।४         |
| ३६ जहा यंतो तहा वाहि,<br>जहा वाहि तहा यतो।                                   | १।२।५           |
| ८०. से मडम परिन्नाय मा य हु लालं पच्चासी।                                    | १।२।५           |
| ४१ वेर वड्ढेड ग्रप्पगो ।                                                     | १171X           |
| ४२. ग्रलं वालस्स सगेगां।                                                     | १।२।४           |
| ४३ पाव कम्म नेव कुज्जा, न कारवेज्जा।                                         | १।२।६           |
| ४८. सएगा विष्पमाएगा पुढो वयं पक्ववह ।                                        | १।२। <b>६</b>   |
| ४५ जे ममाइयमइ जहाड, से जहाइ ममाइय।  से हु दिट्ठपहे मुग्गी, जस्स नित्य ममाइय। | १।२।६           |
| ४६ जे अग्ण्ण्यसी से अग्ण्णारामे,<br>जे अग्ण्णारामे, से अग्ण्ण्यसी।           |                 |
|                                                                              | १।२।६           |

- ३६. कामनाओं का पार पाना बहुत कठिन है।
- ३७ नष्ट होने जीवन का कोई प्रतिच्यूह अर्थात् प्रतिकार नही है।
- वही वीर प्रशमित होता है जो अपने को तथा दूसरों को दामता के वन्धन से मुक्त कराता है।
- देश यह शरीर जैमा अन्दर में (असार) है, वैमा ही वाहर में (अमार) है। जैमा वाहर में (अमार) है, वैमा ही अन्दर में (अमार) है।
- ४०. विवेकी साधक लार = थूक चाटने वाला न वने, अर्थात् परित्यक्त भोगो की पुन कामना न करे।
- ४१ विषयातुर मनुत्य, अपने भोगो के लिए मसार में वैर वढाता रहना है।
- ४२ बाल जीव (अज्ञानी ) का मग नही करना चाहिए।
- ४३ पापकर्म (असत्कर्म) न स्वय करे, न दूसरो से करवाए।
- ४४ मनुष्य अपनी ही भूलो से मसार की विचित्र स्थितियों में फैंस जाता है।
  - ४५ जो ममत्ववृद्धि का परित्याग करता है, वही वस्तुत ममत्व = परिग्रह का त्याग कर मकता है। वही मुनि वास्तव मे पथ (मोक्षमार्ग) का द्रप्टा है-जो किसी भी प्रकार का ममत्व भाव नहीं रखता है।
    - ४६ जो 'स्व' से अन्यत्र दृष्टि नहीं रखता है, वह 'स्व' से अन्यत्र रमता भी नहीं है। और जो 'स्व' से अन्यत्र रमता नहीं है, वह 'स्व' में अन्यत्र दृष्टि भी नहीं रखता है।

| वारह                                                                                  | सूक्ति त्रिवेणी |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ४७ जहा पुण्णस्य कत्यइ, तहा तुच्छस्स कत्यइ।<br>जहा तुच्छस्स कत्यइ, तहा पुण्णस्स कत्थइ। | १।२।६           |
| ४८ कुसले पुरा नो बद्धे, न मुत्तो।                                                     | १।२।६           |
| ४६ सुत्ता ग्रमुग्गी,                                                                  |                 |
| मुिंगगो सया जागरन्ति ।                                                                | १1३1१           |
| ५० लोयसि जागा ग्रहियाय दुक्व।                                                         |                 |
| ४१ माई पमाई पुरा एइ गब्भं।                                                            | ११३११           |
| ४२ माराभिसकी मरगा पमुच्चइ।                                                            | ११३११           |
| ५३ पन्नागोहि परियागाह लोयं मुगाित्ति वुच्चे।                                          | १।३।१           |
| ५४० स्रारंभज दुक्खिमगां।                                                              | 61516           |
| ४५ ग्रकम्मस्स ववहारो न विज्जइ।                                                        |                 |
| ५६. कम्मुगा उवाही जायइ।                                                               | \$1318          |
| ५७ कम्ममूल च ज छ्या।                                                                  | 91719           |
| ५५ सम्मत्तदमी न करेइ पाव।                                                             |                 |
|                                                                                       | 81215           |
| ٠-٠                                                                                   |                 |

- ४७. नि.स्पृह उपदेशक जिन प्रकार पुण्यवान (संपन्न व्यक्ति) को उपदेश देता है, उसी प्रकार तुच्छ (दीन दिरद्र व्यक्ति) को भी उपदेश देता है। और जिस प्रकार तुच्छ को उपदेश देना है, उसी प्रकार पुण्यवान को उपदेश देना है अर्थात् दोनों के प्रति एक जैंसा भाव रखता है।
- ४८ कुशल पुरप न बढ़ है आर न मुक्त । [ज्ञानी के लिए बन्ध या मोझ—जैसा बुछ नहीं है ]
- ८६ अज्ञानी नदा सोघे रहते है, और ज्ञानी नदा जागते रहते है।
- ५० यह समभ लीजिए कि नमार में अज्ञान तथा मोह ही अहित और दुख करने वाता है।
- ५१ मायावी और प्रमादी बार-बार गर्भ मे अवतरित होता है, जन्ममरण करता है।
- ४२ मृत्यु न सदा सतर्क रहने वाला सावक ही उससे छुटकारा पा सकता है।
- ५३ जो अपने प्रज्ञान से मसार के स्वरूप को ठीक तरह जानता है, वही मुनि कहलाता है।
- ५४ यह सब दुख आरम्भज है, हिमा मे से उत्पन्न होता है।
- ४४. जो कमं मे से अकमं की स्थिति मे पहुँच गया है, वह तत्वदर्शी लोक-व्यवहार की सीमा से परे हो गया है।
- ५६. कमें से ही समग्र उपाविया = विकृतियाँ पैदा होती हैं।
- ५७ कमं का मूल क्षण अर्थात् हिसा है।
- ५८ सम्यग् दर्शी सावक पापकर्म नही करता।

| चौदह                                                                       | मूक्ति त्रिवेणी |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| प्रह कामेसु गिद्धा निचय करेति ।                                            | — १।३।२         |
| ६० त्रायकदंसी न करेइ पाव।                                                  | १।३।२           |
| ६१ सच्चिम घिडं कुन्वह।                                                     | ११३१२           |
| ६२ ग्रगोगचित्ते खलु ग्रय पुरिसे ।<br>से केयगा ग्ररिहए पूरडत्तए ।           | १।३।२           |
| ६३ त्रणोमदंसी निसण्णे पावेहिं कम्मेहि ।                                    | १1317           |
| ६४ श्रायश्रो वहिया पास ।                                                   | १।३।३           |
| ६५ विराग रूवेहि गच्छिज्जा,<br>महया खुड्डएहि य ।                            |                 |
| ६६ का ग्ररई के ग्राग्रदे <sup>?</sup>                                      |                 |
| Sub infant I make my farm                                                  | —-१1३1३         |
| ६७ पुरिसा । तुममेव तुम मित्त ,<br>कि वहिया मित्तमिच्छिसि ?                 |                 |
| ६८ पुरिसा <sup>।</sup> ग्रत्तारामेव ग्रभिरिएगिज्भ,<br>एव दुक्खा पमुच्चसि । | ११३१३           |
| ६६ पुरिसा <sup>।</sup> सच्चमेव समभिजागाहि ।                                | १।३।३           |
| - ७ राग जन्मन समामजागाहा                                                   | — ११३१३         |

- ५६ कामभोगों में गृद्ध = आसक्त रहने वाले व्यक्ति कर्मों का वन्धन करते हैं।
- ६० जो समार के दु.ग्दो का ठीक तरह दर्शन कर लेता है, वह कभी पापकर्म नहीं करता है।
- ६१ सत्य मे धृति कर, मत्य मे स्थिर हो।
- ६२ यह मनुष्य अनेकचित्त है, अर्थात् अनेकानेक कामनाओं के कारण मनुष्य का मन विखरा हुआ रहता है। वह अपनी कामनाओं की पूर्ति क्या करना चाहता है, एक तरह छननी को जन में भरना चाहता है।
- ५३ (साधक अपनी दृष्टि ऊँची रने, क्षुद्र भोगो की ओर निम्न दृष्टि न रने ) उच्च दृष्टिवाला साधक ही पाप कर्मों मे दूर रहता है।
- ६४ अपने समान ही वाहर में दूसरों को भी देख।
- ६५ महान हो या क्षुद्र हो, अच्छे हो या बुरे हो, सभी विषयों से साधक को विरक्त रहना चाहिए।
- ६६ जानी के लिए क्या दु न, क्या नुख ? कुछ भी नही ।
- ६७. मानव ! तू स्वय ही अपना मित्र है । तू वाहर मे क्यो किसी मित्र (सहायक) की खोज कर रहा है ?
- ६८. मानव । अपने आपको ही निग्रह कर । स्वय के निग्रह से ही तू दुख से मुक्त हो सकता है।
- ६६ हे मानव, एक मात्र सत्य को ही अच्छी तरह जान ले, परखले।

| मोलह                                                                      | सूक्ति त्रिवेणी  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ७० सन्चस्स स्रागाए उविद्ठए मेहावी मार तरइ।                                | १।३।३            |
| ७१ सिहम्रो दुक्खमत्ताए पुट्ठो नो भभाए।                                    | १।३।३            |
| ७२ जे एग जागाइ, से सव्व जागाइ।<br>जे सव्व जागाइ, से एग जागाइ।।            | १।३।४            |
| ७३ सन्वभ्रो पमत्तस्स भया,<br>सन्वभ्रो भ्रपमत्तस्स नित्थ भया।              | 61 <u>\$</u> 18  |
| ७४ जे एग नामे, से बहु नामे।                                               | \$1\$18          |
| ७५ एग विगिचमाएो पुढो विगिचइ।                                              | १।३।४            |
| ७६ अत्य सत्य परेगा पर,<br>नित्य असत्य परेगा पर।                           | \$1 <i>\$</i> 18 |
| ७७. किमित्थि उवाही पासगस्स न विज्जड ?<br>नित्य ।                          | 1.114            |
| ७८ न लोगस्सेसगां चरे।<br>जस्स नित्य डमा जाई,<br>ग्रण्गा तस्म कग्रो सिया ? | 61518            |
|                                                                           | 81218            |

- जो मेघावी साधक सत्य की आज्ञा मे उपस्थित रहता है, वह मार =
   मृत्यु के प्रवाह को तैर जाता है।
- ७१ मत्य की माधना करने वाला साधक सब ओर दु यो मे घिरा रहकर भी घत्रराता नहीं है, विचलित नहीं होता है।
- ७२ जो एक को जानता है वह मब को जानता है। और जो सब को जानता है, वह एक को जानता है।

[जिस प्रकार समग्र विश्व अनन्त है, उसी प्रकार एक छोटे-से-छोटा पदार्थ भी अनन्त है, अनन्त गुण-पर्याय वाला है,—अत. अनत ज्ञानी ही एक और सबका पूर्ण ज्ञान कर सकता है ]

- ७३ प्रमत्त को सब ओर भय रहता है। अप्रमत्त को किसी ओर भी भय नहीं है।
- ७४ जो एक अपने को नमा लेता है—जीत लेता ह, वह समग्र ससार को नमा लेता है।
- ७५ जो मोह को क्षय करता है, वह अन्य अनेक कर्म-विकल्पो को क्षय करता है।
- ७६ शस्त्र (=िहिंसा) एक-से-एक वडकर है। परन्तु अदास्त्र (=अहिंसा) एक-से-एक वटकर नहीं हैं, अर्थान् अहिंसा की साधना से वटकर श्रोप्ठ दूसरी कोई माधना नहीं है।
- ७७ वीतराग सत्यद्रप्टा को कोई उपाधि होती है या नही ? नही होती है।
- ७८ लोकैपणा से मुक्त रहना चाहिए। जिसको यह लोकैपणा नही है, उसको अन्य पाप-प्रवृत्तिया कैंमे हो सकती है ?

७६ जे ग्रासवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते ग्रासवा। जे ग्रगासवा ते ग्रपरिस्सवा, जे ग्रपरिस्सवा ते ग्रगासवा।

-1818

५० नागागमो मच्चुमुहस्स ग्रत्थि।

--- ११४१२

दश्य पुरा एवमाइक्खामो, एव भासामो, एव परूवेमो, एव पण्णवेमो, सन्त्रे पाएगा, सन्त्रे भूया, सन्त्रे जीवा, सन्त्रे सत्ता, न हतन्त्रा, न ग्रज्जावेयन्त्रा न परिघेतन्त्रा, न परियावेयन्त्रा न उद्देवयन्त्रा। इत्थ विजागह नित्थत्थ दोसो। ग्रारियवयगमेरा।

--- ११४१२

५२ पुक्व निकाय समय पत्ते य पत्ते य पुन्छिस्सामि— "ह भो पवाइया ! कि भे साय दुक्ख ग्रसाय ?" समिया पिडवण्णे या वि एव बूया— "सक्वेसि पाणाण, सक्वेसि भ्रयाण, सक्वेसि जीवाण, सक्वेसि सत्ताण, ग्रसाय ग्रपरिनिक्वाण महक्भय दुक्ख ।"

-- ११४१२

५३ उवेह एए बहिया य लोग,से सन्वलोगिम्म जे केइ विष्णु।

--- \$1813

७६ जो वन्यन के हेतु है, वे ही कभी मोध के हेतु भी हो सकते हें, आंर जो मोध के हेतु है, वे ही कभी वन्यन के हेतु भी हो सकते हैं।

जो व्रत उपवास आदि सवर के हेतु है, वे कभी कभी सवर के हेतु नहीं भी हो सकते हैं। बीर जो आखव के हेतु है, वे कभी-कभी आखव के हेतु नहीं भी हो सकते हैं।

[आत्रव और नवर आदि सब मूलतः नायक के अन्तरंग भावो पर आचारित हैं।]

 मृत्यु के मुख मे पढे हुए प्राणी को मृत्यु न आए, यह कभी नहीं हो सकता।

= १ हम ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसी प्रत्पणा करते हैं, ऐसी प्रज्ञापना करते हैं कि—

किसी भी प्राणी, किसी भी मूत, किसी भी जीव और किसी भी सत्व को न मारना चाहिए, न उनपर अनुचित शासन करना चाहिए, न उन को गुलामो की तरह पराधीन बनाना चाहिए, न उन्हें परिताप देना चाहिए और न उनके प्रति किसी प्रकार का उपद्रव करना चाहिए।

उक्त आहमा धर्म में किसी प्रकार का दोप नहीं है, यह ध्यान में रिखए।

अहिसा वस्तुत आयं (पवित्र) सिद्धान्त है।

=> मर्वप्रथम विभिन्न मत-मतान्तरों के प्रतिपाद्य मिछान्त को जानना चाहिए, और फिर हिंसाप्रतिपादक मतवादियों में पूछना चाहिए कि—

''हे प्रवादियो <sup>।</sup> तुम्हे सुख प्रिय लगता है या द ख ?'

"हमे दु ख अप्रिय है, सुख नहीं"—यह सम्यक् स्वीकार कर लेने पर उन्हें स्पष्ट कहना चाहिए कि "तुम्हारी ही तरह विश्व के नमस्त प्राणी, जीव, मूत और सत्वों को भी दु ख अशान्ति (व्याकुलता) देने वाला है, महाभय का कारण हैं और दु खरूप है।"

=३ अपने धर्म से विपरीत रहने वाले लोगों के प्रति भी उपेक्षाभाव (=मध्यस्थता का भाव) रखो।

जो कोई विरोवियों के प्रति उपेक्षा = तटस्थता रखता है, उद्विग्न नहीं होता है, वह समग्र विश्व के विद्वानों में अग्रणी विद्वान् है।

| वीस                                                                                                                             | मूक्ति त्रिवेणी |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ८४ एगमप्पाग सपेहाए घुगो सरीरग।                                                                                                  | —-१।४।३         |
| <ul><li>प्रथ कसेहि ग्रप्पाग्, जरेहि ग्रप्पाग्।</li></ul>                                                                        | १।४।३           |
| ८६. जहा जुन्नाइ कट्ठाइ हव्ववाहो पमत्थइ,<br>एव ग्रत्तसमाहिए ग्रिगिहे।                                                            | १।४।३           |
| ८७ जस्स नित्थ पुरा पच्छा,<br>मज्भे तस्स कुग्रो सिया ?                                                                           | {18 8           |
| ५५ से हु पन्नाग्गमते बुद्धे ग्रारभोवरए।                                                                                         | ११४१४           |
| ८६ जे छेए से सागारिय न सेवेइ।                                                                                                   | १।५।१           |
| <ul> <li>एक से कामा, तथ्रो से मारस्स यतो,</li> <li>जग्रो से मारस्स यतो, तथ्रो से दूरे।</li> <li>नेव से यतो नेव दूरे।</li> </ul> |                 |
| ६१ उद्ठिए नो पमायए।                                                                                                             |                 |
|                                                                                                                                 | ११४१२           |
| ६२ पुढो छंदा इह मारावा ।                                                                                                        | १।५।२           |
| ६३ वन्वप्पमोक्खो श्रज्भत्येव।                                                                                                   | १।५।२           |
| ६४ नो निन्हवेज्ज वीरिया।                                                                                                        | १।५।३           |
|                                                                                                                                 |                 |

- प्य. आत्मा को गरीर से पृथक् जानकर भोगलिप्त गरीर को धुन डालो।
- प्य अपने को कृश करो, तन-मन को हल्का करो। अपने को जीर्ग करो, भोगवृत्ति को जर्जर करो।
- प जिम तरह अग्नि पुराने मूचे काठ को शोघ्र ही भस्म कर डालती है, उसी तरह सतत अग्रमत्त रहनेवाला आत्मसमाहित नि स्पृह सायक कर्मों को कुछ ही क्षणों में क्षीण कर देता है।
- प्रकार पहले हैं अरिन कुछ पीछे है, उसको बीच में कहा से होगा?

[जिस सायक को न पूर्वभुक्त भोगों का स्मरण होता है, और न भविष्य के भोगों की ट्री कोई कामना होती है, उसको वर्तमान में भोगामिक्त कैंमे हो सकती है?]

- == जो आरंभ (=िहिसा) से उपरत है, वही प्रज्ञानवान् बुद्ध है।
- पर जो नुशल है, वे काम भोगो का सेवन नही करते।
- ६० जिसकी कामनाएँ तीव्र होती है, वह मृत्यु मे ग्रस्त होता है, और जो मृत्यु से ग्रस्त होता है वह बाब्वत मृत्व मे दूर रहता है।

  परन्तु जो निष्काम होता है, वह न मृत्यु से ग्रस्त होता है, और न बाइवन मृत्व मे दूर।
- ६१ जो कर्नव्यपय पर उठ खडा हुआ है, उमे फिर प्रमाद नही करना चाहिए।
- ६२. मसार मे मानव भिन्न-भिन्न विचार वाले है।
- ६३ वस्नुत वन्धन और मोक्ष अन्दर मे ही है।
- ६४ अपनी योग्य जक्ति को कभी छुपाना नहीं चाहिए।

| वाईस                                                                                                                               | सूक्ति त्रिवेणी |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <ul><li>६५ इमेगा चेव जुज्माहि,</li><li>कि ते जुज्मेगा बज्मग्रो।</li></ul>                                                          | १।४।३           |
| ६६ जुद्धारिहं खलु दुल्लभ।                                                                                                          | १।५।३           |
| ६७ वयसा वि एगे बुइया कुप्पति मारावा।                                                                                               | १।५।४           |
| ६८ वितिगिच्छासमावन्नेगा श्रप्पागोगा<br>नो लहई समाहि।                                                                               | १।४।५           |
| ६६ तुमसि नाम तं चेव ज हतव्व ति मन्नसि ।<br>तुमसि नाम तं चेव ज अज्जावेयव्व ति मन्नसि ।<br>तुमसि नाम त चेव ज परियावेयव्व ति मन्नसि । | १1५1५           |
| १०० जे स्राया से विन्नाया, जे विन्नाया से स्राया। जेरा वियाराइ से स्राया। त पड्च पडिसखाए                                           | ।<br>१।५।५      |
| १०१ सन्वे सरा नियट्टति,<br>तक्का जत्थ न विज्जइ।<br>मई तत्थ न गाहिया।                                                               |                 |
| १०२ नो ग्रत्ताग ग्रासाएज्जा, नो परं ग्रासाएज्जा।                                                                                   | — १।४।६         |
| १०३ गामे वा अदुवा रण्यो । नेव गामे नेव रण्यो, धम्ममायागह ।                                                                         | —- ११६।४        |
|                                                                                                                                    | १1518           |

- ६५ अपने अन्तर (के विकारो) से ही युद्ध कर। वाहर के युद्ध से तुम्ने क्या मिलेगा?
- ६६ विकारों से युद्ध करने के लिए फिर यह अवसर मिलना दुर्लभ है।
- ६७ कुछ लोग मामूली कहा-मुनी होने ही खुट्य हो जाने है।
- ६ न नकानीन व्यक्ति को कभी समाधि नही मिलती।
- ६६. जिमे तू मारना चाहता है, वह तू हो है। जिसे तू शामित करना चाहता है, वह तू हो है। जिमे तू परिताप देना चाहता है, वह तू हो है। [स्वरूप दृष्टि से सब चैतन्य एक समान है। यह अद्वैत भावना ही अहिंमा का मूलाघार है]
- १०० जो आत्मा है, वह विज्ञाता है। जो विज्ञाता है, वह आत्मा है। जिसमे जाना जाता है, वह आत्मा है। जानने की इस शक्ति से ही आत्मा की प्रतीति होती है।
- १०१ आत्मा के वर्णन मे सब के सब शब्द निवृत्त हो जाते हैं ममाप्त हो जाते है। वहाँ तक की गित भी नहीं है। और न बुद्धि ही उमे ठीक तरह ग्रहण कर पाती है।
- १०२ न अपनी अवहेलना करो, और न दूसरो की।
- १०३ धर्म गाँव मे भी हो सकता है, और अरण्य (=जगल) मे भी। क्योकि वस्तुत. धर्म न गाँव मे कही होता है और न अरण्य मे, वह तो अन्त-रात्मा मे होता है।

| चौबीस                                                                            | सूक्ति त्रिवेणी |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १०४. जेवडन्ने एएहिं काएहिं दंड समारभति,                                          |                 |
| तेसि पि वय लज्जामो।                                                              | ११ = 1 \$       |
| १०५ समियाए घम्मे ग्रारिएहिं पवेइए।                                               | —१। <b>दा</b> ३ |
| १०६ एगे ग्रहमसि, न मे ग्रस्थि कोइ,                                               |                 |
| न याऽहमवि कस्स वि ।                                                              | १।हा६           |
| १०७ जीविय नाभिकखिज्जा,                                                           |                 |
| मरगां नो वि पत्थए।<br>दूहग्रो वि न सज्जेज्जा,                                    |                 |
| जीविए मरगो तहा ॥                                                                 | १।दादा४         |
| १०८ गथेहि विवित्ते हिं, ग्राउकालस्स पारए।                                        |                 |
|                                                                                  | १1=1=1११        |
| १०६, इ दिएहि गिलायतो, सिमय ग्राहरे मुगाी।<br>तहा विसे ग्रगरहे, ग्रचले जे समाहिए। |                 |
| ११० वोसिरे सव्वसो काय. न से देहे परीसदा।                                         | \$ 1515188      |
| ११० वोसिरे सव्वसो काय, न मे टेहे परीसहा।                                         | — शनानारश       |
| १११. नो वयरा फरुसं वडज्जा।                                                       | D1916           |
| ११२ नो उच्चावय मग्ग नियछिज्जा।                                                   | २।१।६           |
|                                                                                  | २।३।१           |
| ११३. राइिएयस्स भासमार्गस्स वा वियागरेमार्गस्स<br>नो ग्रंतरा भासं भासिज्जा।       | वा              |
|                                                                                  | २।३।३           |
| ११४. मरा परिजाराइ से निगाथे।                                                     | २।३।१५ १        |
|                                                                                  |                 |

- १०४ यदि कोई अन्य व्यक्ति भी धर्म वे नाम पर जीवो की हिसा करते हैं, तो हम इसमे भी लज्जानुमूति करते हैं।
- १०५ आर्य महापूरपो ने समभाव मे धर्म कहा है।
- १०६ में एक ह—अकेला ह। न कोई मेरा है, और न में किसी का ह।
- १०७. साधक न जीने की आकाक्षा करे और न मरने की कामना करे। वह जीवन और मरण दोनों में ही किसी तरह की आमिक्त न रखे, नटम्य भाव ने रहे।
- १०८ मायक को अन्दर और वाहर की मभी ग्रन्थियो (वन्यन रूप गाँठो) से मुक्त होकर जीवन-यात्रा पूर्ण करनी चाहिए।
- १०६ शरीर और इन्द्रियों के क्लान्त होने पर भी मुनि अन्तर्मन में समभाव (=म्थरता) रखे। इधर-उधर गति एव हलचल करता हुआ भी साधक निंद्य नहीं है, यदि वह अन्तरंग में अविचल एवं समाहित है तो।
- ११० मब प्रकार से बरीर का मोह छोड दीजिए, फलत परीपहों के आने पर विचार कीजिए कि मेरे बरीर में परीपह है ही नहीं।
- १६१ कठोर=कटु वचन न बोले।
- ११२ मकट मे मन को ऊँचा नीचा अर्थात् डॉवाडोल नही होने देना चाहिए।
- ११३ अपने मे वडे गुरुजन जब बोलने हो, विचार चर्चा करते हो, तो उनके वीच मे न बोले।
- ११४ जो अपने मन को अच्छी तरह परखना जानता है वही सच्चा निग्र न्थ-सायक है।

रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जए॥

समाहियस्सऽगिसिहा व तेयसा, तवो य पन्ना य जस्मो य वड्ढड ।

१२५

---रा४।१६।१४०

--- २१३११४११ वस

- ११५ जो विचारपूर्वक वोनता है, वही सच्चा निर्फान्य है।
- ११६. जो विचारपूर्वंक नहीं बोलता है, उसका वचन कभी-न-कभी असत्य से दूपित हो नकता है।
- ११७ लोभ का प्रमग आने पर व्यक्ति असत्य का आश्रय ने लेता है।
- ११८. जो गुरजनो की अनुमति लिए विना भोजन करता है वह अदत्तभोजी है, अर्थात् एक प्रकार में चोरी का अन्न खाना है।
- ११६ जो आवय्यकता से अधिक भोजन नहीं करता है वहीं ब्रह्मचर्य का माधक मच्चा निर्जन्य है।
- १२० यह शक्य नहीं है कि कानों में पड़ने वाले अच्छे या बुरे शब्द मुने न जाएँ, अतः शब्दों का नहीं, शब्दों के प्रति जगने वाले राग द्वेप का त्याग करना चाहिए।
- १२१ यह शक्य नहीं है कि आँखों के मामने आने वाला अच्छा या बुरा रूप देखा न जाए, अत. रूप का नहीं, किंतु रूप के प्रति जागृत होने वाले राग द्वेप का त्याग करना चाहिए।
- १२२ यह जनय नहीं है कि नाक के समक्ष आया हुआ सुगन्य या दुर्गन्य सूँघने मे न आए, अत गध का नहीं, किंतु गध के प्रति जगने वाली राग द्वेप की वृत्ति का त्याग करना चाहिए।
- १२३ यह शक्य नहीं है कि जीभ पर आया हुआ अच्छा या बुरा रस चखने मे न आये, अत रस का नहीं, किंतु रम के प्रति जगने वाले रागद्धेप का त्याग करना चाहिए।
- १२४ यह शक्य नही है कि शरीर मे स्पृष्ट होने वाले अच्छे या बुरे स्पर्श की अनुमूति न हो, अत स्पर्श का नही, किंतु स्पर्श के प्रति जगने वाले रागद्वेप का त्याग करना चाहिए।
- १२५ अग्नि-शिखा के समान प्रदीप्त एवं प्रकाशमान रहने वाले अन्तर्लीन सायक के तप, प्रज्ञा और यश निरन्तर बढते रहते हैं।

## सूत्रकृतांग की सूक्तियाँ

बुज्भिज्जित तिउद्दिज्जा, वधगां परिजागिया।

२

ममाइ लुप्पई वाले।

ą

तमाग्रो ते तम जति, मदा ग्रारभनिस्सिया।

नो य उपपज्जए ग्रस।

जे ते उ वाडगो एव, न ते ससारपारगा।

Ä

अप्पग्गो य पर नाल, कुतो अन्नाग्मासिउं।

3

६. ग्रसिकयाइ संकति, सिकग्राड ग्रसंकिएा।

अधो ग्रंध पहं शितो, दूरमद्वास्पुगच्छइ ।

एव तक्काइ साहिता, धम्माधम्मे ग्रकोविया। दुक्य ते नाइतुट्टित, सउग्री पंजर जहा॥ --- ११११११२१ ---१।१।२।१०

39151918--

--- १।१।२।२२

--- 2121212

--- 3131318

--- 81818188

---शशारा१७

---- १1१1१1१६

## सूत्रकृतांग की सूवितयां

0

१ सर्वप्रथम बन्यन को नमको, आर नमक बर फिर उसे तोडो।

असत् कभी सत् नहीं होता।

४

- २ 'यह मेरा है—वह मेरा है'—इस ममत्व बुद्धि के कारण ही बाल जीव विलुप्त होने हैं।
- परपीडा में लगे हुए अज्ञानी जीव अन्यकार में अन्यकार की ओर जा
   रहे हैं।
- प्र जो अमत्य की प्ररूपणा करते हैं, वे ससार-सागर को पार नहीं कर सकते।
- ६ मोहमूढ मनुष्य जहा वस्तुत भय की आशका है, वहाँ तो भय की आशका करते नही है । और जहाँ भय की आशका जैसा कुछ नही है, वहाँ भय की आशका करते हैं।
- ७. जो अपने पर अनुशासन नहीं रख सकता, वह दूसरों पर अनुशासन कैसे कर सकता है ?
- अन्वा अन्वे का पथप्रदर्शक वनता है, तो वह अभीष्ट मार्ग से दूर मटक जाता है।
- ह. जो धर्म और अधर्म से सर्वथा अनजान व्यक्ति केवल कल्पित तकों के आधार पर ही अपने मन्तव्य का प्रतिपादन करते हैं, वे अपने कर्म बन्धन को तोड नहीं सकते, जैसे कि पक्षी पिंजरे को नहीं तोड पाता है।

| तीस |                                                                                                      | सूक्ति त्रिवेणी |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १०  | सय सय पससता, गरहता पर वय।<br>जे उत्तत्थ विउस्सन्ति, ससार ते विउस्सिया।                               |                 |
|     |                                                                                                      | १११२।२३         |
| 88  | जहा ग्रस्साविग्गि गाव, जाइग्रघो दुरूहिया।<br>इच्छड पारमागतु, ग्रतरा य विसीयई॥                        | 91912139        |
|     |                                                                                                      | १११।२।३१        |
| १२  | समुप्पायमजाग्ता, कह नायति सवर <sup>?</sup>                                                           | १११३।१०         |
|     |                                                                                                      | 111111          |
| १३  | ग्रगुक्कसे ग्रप्पलीगो, मज्भेग मुग्गि जावए।                                                           |                 |
| 86. | एय खु नाि्एए। सार, ज न हिंसइ किंचए।                                                                  |                 |
|     | ग्रहिंसा समय चेव, एतावन्तं वियाशिया ॥                                                                |                 |
|     |                                                                                                      | १।१।४।१०        |
| १५  | सबुज्भह, कि न बुज्भह ?                                                                               |                 |
| • • | सबोही खलु पेच्च दुल्लहा।                                                                             |                 |
|     | गो हूवगमित राइयो,                                                                                    |                 |
|     | नो सुलभ पुरारावि जीविय ॥                                                                             |                 |
|     | 3 3 .                                                                                                | १।२।१।१         |
| १६. | सेगो जहा वट्यं हरे, एव ग्राउखयम्मि तुट्ई।                                                            |                 |
|     |                                                                                                      | १।२।१।२         |
| १७  | नो सुलहा सुगई य पेच्चग्रो।                                                                           |                 |
|     | 3.6.3.4                                                                                              |                 |
| 2 = | · सयमेव कडेहि गाहइ, नो तस्स मु <del>च्चे</del> ज्जऽपुट्ठय ।                                          |                 |
| • • | र राजम्य मण्डाह् माह्यु, मा रास्त्र चुण्यज्याउनुद्वा ।                                               |                 |
| 9.5 |                                                                                                      | 1,41418         |
| 10  | . ताले जह वंधणच्चुए, एव ग्राउखयमि तुट्टती।                                                           |                 |
|     | •                                                                                                    | -१।२।११६        |
| २०  | <ul> <li>जड वि य िएगएों किसे चरे, जड वि य भु जे मा<br/>जे उह मायाड मिज्जइ, श्रागता गटभायः</li> </ul> | समतसो।          |
|     | - २६ तनार्थ तनण्यक्त आवता पदमाय                                                                      |                 |
|     |                                                                                                      | —११२११६         |

- १०. जो अपने मत की प्रयमा, और दूसरों के मत की निन्दा करने में ही अपना पाण्डित्य दिखाने हैं, वे एकान्तवादी समार चक्र में भटकने ही रहते हैं।
- ११ अज्ञानी नाधक उग जन्माय व्यक्ति के नमान है, जा सिछद्र नीका पर चढ कर नदी किनारे पहुचना तो चाहता है, किन्तु किनारा आने में पहने ही बीच प्रवाह में डूब जाता है।
- १२ जो दु खोत्पत्ति का कारण ही नही जानने, वह उसके निरोध का कारण कैसे जान पार्येगे ?
- १३ अहकार रहित एव अनायक्त भाव मे मुनि को रागढेप के प्रमगो में ठीक बीच में तटस्थ यात्रा करनी चाहिए।
- १४. ज्ञानी होने का सार यही है कि किसी भी प्राणी की हिसा न करे।
  'अहिंसामूलक समता ही धर्म का सार है, वस, इतनी वात सदैव ध्यान
  मे रखनी चाहिए।
- १५ अभी इसी जीवन में समभो, नयो नहीं समभ रहे हो १ मरने के वाद परलोक में सबोधि का मिलना किंठन है। जैसे बीनी हुई राते फिर लौटकर नहीं आती, उसी प्रकार मनुष्य का गुजरा हुआ जीवन फिर हाथ नहीं आता।
- १६ एक ही भाषाटे मे बाज जैसे बटेर को मार टालता है, वैसे ही आयु स्तीण होने पर मृत्यु भी जीवन को हर लेता है।
- १७. मरने के वाद सद्गति सुलभ नहीं है। (अत जो कुछ सत्कर्म करना हे, यही करो)।
- १८. आत्मा अपने स्वय के कर्मों से ही वन्यन में पडता है। कृत कर्मों को भोगे विना मुक्ति नहीं है।
- १६. जिस प्रकार ताल का फल वृन्त से टूट कर नीचे गिर पडता है, उसी प्रकार आयु क्षीण होने पर प्रत्येक प्राणी जीवन से च्युत हो जाता है।
- २०. भले ही नग्न रहे, मास-मास का अनशन करे, और शरीर को कृश एव क्षीण कर डाले, किन्तु जो अन्दर मे दभ रखता है, वह जन्म मरण के अनंत चक्र में भटकता ही रहता है।

| वत्तीस                                                                  | सूक्ति त्रिवेणी   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| २१. पलियत मणुग्राण जीविय ।                                              | ११५१११०           |
| २२. सडणी जह पसुगु डिया,<br>विहुग्गिय धसयई सिय रय ।<br>एव दविग्रोवहागाव, |                   |
| कम्म खवइ तवस्सिमाहरा ।।                                                 | १।२।१।१५          |
| २३. मोह जित नरा ग्रसवुडा।                                               | १1717170          |
| २४. ग्रहऽसेयकरी ग्रन्नेसिं इ खिरगी।                                     | १ रारे।१          |
| २५. तयस व जहाइ से रया।                                                  | - ११२१२१२         |
| २६. जो परिभवइ पर जर्गा, ससारे परिवत्तई महं।                             | १।२।२।१           |
| २७. महय पलिगोव जाििगया,<br>जा वि य वदरापूयराा इह ॥                      | 0.7.7.            |
| २८. मुहुमे सल्ले दुरुद्धरे।                                             | १।२।२।११          |
| २६. सामाइयमाहु तस्स जं,<br>जो ग्रप्पारा भए रा दमए।                      |                   |
|                                                                         | १।२।२।१७          |
| ३० अट्ठे परिहायती वहु , अहिगरण न करेज्ज परि                             | डए ।<br>—१।२।२।१६ |
| <sup>३९</sup> ० बाले पापेहि मिज्जनी ।                                   | १।२।२।२१          |

- २१ मनुष्यो का जीवन एक वहुत ही अल्प एव मान्त जीवन है।
- २२ मुमुख तपस्वी अपने कृत कर्मों का वहुत शीघ्र ही अपनयन कर देता है, जैसे कि पक्षी अपने परो को फडफडाकर उन पर लगी धूल को भाड देता है।
- २३ इन्द्रियो के दास असवृत मनुष्य हिताहितनिर्णय के क्षणो मे मोह-मुग्व हो जाते हैं।
- २४ दूसरो की निन्दा हितकर नहीं है।
- २५ जिम प्रकार सपं अपनी कचुनी को छोड देता है, उसी प्रकार सायक अपने कमों के आवरण को उतार फंकता है।
- २६ जो दूसरो का परिभव अर्थात् तिरस्कार करता है, वह ससार वन मे दीर्घ काल तक भटकता रहता है।
- २७ साघक के लिए वदन और पूजन एक वहुत वडी दलदल है।
- २ मन मे रहे हुए विकारों के स्दम शल्य को निकालना कभी-कभी वहुत कठिन हो जाता है।
- २६ तमभाव उसी को रह सकता है, जो अपने को हर किसी भय से मुक्त रखता है।
- ३० बुद्धिमान को कभी किसी से कलह-भगडा नही करना चाहिए। कलह में बहुत बड़ी हानि होती है।
- ३१. अज्ञानी आत्मा पाप करके भी उस पर अहकार करता है।

| चौतीस                                                      | सूक्ति त्रिवेणी |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| ३२. ग्रत्तिहय खु दुहेगा लब्भई।                             | १।२।२।३०        |
| ३३. मरण हेच्च वयति पडिया।                                  | ११२१३११         |
| ३८. ग्रदक्खु कामाइ रोगव।                                   | १।२।३।२         |
| ३५ नाइवहड भ्रवले विसीयति ।                                 | १।२।३।४         |
| ३६. कामी कामे न कामए, लढ़े वावि अलद्ध कण्हुई               | ।<br>—१।२।३।६   |
| ३७. मा पच्छ ग्रसाधुता भवे,<br>ग्रच्चेही ग्रगुसास ग्रप्पग । | १1२।३१७         |
| ३८ न य सखयमाहु जीविय।                                      | १।२।३।१०        |
| ३६ एगस्स गती य भागती।                                      | ११२।३।१७        |
| ४० सन्वे सयकम्मकिप्या।                                     | १।२।३।१=        |
| ४१. इरामेव खण वियाशिया।                                    | — १।२।३।१६      |
| ४२ सूरं मण्णइ श्रप्पाण, जाव जेयं न पस्सती।                 | 61316 6         |
| ४३ नातीण सरती वाले, इत्थी वा कुद्धगामिग्री।                | १।३।१।१६        |
|                                                            |                 |

- ३२ आत्महित का श्रेवसर मुश्किल ने मिलता है।
- ३३. प्रवुद्व नायक ही मृत्यु की नीमा को पार कर अजर अमर होते है।
- ३४ सच्चे नाधक की हिंदि में काम-भोग रोग के समान हैं।
  - ३५ निर्वल व्यक्ति भार वहन करने में असमर्थ होकर मार्ग में ही कही खिन्न होकर बैठ जाता है।
  - ३६ साधक मुखाभिलापी होकर काम-भोगो की कामना न करे, प्राप्त भोगो को भी अप्राप्त जैसा कर दे, अर्थान् उपलब्ध भोगो के प्रति भी नि.स्पृह रहे।
  - ३७ भविष्य मे तुम्हे कष्ट भोगना न पडे, इमलिए अभी ने अपने को विषय वासना मे दूर रखकर अनुशानित करो।
  - ३८ जीवन-मूत्र टूट जाने के बाद फिर नहीं जुड पाता है।
  - ३६ आत्मा (परिवार आदि को छोड कर) परलोक मे अकेला ही गमनागमन करता है।
  - ४० सभी प्राणी अपने कृत कर्मों के कारण नाना योनियों में भ्रमण करते हैं।
  - ४१ जो क्षग वर्तमान मे उमस्थित है, वही महत्व पूर्ण है, अत उमे सफल वनाना चाहिए।
  - ४२ अपनी वडाई मारने वाला क्षुद्रजन तभी तक अपने को शूरवीर मानता है, जब तक कि सामने अपने से बली विजेता को नहीं देखता है।
  - ४३ दुर्वल एव अज्ञानी साधक कष्ट आ पडने पर अपने स्वजनो को वैसे ही याद करता है, जैमे कि लड-भगड कर घर से भागी हुई स्त्री गुडो या चोरो मे प्रताडित होने पर अपने घर वालो को याद करती है।

| छत्तीस                                              | सूक्ति त्रिवेणी |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| ४४. तत्थ मंदा विसीयति, उज्जाणिस जरग्गवा।            | —१।३।२।२१       |
| ४५ नातिकडूइयं सेया, श्रहयस्सावरज्भति ।              | ११३१३११३        |
| १६ कुज्जा भिक्खू गिलागस्स, ग्रगिलाए समाहिए।         | —११३१३। ०       |
| ४७ मा एय ग्रवमन्न'ता, ग्रप्पेण लुम्पहा बहुं।        | —१।३।४।७        |
| ४८ जेहिं काले परक्कत, न पच्छा परितप्पए।             | १।३।४।१५        |
| ४६ सीह जहा व कुिएमेण, निब्भयमेग चरति पासेण          | ।<br>—१।४।१।म   |
| ४०. तम्हा उ वज्जए इत्थी,<br>विसलित्त व कण्टग नच्चा। |                 |
| ५१. जहा कड कम्म, तहासि भारे।                        | ११४१११११        |
| ५२. एगो सय पच्चगुहोइ दुक्ख।                         | —्।४।१।२६       |
| ५३. जं जारिसं पुन्वमकासि कम्म,                      | —१।५।२।२२       |
| तमेव श्रागच्छति सपराए ।                             | —१।४।२।२३       |
| ५४. दाणारा सेट्ठं ग्रभयप्पयाण                       | १1६1२३          |
| ४५ तवेसु वा उत्तम बंभचेर।                           | १।६।२३          |

- ४४. बज्ञानी सायक सकट काल में उसी प्रकार खेदिखन्न हो जाते हैं, जिस प्रकार बूढे वैल चढाई के मार्ग में ।
- ४४. घाव को अधिक खुजलाना ठीक नही, नयोकि खुजलाने से घाव अधिक फैलता है।
- ४६. भिक्षु प्रमन्न व शान्त भाव से अपने रुग्ण साथी की परिचर्या करे।
- ४७. सन्मार्ग का तिरस्कार करके तुम अल्प वैपयिक सुखो के लिए अनन्त मोक्षमुख का विनाश मत करो।
- ४८. जो समय पर अपना कार्य कर लेते हैं, वे वाद मे पछताते नही ।
- ४६ निर्भय अकेला विचरने वाला मिह भी मास के लोभ से जाल मे फस जाता है (वैसे ही आसक्तिवश मनुष्य भी)।
- प्रह्मचारी स्त्रीसंसर्गं को विपलिप्त कटक के समान समफकर उससे वचता रहे।
- ५१. जैसा किया हुआ कमं, वैसा ही उसका भोग !
- ५२. आत्मा अकेला ही अपने किए दुख को भोगता है।
- ५३. अतीत मे जैमा भी कुछ कर्म किया गया है, भविष्य मे वह उसी रूप मे उपस्थित होता है।
- ५४ अभय दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है।
- ५५. तपो मे सर्वोत्तम तप है--ब्रह्मचर्य।

| अडतीस                                                                              | सूक्ति त्रिवेणी  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ५६ सच्चेसु वा ग्रग्गवज्जं वयति ।                                                   | १1६1२३           |
| ५७ सकम्मुगा विष्परियासुवेइ।                                                        | १।७।११           |
| ४८ उदगस्स फासेगा सिया य सिद्धी,<br>सिज्भिसु पागा बहवे दगसि ।                       | 00               |
| ५६ नो पूयगा तवसा म्रावहेज्जा।                                                      | — ११७११४         |
| _                                                                                  | १।७।२७           |
| ६०. दुक्खेरा पुट्ठे ध्यमायएज्जा।                                                   | —१।७।२६          |
| ६१. पमाय कम्ममाहसु, ग्रप्पमाय तहावरं ।                                             | १।८।३            |
| ६२. ग्रारग्रो परग्रो वा वि, दुहा वि य ग्रसजया।                                     | १।=।६            |
| ६३. पावोगहा हि ग्रारभा, दुक्खफासा य ग्रतसो।                                        |                  |
| ६४. वेराइं कुन्वई वेरी, तथ्रो वेरेहि रज्जती।                                       |                  |
| ६५ जहा कुम्मे सम्रगाइं, सए देहे समाहरे।<br>एवं पावाइं मेहावी, ग्रज्भप्पेरा समाहरे॥ | (1410            |
|                                                                                    | १।८।१६           |
| ६६. सातागारव गिहुए, उवसतेऽगिहे चरे।                                                | —-१151१5         |
| ६७ सादिय न मुस बूया।                                                               | —-१1=1१ <i>€</i> |

- ५६ सत्य वचनो मे भी अनवद्य सत्य (हिंसा-रहित सत्य वचन) श्रेष्ठ है।
- ५७. प्रत्येक प्राणी अपने ही कृत कर्मी से कष्ट पाता है।
- ४८ यदि जलस्पर्श (जलस्नान) से ही सिद्धि प्राप्त होती हो, तो पानी में रहने वाले अनेक जीव कभी के मोक्ष प्राप्त कर नेते ?
- ५६ तप के द्वारा पूजा प्रतिष्ठा की अभिलापा नही करनी चाहिए।
- ६० दु.ख आ जाने पर भी मन पर सयम रखना चाहिए।
- ६१ प्रमाद को कर्म-आश्रव और अप्रमाद को अकर्म-सवर कहा है।
- ६२. कुछ लोग लोक और परलोक—दोनो ही दृष्टियों से असयत होते है।
- ६३ पापानुष्ठान अन्ततः दुःख ही देते है।
- ६४ वैरवृत्ति वाला व्यक्ति जब देखो तब वैर ही करता रहता है। वह एक के वाद एक किए जाने वाले वैर से वैर को वढाते रहने मे ही रस लेता है।
- ६५ कछुआ जिस प्रकार अपने श्रगो को अन्दर मे समेट कर खतरे से वाहर हो जाता है, वैसे ही साधक भी अध्यात्म योग के द्वारा अन्तर्मुख होकर अपने की पाप वृत्तियों से सुरक्षित रखे।
- ६६ साधक सुख-सुविधा की भावना से अनपेक्ष रहकर, उपकात एव दम्भ-रहित होकर विचरे।
- ६७. मन मे कपट रख कर भूठ न बोलो।

| चालीस                                                         | सूक्ति त्रिवेणी    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| ६८ ग्रप्पिण्डासि पागासि, ग्रप्प भासेज्ज सुव्वए।               | —- शदारथ           |
| ६९ भागाजोगं समाहट्टु, कायं विउसेज्ज सव्वसो ।                  | १।८।२६             |
| ७०. तितिक्ख परम नच्चा ।                                       | १।≈।२६             |
| ७१ परिग्गहनिविट्ठाएा, वेर तेसि पवड्ढई।                        | F1319 —            |
| ७२. ग्रन्ने हरति तं वित्त, कम्मी कम्मेहि किच्चती।             | {18 x              |
| ७३. ग्रगुचितिय वियागरे।                                       | १।६।२५             |
| ७४ जं छन्नं तं न वत्तव्वं।                                    | १।६।२६             |
| ७५ तुम तुमित ग्रमगुन्न, सव्वसो त न वत्तए।                     | —१1 <i>8</i> 1२७   |
| ७६. गातिवेलं हसे मुगी।                                        | 351319—            |
| ७७ वुच्चमारगो न सजले।                                         | 7\$1319            |
| ७८ सुमणे ग्रहियासेज्जा, न य कोलाहल करे।                       | १।६।३१             |
| ७६ लद्धे कामे न पत्थेज्जा।                                    | <del></del> १।ह।३२ |
| ५० सन्त्रं जग तू समयागुपेही,<br>पियमप्पिय कस्स वि नो करेज्जा। |                    |
|                                                               | १।१०।६             |

- ६=. सूत्रती साधक कम खाये, कम पीये, और कम बोले।
- ६६ ध्यानयोग का अवलम्बन कर देहभाव का सर्वतोभावेन विसर्जन करना चाहिए।
- ७० तितिदा को परम धर्म सममकर आचरण करो।
  - ७१ जो पित्रिह (मंग्रह वृत्ति) में व्यस्त हैं, वे ससार में अपने प्रति वैर ही वढाते हैं।
  - ७२ ययावनर निवत घन को तो दूमरे उडा लेते हैं, और सग्रही को अपने पापकमों का दुष्फल भोगना पडता है।
- ७३ जो कुछ वोने पहले विचार कर वोने।
- ७४ किसी की कोर्ड गोपनीय जैसी वात हो, तो नही कहना चाहिए।
- ७५ 'तू-तू'-- जैमे अभद्र गव्द कभी नहीं वोलने चाहिए"।
- ७६ मर्यादा से अधिक नहीं हंमना चाहिए।
- ७७ साधक को कोई दुर्वचन कहे, तो भी वह उस पर गरम न हो, क्रोध न करे।
- ७८ माधक जो भी कप्ट हो, प्रमन्न मन मे सहन करे, कोलाहल न करे।
- ७६ प्राप्त होने पर भी कामभोगो की अभ्यर्थना (स्वागत) न करे।
  - प्रमग्न विश्व को जो समभाव से देखता है, वह न किसी का प्रिय करता है और न किसी का अप्रिय। अर्थात् समदर्शी अपने पराये की भेद-बुद्धि से परे होता है।

| वियालीस                                                                                                          | सूक्ति त्रिवेणी |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| प्रीहं जहा खुड्डिमगा चरंता,<br>दूरे चरती परिसंकमाणा।<br>एवं तु मेहावि समिक्ख धम्मं,<br>दूरेण पावं परिवज्जएज्जा।। |                 |
|                                                                                                                  | १।१०।२०         |
| द२ वालजगो पगव्भई।                                                                                                | १११११२          |
| प्रचेत्र विरुज्भेज्ज केएा वि ।                                                                                   | १११११२          |
| प्प चंदिमा वड्ढित हायती वा।                                                                                      | १।१२।७          |
| प्प जहा हि ग्रंधे सह जोतिगावि,<br>रूवादि गो पस्सति हीगगोत्ते ।                                                   | (1)             |
|                                                                                                                  | १।१२।5          |
| <ul><li>प्राहंसु विज्जाचरग पमोक्खं ।</li></ul>                                                                   | १११२१११         |
| <ul><li>५७. न कम्मुर्गा कम्म खवेत्ति बाला,</li><li>ग्रकम्मुर्गा कम्म खवेति घीरा।</li></ul>                       |                 |
| ५५. संतोसिग्गो नो पकरेति पाव ।                                                                                   | १।१२।१५         |
| ८६. ते ग्रानगो पायर मध्यनोष ।                                                                                    | १।१२।१४         |
| ६० अलमप्पराो होति अल परेसि ।                                                                                     | —१।१२।१=        |
| ६१ श्रन्न जरा पन्सित विवभूय।                                                                                     | १११२११६         |
| **                                                                                                               | \$1831=         |
| ६२. ग्रप्तं जर्गं खिसइ वालपन्ने ।                                                                                | \$183188        |

....

- प्रश्वास प्रकार मृगशावक सिंह से डर कर दूर-दूर रहते है, उसी प्रकार वृद्धिमान धर्म को जानकर पाप से दूर रहे।
- प्रश्निमान करना अज्ञानी का लक्षण है।
- किसी के भी साथ वैर विरोध न करो।
- =४. वस्तुत. सूर्यं न उदय होता है, न अस्त होता है। और चन्द्र भी न बढता है, न घटता है। यह सब दृष्टि भ्रम है।
- ५५ जिस प्रकार अन्य पुरुष प्रकाश होते हुए भी नेत्रहीन होने के कारण रूपादि कुछ भी नहीं देख पाता है, इसी प्रकार प्रज्ञाहीन मनुष्य शास्त्र के समझ रहते हुए भी सत्य के दर्शन नहीं कर पाता ।
- =६. ज्ञान और कर्म (विद्या एव चरण) में ही मोक्ष प्राप्त होता है।
- स्वज्ञानी मनुष्य कर्म (पापानुष्ठान) से कर्म का नाग नही कर पाते।
   किन्तु ज्ञानी घीर पुरुप अकर्म (पापानुष्ठान का निरोध) से कर्म का क्षय कर देने हैं।
- प्रम्यापी साधक कभी कोई पाप नहीं करते।
- तत्वदर्शी समग्र प्राणिजगत् को अपनी आत्मा के समान देखता है।
- ६० ज्ञानी आत्मा ही 'स्व' और 'पर' के कल्याण मे समर्थ होता है।
- ६१. अभिमानी अपने अहकार मे चूर होकर दूसरो को सदा विम्बमूत (परछाई के समान तुच्छ) मानता है।
- ६२ जो अपनी प्रज्ञा के अहकार मे दूसरो की अवज्ञा करता है, वह मूर्ख-बुद्धि (वालप्रज्ञ) है।

| चौवालीस                                         | सूक्ति त्रिवेणी                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ६३ जे छेय से विष्पमायं न कुज्जा।                | १।१४।१                                  |
| ६४. कह कहं वा वितिगिच्छतिण्एो।                  | १।१४।६                                  |
| ६५. सूरोदए पासित चक्खुएोव।                      | —१।१४।१३                                |
|                                                 |                                         |
| ६६ न यावि पन्ने परिहास कुज्जा।                  | ११४४११                                  |
| ६७ नो छायए नो वि य लूसएज्जा।                    |                                         |
| ६८, नो तुच्छए नो य विकत्थइज्जा।                 | (1/01/6                                 |
| 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, | १।१४।२१                                 |
| ६६ विभज्जवायं च वियागरेज्जा।                    | 0102455                                 |
| १००. निरुद्धग वावि न दीहङ्ज्जा।                 |                                         |
|                                                 | १1१४ २३                                 |
| १०१. नाइवेल वएज्जा।                             | શાશ્ક્રાર્ય                             |
| १०२ से दिट्ठिम दिट्ठि न लूसएज्जा।               | *************************************** |
| eas wife - franchis                             | —-१।१४।२५                               |
| १०३ भूएहिं न विरुज्येज्जा।                      | १।१५।४                                  |
| १०४ भावणाजोगसुद्धप्पा, जले गावा व श्राहिया।     |                                         |
|                                                 | 81 ( X 1 X                              |
| १०५ तुट्टति पावकम्मािएा, नवं कम्ममकुव्वस्रो ।   |                                         |
|                                                 | —१।१५।६                                 |

६३ चतुर वहीं है जो कभी प्रमाद न करे।

६४. मुमुक्षु को कैंमे-न-कैंसे मन की विचिकित्सा मे पार हो जाना चाहिए।

६५ मूर्योदय होने पर (प्रकाश होने पर) भी आँख के विना नही देखा जाता है, वैमे ही स्वय मे कोई कितना ही चनुर क्यों न हो, निर्देशक गुरु के अभाव में तत्वदर्शन नहीं कर पाता ।

६६ वुद्धिमान किसी का उपहास नही करता।

६७ उपदेशक सत्य को कभी छिपाए नही, और न ही उसे तोड मरोड कर उपस्थित करे।

करे। ६६. विचारशील पूरुप सदा विभज्यवाद अर्थात् स्याद्वाद से युक्त वचन का

६८. पाधक न किमी को तुच्छ-हल्का वताए और न किसी की भूठी प्रशसा

प्रयोग करे।

१०० थोडे से में कही जानी वाली वात को व्यर्थ ही लम्बी न करे।

१०१ सायक आवश्यकता से अधिक न बोले।

१०२ सम्यग्रिष्ट् साधक को सत्य रिष्ट्र का अपलाप नहीं करना चाहिए।

१०३ किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध न वढाएँ।

१०४ जिस साधक की अन्तरात्मा भावनायोग (निष्काम साधना) से शुद्ध है, वह जल मे नौका के समान है, अर्थात् वह ससार सागर को तैर जाता है, उसमे डूवता नहीं है।

१०५. जो नये कमों का वन्धन नहीं करता है, उसके पूर्वबद्ध पापकमं भी मुद्द हो जाते हैं।

| छियालीस                                                               | सूक्ति त्रिवेणी        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| १०६. अ्रकुव्वय्रो एाव एात्यि।                                         | १ <i>१</i> १५ <i>७</i> |
| १०७ अगुसासगां पुढो पागाी।                                             | १। १५।११               |
| १०८ से हु चक्खू मगुस्सागा, जे कखाए य म्रन्तए।                         | — १।१५।१४              |
| १०६ इग्रो विद्ध समारास्स पुराो सबोही दुल्लभा।                         | —-१ <b>११</b> ४। . =   |
| ११० ग्रन्नो जीवो, ग्रन्नं सरीर।                                       | <b>२</b> 1१1 <b>६</b>  |
| १११ भ्रन्ने खलु कामभोगा, भ्रन्नो भ्रहमंसि ।                           | <b>२</b> ।१।१३         |
| ११२. अन्नस्स दुक्ख अन्नो न परियाइयति ।                                | २।१।१३                 |
| ११३. पत्तेय जायति पत्तेय मरइ।                                         |                        |
| ११४ गो भ्रन्नस्स हेउ धम्ममाइक्खेज्जा,<br>गो पागस्स हेउ धम्ममाइक्खेजा। |                        |
| ११५ ग्रगिलाए धम्ममाइक्खेज्जा,                                         | —- २१११४               |
| कम्मनिज्जरट्ठाए धम्ममाइक्खेजा।                                        | —- <b>२</b> ।१।१५      |
| ११६. सारदसलिल व सुद्ध हियया,<br>विहग इव विष्पमुक्का,                  |                        |
| वसु धरा इव सव्व फासविसहा।  ११७ धम्मेगां चेव वित्ति कप्पेमागा विहरंति। | २ २।३=                 |
| ११८. ग्रदक्खु, व दक्खुवाहियं सद्दह्मु ।                               | —२।२।३६                |
| <b>6</b>                                                              | रा३।११.                |

- १०६ जो अन्दर मे राग-द्रेष रूप-भाव कर्म नहीं क्रता, उसे नए कर्म का वघ नहीं होता।
- १०७ एक ही धर्मतत्त्व को प्रत्येक प्राणी अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार पृथक्-पृथक् रूप मे ग्रहण करता है।
- १०८ जिसने काक्षा—आसवित का अन्त कर दिया है, वह मनुष्यो के निए पथप्रदर्शक चक्ष है।
- १०६. जो अज्ञान के कारण अब पथभ्रष्ट हो गया है, उमे फिर भाविष्य में सवोधि मिलना कठिन है।
- ११०. आत्मा और है, गरीर और है।
- १११ शब्द रप आदि काम भोग (जडपदार्थ) और हैं, मैं (आत्मा) और हूं।
- ११२ कोई किसी दूसरे के दुख को वटा नही सकता।
- ११३ हर प्राणी अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है।
- ११४ खाने पीने की लालमा से किमी को धर्म का उपदेश नही करना चाहिए।
- ११५. साधक विना किसी भौतिक इच्छा के प्रशातभाव से एक मात्र कर्म-निर्जरा के लिए घर्म का उपदेश करे।
- ११६ मुनि जनो का ह्दय शरदकालीन नदी के जल की तरह निर्मल होता है। वे पक्षी की तरह बन्धनों से विप्रमुक्त और पृथ्वी की तरह समस्त सुख-दु खो को समभाव से सहन करने वाले होते हैं।
- ११७. सद्गृहस्य धर्मानुकूल ही आजीविका करते हैं।
- ११८. नही देखने वालो । तुम देखने वालो की वात पर विश्वास करके चलो।

# स्थानांग की सूक्तियां

0

| १  | एगं मरण श्रातमसारारियाण ।                                                     | १।१।३६           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| २  | एगा ग्रहम्मपडिबा, ज से ग्राया परिकिलेसित ।                                    | — १।१।३ <b>=</b> |
| n  | एगा धम्मपडिमा, जं से श्राया पज्जवजाए।                                         | 919.             |
| ٧. | जदित्य एा लोगे, त सन्व दुपग्रोग्रार ।                                         | \$1\$180         |
| у. | दुविहे धम्मे-सुयधम्मे चेव चरित्तधम्मे चेव ।                                   | —२।१             |
|    |                                                                               | 718              |
| ξ, | दुविहे बंधे-पेज्जबंधे चेव दोसबधे चेव।                                         | 318              |
| ૭  | किंभया पागा ? .<br>दुक्लभया पागा ।<br>दुक्ले केग कडे ?<br>जीवेगं कडे पमाएगं ! |                  |
|    | -                                                                             |                  |

-312

### स्थानांग को सूवितवां

- मुक्त होने वाली बात्माओं का वर्तमान अन्तिम देह का मरण ही एक मरण होता है, और नहीं।
- २. एक अधर्म ही ऐसी विकृति है, जिससे आत्मा क्लेश पाता है।
- एक धर्म ही ऐसा पित्र अनुष्ठान है, जिससे आत्मा की विश्विद्ध होती है।
- ४ विश्व मे जो कुछ भी है, वह इन दो शब्दों मे समाया हुआ है—चेतन और जड ।
- ५. घर्म के दो रूप ई-श्रुत धर्म = तत्त्वज्ञान, ओर चारित्र धर्म नैतिक आचार।
- ६ वन्वन के दो प्रकार हैं प्रेम का वन्यन, और द्वेप का वन्यन।
- प्राणी किससे भय पाते है ?
   दु ख से ।
   दु.ख किसने किया है ?
   स्वय आत्मा ने, अपनी ही भूल से ।

| पचास                                                                                                                                                                     | सूक्ति त्रिवेणी |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <ul> <li>तस्रो ठाएगाइं देवे पीहेज्जा</li> <li>मागुस भवं, ग्रारिए स्रेत्ते जम्मं, सुकुलपच्चायाति ।</li> </ul>                                                             | —- ३।३          |
| ६ तम्रो दुस्सन्नप्पा — दुट्ठे, मूढे, बुग्गाहिते।                                                                                                                         | \$18            |
| १०. चत्तारि सुता—<br>ग्रतिजाते, ग्रगुजाते,<br>ग्रवजाते, कुर्लिगाले ।                                                                                                     | الا الـ         |
| ११. चतारि फला—<br>ग्रामे गाम एगे ग्राममहुरे।<br>ग्रामे गाम एगे पक्कमहुरे।<br>पक्के गाम एगे ग्राममहुरे।<br>पक्के गाम एगे पक्कमहुरे।                                       | — ४।१           |
| १२. ग्रावायभद्ए गामं एगे गो सवासभद्ए।<br>सवासभद्ए गामं एगे गो ग्रावायभद्ए।<br>एगे ग्रावायभद्दए वि, संवासभद्दए वि।<br>एगे गो ग्रावायभद्दए, गो सवासभद्दए।                  | 818             |
| १३. श्रप्पणो गामं एगे वज्जं पासइ, गो परस्स ।<br>परस्स गाम एगे वज्जं पासइ, गो श्रप्पणो ।<br>एगे श्रप्पणो वज्जं पासइ, परस्स वि ।<br>एगे गो श्रप्पणो वज्जं पासइ, गो परस्स । | 818             |
| १४ दी ए एामं एगे सो दी सम्से ।<br>दी ए साम एगे सो दी सम्से ।                                                                                                             | <b>01</b>       |
|                                                                                                                                                                          | -818            |

. ---

- प देवता भी तीन वातो की इच्छा करते रहते है— मन्त्य जीवन, आर्यक्षेत्र मे जन्म, और श्रोष्ठ कुल की प्राप्ति ।
- ध दुष्ट को, मूर्ख को, आंर वहके हुए को प्रतिबोध देना—समभा पाना वहुत कठिन है।
- १०. कुछ पुत्र गुणो की दृष्टि से अपने पिता से वढकर होते हैं। कुछ पिता के नमान होते हैं और कुछ पिता में हीन। कुछ पुत्र कुल का नर्वनाश करने वाले—कुलागार होते हैं।
- ११ कुछ फल बच्चे होकर भी थोडे मधुर होते हैं। कुछ फल कच्चे होने पर भी पके की तरह अति मधुर होते हैं। कुछ फल पके होकर भी थोडे मधुर होते हैं। और कुछ फल पके होने पर अति मधुर होते हैं। फल की तरह मनुष्य के भी चार प्रकार होते हैं— लघुवय मे साधारण समभदार। लघुवय मे वड़ी उम्रवालो की तरह समभदार। वडी उम्र मे भी कम समभदार। वडी उम्र मे पूर्ण समभदार।
- १२ कुछ व्यक्तियों की मुलाकत अच्छी होती है, किन्तु सहवास अच्छा नहीं होता।
  कुछ का सहवास अच्छा रहता है, मुलाकात नहीं।
  कुछ एक की मुलाकात भी अच्छी होती है और सहवास भी।
  कुछ एक का न सहवास ही अच्छा होता है और न मुलाकात ही।
- १३ कुछ व्यक्ति अपना दोप देखते हैं, दूसरो का नही । कुछ दूसरो का दोप देखते हैं, अपना नहीं । कुछ अपना दोप भी देखते हैं, दूसरो का भी । कुछ न अपना दोप देखते हैं, न दूसरो का ।
- १४. कुछ व्यक्ति शरीर व घन आदि से दीन होते हैं। किन्तु उनका मन और मंकल्प वडा उदार होता है।

- १५. चडिवहे संजमे— मग्रासंजमे, वइसंजमे, कायसंजमे, उवगरग्रसजमे।
- १६ पव्ययराङ्ममाग् कोह ग्रगुपविट्ठे जीवे काल करेड गोरङएसु उववज्जति।
- १७ सेलथभसमाण मागा ग्रग्णपिवट्ठे जीवे कालं करेड णेरडएमु उववज्जति ।
- १८. वसीमूलकेतगासमागा मायं प्रगुपविट्ठे जीवे काल करेड णेरडएमु उवज्जति ।
- १६. किमिरागरत्तवत्यसमाण लोभं ग्रगुपविट्ठे जीवे काल करेड नेरडएसु उववज्जति ।
- ---४।२
- २० इह लोगे सुचिन्ना कम्मा इहलोगे मुहफलविवागसंजुत्ता भवंति । इह लोगे मुचिन्ना कम्मा परलोगे मुहफलविवागसंजुत्ता भवंति ।
  - ---४।२।

<del>---४।३</del>

२२० अट्ठकरे गामं एगे गो माग्करे। माग्करे गामं एगे गो अट्ठकरे। एगे अट्ठ करे वि माग्करे वि। एगे गो अट्ठ करे, गो माग्करे।

- १५ संयम के चार रूप हैं—मन का संयम, वचन का संयम, शरीर का संयम और उपि सामग्री का सयम।
- १६. पर्वत की दरार के समान जीवन में कभी नहीं मिटने वाला उग्र क्रोध आत्मा को नरक गति की ओर ले जाता है।
- १७ पत्यर के खंभे के समान जीवन में कभी नहीं भुकते वाला श्रहकार अन्तमा को नरक गति की ओर ले जाता है।
- १ वास की जड़ के समान अतिनिविड—गाठदार दभ आत्मा को नरक गति की ओर ले जाता है।
- १६ कृमिराग अर्थात् मजीठ के रंग के समान जीवन मे कभी नही छूटने वाला लोभ आत्मा को नरक गति की ओर ले जाता है।
- २० इस जीवन में किए हुए सत् कमें इस जीवन में भी सुखदायी होते है। इस जीवन में किए हुए सत्कमें अगले जीवन में भी सुखदायी होते है।
- २१ फूल चार तरह के होते हैं—

  सुन्दर, किन्तु गघहीन ।

  गघयुक्त, किंतु सौन्दर्यहीन ।

  मुन्दर भी, सुगघित भी ।

  न सुन्दर, न गघयुक्त ।

  फूल के समान मनुष्य भी चार तरह के होते हैं ।

  [भौतिक सपित्त सौन्दर्य है तो आध्यात्मिक सम्पित्त सुगन्य है ।]
- २२. कुछ व्यक्ति सेवा आदि महत्वपूर्ण कार्य करते है, कितु उसका अभिमान नहीं करते ।
  कुछ अभिमान करते हैं, किंतु कार्य नहीं करते ।
  कुछ कार्य भी करते हैं, अभिमान भी करते हैं ।
  कुछ न कार्य करते हैं, न अभिमान ही करते हैं ।

-- 813

| 1011 |                                                                                                                                                                                  | • •         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| २३   | चतारि ग्रवायिगज्जा—<br>ग्रविगीए, विगइपडिबद्धे, ग्रविग्रोसितपाहुडे, माई।                                                                                                          |             |
| २४   | सीहत्ताते गाम एगे गिक्खंते सीहत्ताते विहरइ।<br>सीहत्ताते गाम एगे गिक्खते सियालताए विहरइ।<br>सीयालताए गाम एगे गिक्खते सीहत्ताए विहरइ।<br>सियालताए गामं एगे गिक्खते सियालताए विहरइ | 1           |
|      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                          | —४।३        |
| २५   | सएगा लाभेगा तुस्सइ<br>परस्स लाभं गो आसाएड<br>दोच्चा सुहसेज्जा।                                                                                                                   |             |
|      | 26                                                                                                                                                                               | ४।३         |
| २६   | चत्तारि समगोवासगा—                                                                                                                                                               |             |
|      | ग्रद्दागसमाग्रे, पडागसमाग्रे।                                                                                                                                                    |             |
|      | खाग्युसमाग्रे, खरकटसमाग्रे ।                                                                                                                                                     | <b></b> 81₹ |
| २७.  | ग्रप्पणो गाम एगे पत्तिय करेइ, गो परस्स ।<br>परस्स गामं एगे पत्तिय करेइ, गो ग्रप्पणो ।<br>एगे ग्रप्पणो पत्तिय करेइ, परस्सवि ।<br>एगे गो ग्रप्पणो पत्तिय करेइ, गो परस्स ।          |             |
|      |                                                                                                                                                                                  | 813         |
| २८   | तमे गाम एगे जोई<br>जोई गाम एगे तमे।                                                                                                                                              |             |

२६ गज्जित्ता ग्गाम एगे ग्गो वासित्ता। वासित्ता ग्गाम एगे गो गज्जिता।

- २३. चार व्यक्ति शास्त्राध्ययन के योग्य नहीं हैं— अविनीत, चटौरा, भगडालू और यूर्त।
- २४. कुछ साधक मिंह वृत्ति से साधना पय पर आते हैं, और सिंहवृत्ति से ही रहते हैं।
  कुछ सिंह वृत्ति से आने हैं किंतु बाद मे शृगाल वृत्ति अपना लेते है।
  कुछ शृगाल वृत्ति से आते हैं, किंतु बाद मे मिह वृत्ति अपना लेते है।
  कुछ शृगाल वृत्ति लिए आते हैं और शृगाल वृत्ति से ही चलने रहते है।
- २४ जो अपने प्राप्त हुए लाभ मे सतुष्ट रहता है, और दूसरो के लाभ की इच्छा नही रखता, वह सुखपूर्वक सोता है (यह सुख-अय्या का दूसरा पहनू है)
- २६. श्रमणोपासक की चार कोटियां हैं— दर्पण के समान—स्वच्छ हृदय। पताका के समान—अस्थिर हृदय। स्थाणु के समान—मिथ्याग्रही। तीक्षण कटक के समान—कटुभापी।
- २७. कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना ही भला चाहते है, दूसरो का नहीं।
  कुछ उदार व्यक्ति अपना भला चाहे विना भी दूसरो का भला करते हैं।
  कुछ अपना भला भी करते हैं और दूसरो का भी।
  और कुछ न अपना भला करते हैं और न दूसरो का।
- २८ कभी-कभी अन्धकार (अज्ञानी मनुष्य मे) मे मे भी ज्योति (सदाचार का प्रकाश) जल उठती है। और कभी कभी ज्योति पर (ज्ञानी हृदय पर) भी अन्धकार (दुराचार) हावी हो जाता है।
- २६. मेघ की तरह दानी भी चार प्रकार के होते है— कुछ बोलते हैं, देते नही । कुछ देते हैं, किंतु कभी बोलते नहीं।

एगे गज्जित्ता वि वासित्ता वि । एगे गो गज्जित्ता, गो वासित्ता ।

--818

३० चउिंह ठाणेिंह सते गुर्गो नासेज्जा— कोहेगा, पिंडिनिवेसेगां, श्रकयण्णुयाए, मिच्छत्ताभिगािवेसेगां।

**-818** 

३१. चतारि घम्मदारा— खती, मुत्ती, ग्रज्जवे, मद्दवे।

-818

३२ देवे गाममेगे देवीए सद्धि सवासं गच्छति। देवे गाममेगे रक्खसीए सद्धि संवास गच्छति। रक्खसे गाममेगे देवीए सद्धि सवासं गच्छति। रक्खसे गाममेगे रक्खसीए सद्धि संवासं गच्छति।

- 818

३३ चर्जीह ठाऐोहि जीवा तिरिक्खजोिएयत्ताए कम्म पगरेति— माइल्लयाए, नियडिल्लयाए। ग्रिलयवयऐोएं, कूडतुला कूडमाऐोए।

-- \$18

३४ चर्जीहं ठारोिहं जीवा मागुसत्ताए कम्म पगरेति— पगइ भद्दयाए, पगइ विगोययाए, सागुक्कोसयाए, अमच्छरियाए।

-818

३५ मघुकु भे नामं एगे मध्पिहारो,। मधुकु भे नामं एगे विसंपिहारो। विसकुं भे नाम एगे मधुपिहारो। विसकुं भे नाम एगे विसंपिहारो।

--- \$1\$

कुछ वोलते भी हैं, और देते भी हैं। और कुछ न वोलते हैं, न देते है।

- क्रोघ, ईंप्यां-डाह, अकृतज्ञता और मिथ्या आग्रह—इन चार दुर्गुणो के
   कारण मनुष्य के विद्यमान गुण भी नष्ट हो जाते है।
- ३१. क्षमा, संतोप, नरलता और नम्रता —ये चार धर्म के द्वार हैं।
- ३२. चार प्रकार के महवाम है— देव का देवी के साथ—शिष्ट भद्र पुरुष, सुशीना भद्र नारी। देव का राक्षसी के साथ—शिष्ट पुरुष, कर्कशा नारी, राक्षस का देवी के साथ—दुष्ट पुरुष, मुशीला नारी, राक्षस का राक्षसी के साथ—दुष्ट पुरुष, कर्कशा नारी।
- कपट, धूर्तता, असत्य वचन और कूट तुलामान (खोटे तोल माप करना)
   चे चार प्रकार के व्यवहार पशुकर्म हैं, इनमे आत्मा पशुयोनि (तिर्य च-गित) मे जाता है—
- असहज सरलता,सहज विनम्रता,दयालुता और अमत्सरता—ये चार प्रकार के व्यवहार मानवीय कर्म हैं, इनसे आत्मा मानव जन्म प्राप्त करता है।
- अप्र चार तरह के घड़े होते हैं—
  मयु का घड़ा, मयु का ढक्कन ।
  मयु का घड़ा, विप का ढक्कन ।
  विप का घड़ा, मयु का ढक्कन ।
  विप का घड़ा, विप का ढक्कन ।
  [ मानव पक्ष मे हृदय घट है और वचन ढक्कन ]

३६ हिययमपावमकलुसं, जीहा वि य मधुरभासिगा गि च्वं। जंमि पुरिसम्मि विज्जति, से मधुकुंभे मधुपिहागो।। —४।४

३७. हिययमपावमकलुसं, जोहाऽवि य कङ्यभासिगो गिच्चं। जिम पुरिसम्मि विज्जति, से मधुकुंभे विसपिहागो।।
—४।४

३८ जं हियय कलुसमय, जीहावि य मधुरभासिगी गिण्चं । जिम पुरिसमि विज्जिति,﴿ से विसकुंभे महुपिहागो ॥ —४।४

३६ ज हिययं कलुसमय, जीहाऽवि य कडुयभासिगी गिच्चं। जिम पुरिसमि विज्जति, से विसकु मे विसपिहागो।।

४०. समुद्दं तरामीतेगे समुद्द् तरइ। समुद्द् तरामीतेगे गोप्पय तरइ। गोप्पयं तरामीतेगे समुद्द् तरइ। गोप्पय तरामीतेगे गोप्पय तरइ।

४१ सन्वत्थ भगवया ग्रनियाग्या पसत्था।

४२. इमाइं छ ग्रवयणाइं विदत्तए— ग्रलियवयणे, हीलियवयणे, खिसित वयणे, फरुसवयणे, गारित्थयवयणे, विउसवितं वा पुणो उदीरित्तए।

४३ मोहरिए सच्चवयरास्स पलिमथू।

-413

---६।३

-818

ースノス

-- 418

- ३६. जिसका अन्तर, हृदय निष्पाप और निर्मल है, माथ ही वाणी भी मघुर है, वह मनुष्य मघु के घड़े पर मघु के ढक्कन के समान है।
- ३७. जिसका हृदय तो निष्पाप और निर्मल है, किंतु वाणी से कटु एव कठोर-भाषी है, वह मनुष्य मधु के घड़े पर विप के ढक्कन के समान है।
- उद्म. जिसका ह्रदय कलुपित और दभ युक्त है, कितु वाणी से मीठा वोलता है, वह मनुष्य विप के घडे पर मयु के दक्कन के समान है।
- ३६ जिसका हृदय भी कलुपित है और वाणी ने भी सदा कटू वोलता है, वह पुरुप विप के घड़े पर विप के टक्कन के समान है।
- ४० कुछ व्यक्ति ममुद्र तैरने जैसा महान् सकल्प करने है, और समुद्र तैरने जैसा ही महान् कार्य भी करते है।
  कुछ व्यक्ति समुद्र तैरने जैसा महान् संकल्प करते हैं, किंतु गोप्पद (गाय के खुर जितना पानी) तैरने जैसा क्षुद्र कार्य ही कर पाते हैं।
  कुछ गोप्पद तैरने जैसा क्षुद्र सकल्प करके समुद्र तैरने जैसा महान् कार्य कर जाते हैं। कुछ गोप्पद तैरने जैसा क्षुद्र सकल्प करके गोष्पद तैरने जैसा ही क्षुद्र कार्य कर पाते है।
  - ४१. भगवान ने सर्वत्र निष्कामता (अनिदानता) को श्रेष्ठ वताया है।
  - ४२. छह तरह के वचन नहीं वोलने चाहिए —
    असत्य वचन, तिरस्कारयुक्त वचन, भिडकते हुए वचन, कठोर वचन,
    साधारण मनुष्यों की तरह अविचारपूर्ण वचन और शान्त हुए कलह
    को फिर से भडकाने वाले वचन।
  - ४३. वाचालता सत्य वचन का विघात करती है।

| साठ         | सूरि                                                                                                                                                              | त त्रिवेणी                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ४४.         | इच्छालोभिते मुत्तिमग्गस्स पलिमंथू।                                                                                                                                | ६1३                                     |
| <b>४</b> ጳ. | सत्ति ठाऐहि ग्रोगाढ सुसमं जाऐज्जा—<br>ग्रकाले न वरिसइ, काले वरिसइ,<br>ग्रसाधू ए। पुज्जिति, साधू पुज्जिति,<br>गुरुहि जएो। सम्मं पिडवन्नो,<br>मराो सुहता, वइ सुहता। | <u>—</u> \9                             |
| ४६          | एगमिव मायी मायं कट्टु ग्रालोएज्जा जाव पिडवज्जेजा<br>ग्रित्थ तस्स ग्राराह्णा।                                                                                      | <u>_</u>                                |
| 19          | त्रसुयाग्ां घम्मागां सम्मं सुगागायाप्<br>ग्रब्सुट्ठेयव्व भवति ।                                                                                                   | ~-5                                     |
| ४५          | सुयागं धम्मागा भ्रोगिण्हग्गयाए उवधारगायाए<br>ग्रब्मुट्ठेयव्व भवति ।                                                                                               |                                         |
| 38          | ग्रसगिहीयपरिजग्रस्स सगिण्हग्गयाए<br>ग्रब्भुट्ठेयव्व भवति ।                                                                                                        | <del></del> -5                          |
| ५०.         | गिलाग्गस्स ग्रगिलाए वेयावच्चकरग्गयाए<br>ग्रब्भुट्ठेयव्वं भवति ।                                                                                                   |                                         |
| <b>ሂ</b> የ. | गो पाग्मोयगस्स अतिमत्त ब्राहारए सया भवई।                                                                                                                          | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|             | नो सिलोगागुवाई,<br>नो सातसोक्खपडिबद्धे यावि भवइ।                                                                                                                  | _e                                      |
|             |                                                                                                                                                                   | 6                                       |

- ४४. लोभ मुक्तिमार्गं का वाघक है।
- ४५ इन सात वातो मे समय की श्रेप्ठता (सुकाल) प्रकट होती है— असमय पर न वरसना, समय पर वरमना, असाधुजनो का महत्व न वढना, साधुजनो का महत्व वढना, माता पिता छादि गुरुजनो के प्रति सद्व्यवहार होना, मन की शुभता, और वचन की शुभता।
- ४६. जो प्रमादवश हुए कपटाचरण के प्रति पश्चात्ताप (आलोचना) करके सरलहृदय हो जाता है, वह धर्म का आराधक है।
- ४७. अभी तक नहीं सुने हुए घर्म को मुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
- ४८. सुने हुए धर्म को ग्रहण करने—उम पर आचरण करने को तत्पर रहना चाहिए।
- ४६. जो अनाधित एव असहाय हैं, उनको सहयोग तथा आश्रय देने मे सदा तत्पर रहना चाहिए।
- ५०. रोगी की सेवा के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए।
- ५१. ब्रह्मचारी को कभी भी अधिक मात्रा मे भोजन नहीं करना चाहिए।
- ५२. साधक कमी भी यश, प्रशसा और दैहिक सुखो के पीछे पागल न वने ।

५३ नविंह ठाएोहि रोगुप्पत्ती सिया—
ग्रन्वासणाए,
ग्रहियासणाए,
ग्रहियासणाए,
ग्रहिताए,
ग्रह्जागरिएण,
उच्चारितरोहेण,
पासवर्णातरोहेण,
श्रद्धार्णगमणेणं,
भोयरापिडक्रलयाए,
इ दियत्थ-विकोवरायाए।

3--

४४. ए। एव भूत वा भव्व वा भविस्सति वा जं जीवा ग्रजीवा भविस्संति, ग्रजीवा वा जीवा भविस्सति।

=-20

५३. रोग होने के नो कारण है—
अति भोजन,
अहित भोजन,
अतिनद्रा,
अति जागरण,
मल के वेग को रोकना,
मूत्र के वेग को रोकना,
अधिक अमण करना,
प्रकृति के विरुद्ध भोजन करना,
अति विषय सेवन करना,

५४ न ऐसा कभी हुआ है, न होता है और न कभी होगा ही कि जो चेतन हैं, वे कभी अचेतन—जड हो जाएँ, और जो जड-अचेतन हैं, वे चेतन हो जाएँ।

## भगवती सूत्र की सूक्तियां

**(P)** 

 जे ते ग्रप्पमत्तसजया ते ग्य नो ग्रायारंभा, नो परारभा, जाव —ग्रगारभा ।
 इह भिवण वि नागो, प्रभिवण वि नागो,

 इह भविए वि नागो, परभविए वि नागो, तदुभयभविए वि नागो।

३. म्राटियत्ता मृतियत्तो परिसामङ्

नित्यत्ता नित्यत्तो परिग्गमइ।

४. ग्रप्पणा चेव उदीरेइ, ग्रप्पणा चेव गरहइ, ग्रप्पणा चेव संवरइ।

त्रग्रा यप तपरइ।

X

श्रजीवा जीवपइट्ठिया, जीवा कम्मपइट्ठिया।

जीवा कम्मपइट्ठिया ।

६. स वीरिए परायिगाति, ग्रवीरिए परायिज्जति ।

-१1**द** 

- 818

719-

--- 212

--- 813

--- 813

### भगवतो सूत्र की सूक्तियां

- १ आत्मसाधना मे अप्रमत्त रहने वाले साधक न अपनी हिसा करते है, न दूसरो की, वे सर्वथा अनारम—अहिसक रहते हैं।
- ज्ञान का प्रकाश इस जन्म में रहता है, पर जन्म में रहता है, और कभी दोनों जन्मों में भी रहता है।
- अस्तित्व अस्तित्व मे परिणत होता है और नास्तित्व नास्तित्व मे परिणत होता है, अर्थात् सत् सदा मत् हो रहता है और असत् सदा असत्।
- अात्मा स्वय अपने द्वारा ही कर्मो की उदीरणा करता है, स्वय अपने द्वारा ही उनकी गर्हा—आलोचना करता है, और अपने द्वारा ही कर्मों का सवर—आश्रव का निरोध करता है।
- ५ अजीव-जड पदार्थ जीव के आघार पर रहे हुए हैं, और जीव (ससारी प्राणी) कर्म के आघार पर रहे हुए हैं।
- ६ शक्तिशाली (वीर्यवान्) जीतता है और शक्तिहीन (निर्वीर्य) पराजित हो जाता है।

- हे आयं । आत्मा ही सामायिक (समत्वभाव) है, और आत्मा ही सामा यिक का अर्थ (विशुद्धि) है।
   (इस प्रकार गुण गुणी मे भेद नही, अभेद है।)
- प गर्हा (आत्मालोचन) सयम है अगर्ही सयम नहीं है।
- अस्थिर वदलता है, स्थिर नही बदलता ।
   अस्थिर टूट जाता है, स्थिर नही टूटता ।
- १० कोई भी क्रिया किए जाने पर ही मुख दु ख का हेतु होती है, न किए जाने
   पर नही ।
  - ११ सत्मग मे धमंश्रवण, धमंश्रवण से तत्त्वज्ञान, तत्त्वज्ञान से विज्ञान क्ष्मित्रिष्ट तत्ववोध, विज्ञान से प्रत्याख्यान सासारिक पदार्थों से विरक्ति, प्रत्याख्यान मे सयम, सयम से अनाश्रव नवीन कर्म का अभाव, अनाश्रव से तप, तप से पूर्ववद्ध कर्मों का नाश, पूर्ववद्ध कर्मनाश से निष्कर्मता = मवंथा कर्मरहित स्थिति और निष्कर्मता से सिद्धि—अर्थात् मुक्त- स्थिति प्राप्त होती है।
  - १२ जीव न वढ़ते हैं, न घटते है, किन्तु सदा अवस्थित रहते हैं।
  - १३. नारक जीवों को प्रकाश नहीं, ग्रधकार ही रहता है।
  - १४ जो जीव है वह निश्चित रूप से चैतन्य है, आर जो चैतन्य है वह निश्चित रूप से जीव है।
  - १५ समाधि (सुख) देने वाला समाधि पाता है।
  - १६ जो दु खित = कर्मबद्ध है, वही दु ख = बन्धन को पाता है, जो दु खित = बद्ध नही है, वह दु ख = बन्धन को नही पाता।

| १७   | प्रहासुत्ता रीयमागास्स इरियावहिया किरिया कज्जड । उस्सुत्ता रीयमागास्स संपराइया किरिया कज्जड । |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| १८   | जीवा सिय सासया, सिय ग्रसासया ।<br>दन्त्रट्ठयाए सासया, भावट्ठयाए ग्रसासया ।                    |              |
| १६   | भोगी भोगे परिच्चयमार्गो महािगज्जरे<br>महापज्जवसार्गो भवइ।                                     | ७ <b>१</b> २ |
| 20   | हित्यस्स य कु थुस्स य समे चेव जीवे।                                                           | -610         |
| 70   | हात्यस्स य मु युरस य सम यय जाय ।                                                              | ७१५          |
| २१.  | जीवियास-मरग्-भयविष्पमुक्का ।                                                                  | <u>—</u> হাও |
| २२   | एग ग्रन्नयरं तस पागां हगामाणे<br>श्रगोगे जीवे हगाइ।                                           |              |
| २३   | एग डिंस हरामाणे ग्रणते जीवे हराइ।                                                             | E13X         |
| રે૪. | . ग्रत्येगइयाण जीवाणं सुत्तात्तां साहू,<br>ग्रत्थेगइयाण जीवाण जागरियत्ता साहू ।               | E13X         |
| עכ   | . श्रत्येगइयाणं जीवाण वलियत्ता साह,                                                           | १२1२         |
| 74   | . अत्यगद्याण जीवाण बुट्यलियत्त साहू।<br>अत्येगद्याण जीवाण बुट्यलियत्त साहू।                   | 0 7.5        |
| 79   | ६ नित्य केइ परमागुपोग्गलमेत्ते वि पएसे,<br>जत्य ण ग्रय जीवे न जाए वा, न मए वा वि ।            | १२।२         |
|      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                       | १२१७         |

- १७. सिद्धान्तानुकूल प्रवृत्ति करने वाला साधक ऐर्यापियक (अल्पकालिक) क्रिया का वध करता है। मिद्धान्त के प्रतिकूल प्रवृत्ति करने वाला साप-रायिक (चिरकालिक) क्रिया का वध करता है।
- १=. जीव शाञ्वत भी हैं अशाञ्वत भी ।

  द्रव्यहिष्ट (मूल स्वरूप) में शाश्वत हैं, तथा भावदृष्टि (मनुष्यादि
  पर्याय) से अशाश्वत ।
- १६ भोग-समयं होते हुए भी जो भोगो का परित्याग करता है वह कर्मों की महान् निर्जरा करता है, उसे मुक्तिहप महाफन प्राप्त होता है।
- २० आत्मा की दृष्टि मे हाथी और कु युआ-दोनों में आत्मा एक समान है।
- २१ मच्चे माघक जीवन की आशा आंर मृत्यु के भय से मर्वथा मुक्त होते हैं।
- २२ एक त्रम जीव की हिंसा करता हुआ आत्मा तत्सविधत अनेक जीवो की हिंसा करता है।
- २३ एक अहिसक ऋषि का हत्या करने वाला एक प्रकार से अनत जीवो की हिमा करने वाला होता है।
- २४ अवार्मिक आत्माओं का मोते रहना अच्छा है और धर्मनिष्ठ आत्माओं का जागते रहना।
- २५ वर्मनिष्ठ आत्माओ का वलवान होना अच्छा है और धर्महीन आत्माओ का दुर्वल रहना।
- २६ इस विराट् विञ्व मे परमार्ग्यु जितना भी ऐसा कोई प्रदेश नही है, जहाँ यह जीव न जन्मा हो, न मरा हो।

मुक्ति त्रिवेणी सत्तर २७. मायी विजन्वइ, नो ग्रमायी विजन्वइ। **--१३**।६ जीवाण चेयकडा कम्मा कज्जति, नो ग्रचेयकडा कम्मा कज्जंति। -- १६1२ २६ नेरइया सुत्ता, नो जागरा। -- १६1६ ३० ग्रत्तकडे दुक्खे, नो परकडे। ---१७।५ ३१. ज मे तव-नियम-संजम-सज्भाय-भागा-ऽवस्सयमादीएसु जोगेसु जयगा, से ता जत्ता। -- 25:20

- २७ जिसके अन्तर मे माया का ग्रग है, वही विकुर्वणा (नाना रूपो का प्रदर्शन) करता है। अमायी—(सरल आत्मा वाला) नही करता।
- २८. आत्माओं के कर्म चेतनाकृत होते हैं, अचेतना कृत नही।
- २६ आत्मजागरण की दृष्टि मे नारक जीव सुप्त रहते हैं, जागते नही।
- ३० आत्मा का दु स स्वकृत है, अपना किया हुआ है, परकृत अर्थात् किसी अन्य का किया हुआ नहीं है।
- ३१ तप, नियम, सयम, स्वाघ्याय, घ्यान, आवश्यक आदि योगो मे जो यतना-विवेक युक्त प्रवृत्ति है, वही मेरी वास्तविक यात्रा है।

# प्रश्नव्याकरण सूत्र की सूक्तियां

६ सरीर सादिय सनिघण।

G

श्रमतगुगुदीरका य सतगुगानामका य।

| १. | ग्रट्ठा हगांति, ग्रगाट्ठा हगान्ति ।                                       |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| २  | कुदा हराति, लुद्धा हराति, मुद्धा हणति ।                                   | १1१            |
| Э, | न य ग्रवेदयित्ता ग्रत्थि हु मोक्लो ।                                      | १1१            |
| ૪  | पाग्गवहो चडो, रुद्दो, खुद्दो, ग्रग्गारियो,<br>निग्चिग्गो, निससो, महब्भयो। |                |
| λ  | ग्रलियवयण<br>ग्रयसकरं, वेरकरग,मग्गसिकलेसिवयरण ।                           | —- <b>१1</b> १ |

--- ?12

---१।२

--- १1२

### प्रक्तव्याकरण सूत्र की सूवितयां

- १ कुछ लोग प्रयोजन में हिंसा करते हैं, और कुछ लोग विना प्रयोजन भी हिंसा करते हैं।
- कुछ लोग क्रोघ से हिंसा करते हैं, कुछ लोग लोभ से हिंसा करते हैं,
   और कुछ लोग अज्ञान से हिंसा करते हैं।
- 3. हिंसा के कटुफल को भोगे विना छुटकारा नहीं है।
- ४. प्राणवध (हिसा) चण्ड है, रोंद्र है, क्षुद्र है, अनार्य है, करुणारहित है, क्रूर है, और महाभयकर है।
- ५ असत्य वचन वोलने से बदनामी होती है, परस्पर वैर बढता है, और मन में सक्लेश की वृद्धि होती है।
- ६. शरीर का आदि भी है, और अन्त भी है।
- असत्यभाषी लोग गुणहीन के लिए गुणो का बखान करते है, और गुणी के वास्तविक गुणो का अपलाप करते है।

- अदत्तादान (चोरी) अपयश करने वाला अनार्य कर्म है। यह सभी भले आदिमयो द्वारा सदैव निंदनीय है।
- ह. अच्छे से अच्छे सुखोपभोग करने वाले देवता और चक्रवर्ती आदि भी अन्त मे काम भोगों से अतृष्त ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
- १० विषयासक्त इस लोक में भी नष्ट होते हैं और पर लोक में भी।
- ११. परिग्रह रूप वृक्ष के स्कन्थ अर्थात् तने हं—लोभ, वनेश और कपाय। चिता रूपी सैकडो ही मधन और विस्तीर्ग उमकी शाखाएँ है।
- १२. देवता और इन्द्र भी न (भोगो से) कभी तृप्त होते है और न सन्तुष्ट ।
- १३. समूचे संसार मे परिग्रह के समान प्राणियों के लिए दूसरा कोई जाल एवं वन्यन नहीं है।
- १४ अहिसा, त्रस और स्थावर (चर-अचर) सब प्राणियो का कुशल क्षेम करने वाली है।
- १५. विश्व के किसी भी प्राणों की न अवहेलना करनी चाहिए, और न निन्दा।
- १६. मन से कभी भी बुरा नही सोचना चाहिए।
  वचन से कभी भी बुरा नही वोलना चाहिए।
- १७. जैसे भयाक्रान्त के लिए शरण की प्राप्ति हितकर है, प्राणियों के निए वैसे ही, अपितु इस से भी विशिष्ट्रतर भगवती अहिंसा हितकर है।
- १८ सत्य-समस्त भावो-विषयो का प्रकाश करने वाला है।
- १६ सत्य ही भगवान् है।

| 1364.                                                       | त त्रिवेणी      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| २० सच्चंलोगम्मि सारभूय,गंभीरतरं महासमुद्दाश्रो।             |                 |
| २१ सच्चंसोमतरं चंदमडलाग्रो,<br>दित्तातर सूरमडलाग्रो।        | <del></del> 717 |
| २२ सच्चं च हियं च मिय च गाहण च।                             | 717             |
| २३ सच्च पि य संजमस्स उवरोहकारक किंचि वि न वत्तव्व।          | <br>२।२         |
| २४ ग्रप्पणो थवणा, परेसु निदा।                               | —२।२            |
| २५ कुद्धो सच्चं सीलं विराय हणेज्ज ।                         |                 |
| २६ लुद्धो लोलो भणेज्ज ग्रलियं।                              |                 |
| २७ रा भाइयव्वं, भीत खु भया श्रइंति लहुय।                    |                 |
| २८ भीतो म्रवितिज्जम्रो मगुस्सो ।                            |                 |
| २६ भीतो भूतेहि घिष्पइ।                                      | — <b>२</b> ।२   |
| ३०. भीतो ग्रन्न पि हु भेसेज्जा।                             |                 |
| ३१. भीतो तवसजमं पि हु मुएज्जा।<br>भीतो य भरं न नित्थरेज्जा। |                 |
|                                                             | २।२             |

- २०. नमार मे 'मत्य' ही सारमूत है। सत्य महासमुद्र से भी अधिक गभीर है।
- २१ मत्य, चद्र मडल से भी अधिक मीम्य है।

  मूर्यमण्डल मे भी अधिक नेजम्बी है।
- २२, ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिए जो हिन, मित और ग्राह्म हो।
- २३ सत्य भी यदि नयम का घातक हो तो, नहीं बीलना चाहिए।
- २४. अपनी प्रशमा और दूमरों की निन्दा भी असत्य के ही समकक्ष है।
- २५. क्रोघ में ग्रघा हुआ व्यक्ति सत्य, शील और विनय का नाश कर डालता है।
- २६. मनुप्य लोभग्रस्त होकर भूठ वोलता है।
- २७. भय से डरना नही चाहिए। भयभीत मनुष्य के पास भय शीघ्र आते है।
- २८. भयभीत मनुष्य किसी का सहायक नहीं हो सकता।
- २६. भयाकुल व्यक्ति ही भूतो का शिकार होता है।
- ३०. स्वय दरा हुआ व्यक्ति दूसरों को भी दरा देता है।
- ३१. भयभीत व्यक्ति तप और सयम की साधना छोड़ वैठता है। भयभीत किसी भी गुरुतर दायित्व को नही निभा सकता है।

| अठत्तर                                                                           | सूक्ति त्रिवेणी |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ३२ न भाडयव्व भयस्स वा, वाहिस्स वा,<br>रोगस्स वा, जराएवा, मच्चुस्स वा।            |                 |
| ३३ ग्रसविभागी, ग्रसगहरुईग्रप्पमागाभोई<br>से तारिसए नाराहए वयमिण।                 | <del></del> २३  |
| ३४ सविभागसीले संगहोवग्गहकुसले,<br>से तारिसए ग्राराहए वयमिण।                      |                 |
| ३५. ग्रग्गुन्नविय गेण्हियव्वं ।                                                  | —-२।३           |
| ३६. ग्रपरिग्गहसबुडेण लोगिम विहरियव्व ।                                           | — २। ३          |
| ३७. एगे चरेज्ज धम्म ।                                                            | <del></del> २।३ |
| ३५. विग्ग प्रो वि तवो, तवो पि धम्मो ।                                            | —-२।३           |
| ३६. वभचेर उत्तमतव-नियम-गाग्ग-दसग्ग-<br>चरित्त-सम्मत्त-विग्यमूल।                  |                 |
| ४०. जॅमि य भगामि होइ सहसा सन्वं भगा .<br>जिम य ग्राराहियमि ग्राराहिय वयमिण सन्व। |                 |
| ४१ श्रणेगा गुणा श्रहीणा भवति एक्किम वभचेरे।                                      | 518             |
|                                                                                  | 518             |

- ३२ आकस्मिक भय से, व्याघि (मन्दघातक कुप्ठादि रोग) से, रोग(शीघ्र-घातक हैजा आदि) ने, बुढापे ने. र्जार तो क्या, मृत्यु ने भी कभी डरना नहीं चाहिए।
- ३३. जो असिवभागी है—प्राप्त नामगी का ठीक तरह वितरण नही करता है, अनग्रहरिच है—साथियों के लिए नमय पर उचित सामग्री का नग्रह कर रखने में रिच नहीं रखता है, अप्रमाण भोजी है—मर्यादा से अधिक भोजन करने वाला पेटू हैं, वह अस्तेयव्रत की सम्यक् आराधना नहीं कर सकता ।
- ३४. जो निवभागशील है—प्राप्त मामगी का ठीक तरह वितरण करता है, मग्रह और उपगह में कुजल है— नाथियों के लिए यथावसर भोजनादि सामग्री जुटाने में दक्ष है, यही अस्तेयव्रत की नम्यक् आराधना कर सकता है।
- ३५ दूमरे की कोई भी चीज हो, आजा लेकर प्रहण करनी चाहिए।
- ३६. अपने को अपरिग्रह भावना ने सवृत कर लोक मे विचरण करना चाहिए।
- ३७ मले ही कोई साथ न दे, अफेले ही सद्धर्म का आचरण करना चाहिए।
- ३८. विनय स्वय एक तप है, और वह आम्यतर तप होने से श्रेष्ठ धर्म है।
- ३६. ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व और विनय का मूल है।
- ४०. एक ब्रह्मचर्य के नप्ट होने पर सहसा अन्य सव गुण नप्ट हो जाते हैं। एक ब्रह्मचर्य की आराधना कर लेने पर अन्य सव शील, तप, विनय आदि ब्रत आराधित हो जाते है।
- ४१. एक ब्रह्मचर्य की साधना करने से अनेक गुण स्वय प्राप्त (अधीन) हो जाते है।

| <b>अ</b> स्सी                                                                    | सूक्ति त्रिवेणी |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ४२ दागाणं चेव ग्रभयदाण।                                                          | 200             |
| ४३. स एव भिक्खू, जो सुद्ध चरित वभचेर।                                            | —-२ <b>।</b> ४  |
| ८४ तहा भोत्तव्व जहा से जाया माता य भवति,<br>न य भवति विव्भमो, न भसगा य धम्मस्स । | ,,,,            |
|                                                                                  | 718             |
| ४५ समे य जे सन्वपाग्।भूतेसु, से हु समणे।                                         |                 |
| ४६. पोक्खरपत्त व निरुवलेवे                                                       | —-२।५           |
| ग्रागास चेव निरवलवे .।                                                           |                 |
|                                                                                  |                 |
|                                                                                  |                 |
|                                                                                  |                 |
|                                                                                  |                 |
| <b>P</b>                                                                         |                 |
|                                                                                  |                 |
|                                                                                  |                 |

- ४२ सब दानों में 'अभयदान' श्रेष्ठ है।
- ४३. जो शुद्ध भाव से ब्रह्मचर्य पालन करता है, वस्तुत. वही भिक्षु है।
- ४४ ऐसा हित-मित भोजन करना चाहिए, जो जीवनयात्रा एव सयमयात्रा के लिये उपयोगी हो सके, आर जिससे न किसी प्रकार का विश्रम हो, आर न धर्म की श्रमना।
- ४५. जो समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखता है, वस्तुत. वही श्रमण है।
- ४६. सायक को कमलपत्र के समान निर्लेप और आकाश के समान निरवलम्ब होना चाहिये।

## दशवैकालिक की सूक्तियां

0

| ζ. | देवा वि त नमसंति, जस्स धम्मे सया मर्गो ।।  |       |
|----|--------------------------------------------|-------|
|    |                                            |       |
| ₹. | विहगमा व पुष्फेसु दाणभत्तेसर्गे रया।       | 2.5   |
| -  |                                            | १।३   |
| ₹. | वय च वित्ति लब्भामो, न य कोइ उवहम्मइ।      | \$18  |
| ٧. | महुगारसमा बुद्धा, जे भवंति ग्रिंगिस्सिया । |       |
|    |                                            | १1५   |
| ሂ  | कहं नु कुज्जा सामण्एां, जो कामे न निवारए।  |       |
|    |                                            | —-२1१ |
| ξ. | श्रच्छंदा जे न भुंजति, न से चाइति वुच्चइ।  | 212   |
| ļο | जे य कंते पिए भोए, लद्धे वि पिट्ठिकृत्वइ।  | —-२1२ |
|    | साहीगो चयइ भोए, से हु चाइ ति वुच्चइ।।      |       |
|    |                                            |       |

— २।३

## दगवैकालिक की सुक्तियां

- १. धर्म श्रेष्ठ मगल है। अहिंसा, सयम और तप—धर्म के तीन रूप है। जिसका मन—(विश्वास) धर्म मे स्थिर है, उसे देवता भी नमस्कार करते है।
- श्रमण—भिक्षु गृहस्य से उसी प्रकार दानस्वरूप भिक्षा आदि ले, जिस प्रकार कि स्नमर पूष्पों से रस लेता है।
- इस जीवनोपयोगी आवश्यकताओं की इस प्रकार पूर्ति करें कि किसी को कुछ कष्ट न हो।
- ४ आत्मद्रप्टा साधक मधुकर के समान होते हैं, वे कही किसी एक व्यक्ति या वस्तु पर प्रतिवद्ध नहीं होते। जहाँ रस (गुण) मिलता है, वहीं से ग्रहण कर लेते हैं।
- प वह साधना कैसे कर पाएगा, जो कि अपनी कामनाओ—इच्छाओ को रोक नहीं पाता ?
- ६. जो पराधीनता के कारण विषयों का उपभोग नहीं कर पाते, उन्हें त्यागी नहीं कहा जा सकता।
- जो मनोहर और प्रिय भोगों के उपलब्ध होने पर भी स्वाधीनतापूर्वक
   उन्हें पीठ दिखा देता है—त्याग देता है, वस्तुत वही त्यागी है।

| सूक्ति त्रिवेणी    |
|--------------------|
|                    |
| —-२ <i>।</i> ७     |
| VI=                |
| — ४। <del>८</del>  |
| -8180              |
| 8160               |
| —४।११              |
| ४।१२               |
|                    |
| —                  |
| 715168             |
| — ४।१।१६           |
| <del></del> ४।१।२३ |
|                    |
| —साराउम            |
|                    |

- कामनाओं को दूर करना ही दु.खों को दूर करना है।
- ह. वमन किए हुए (त्यक्त विषयो) को फिर से पीना (पाना) चाहते हो ? इससे तो तुम्हारा मर जाना अच्छा है।
- १० चलना, खडा होना, बैठना, सोना, भोजन करना और वोलना आदि प्रवृत्तियाँ यतनापूर्वक करते हुए सावक को पाप कर्म का वन्य नही होता।
- ११. पहले ज्ञान होना चाहिए और फिर तदनुसार दया—अर्थात् आचरण।
- १२ अज्ञानी आत्मा क्या करेगा? वह पुण्य और पाप को कैसे जान पायेगा?
- १३. जो श्रेय (हितकर) हो, उमी का आचरण करना चाहिए।
- १४. जो न जीव (चैतन्य) को जानता है, और न अजीव (जड) को, वह सयम को कैसे जान पाएगा?
- १५ मार्ग मे जल्दी जल्दी —तावड तोवड़ नही चलना चाहिए।
- १६ मार्गं मे हंसते हुए नही चलना चाहिए।
- १७. जहाँ भी कही क्लेश की सभावना हो, उस स्थान से दूर रहना चाहिए।
- १८ किसी भी वस्तु को ललचाई आँखो से (आसक्ति पूर्वक) न देखे।
- १६. आँखें फाड़ते हुए, (ब्रुरते हुए) नही देखना चाहिए।

| द्यासी                                                                      | सूक्ति त्रिवेणी   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| २०. निम्रट्टिज म्रयपिरो।                                                    | <b>४</b> 1१1२३    |
| २१. ग्रकप्पिय न गिण्हिज्जा।                                                 | —- ४।१।२७         |
| २२. छद से पडिलेहए।                                                          | ४।१।३७            |
| २३ महुवयं व भु जिज्ज सजए।                                                   | — ४।११७           |
| २४ उप्पण्णं नाइहीलिज्जा ।                                                   | — ५१११६६          |
| २५ मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सुग्गइं।                                | —                 |
| २६. काले काल समायरे ।                                                       | — ४।२।४           |
| २७ ग्रलाभोत्ति न सोइज्जा, तवोत्ति ग्रहियासए।                                | —- ५।२ <i>।</i> ६ |
| २८ ग्रदीगो वित्तिमेसेज्जा, न विसीएज्ज पंडिए।                                | —- <u>४</u> ।२,२८ |
| २६ पूयराट्ठा जसोकामी, मारासमाराकामए ।<br>बत् पसवई पावं, मायासन्ल च कुव्वड । | 31(1)             |
| २० ज्यापाल कि केलानी सामानोग जिल्लामा ।                                     | ४।२।३७            |
| २० प्रग्माय पि मेहाबी, मायामोस वि वज्जए।                                    |                   |
| ३६ प्रतिमा निडिंगा विट्ठा, सब्बभूएमु सजमो ।                                 | —=६1६             |

- २०. किसी के यहाँ अपना अभीष्ट काम न वन पाए तो विना कुछ वोले (भगडा किए) गात भाव से लौट आना चाहिए।
- २१. अयोग्य वस्तु, कैसी भी क्यो न हो, स्वीकार नही करना चाहिए।
- २२ व्यक्ति के अन्तर्मन को परखना चाहिए।
- २३. नरस या नीरम-जैना भी आहार मिले, साधक उसे 'मधु-घृत' की तरह प्रमन्नतापूर्वक खाए।
- २४ समय पर प्राप्त उचित वस्तु की अवहेलना न कीजिए।
- २५ मुघादायी—निष्कामभाव से दान देने वाला, और मुघाजीवी—निस्पृह होकर साघनामय जीवन जीने वाला—दोनो ही सद्गति प्राप्त करते हैं।
- २६ जिस काल (समय) मे जो कार्य करने का हो, उस काल मे वही कार्य करना चाहिए।
- २७. भिक्षु को यदि कभी मर्यादानुकूल शुद्ध भिक्षा न मिले, तो खेद न करे, अपितु यह मानकर अलाभ परीपह को सहन करे कि अच्छा हुआ, आज सहज ही तप का अवसर मिल गया।
- २ आत्मविद् साधक अदीन भाव से जीवन यात्रा करता रहे। किसी भी स्थिति में मन में खिन्नता न आने दे।
- २६ जो साधक पूजा प्रतिष्ठा के फेर मे पडा है, यश का मूखा है, मान सम्मान के पीछे दौडता है—वह उनके लिए अनेक प्रकार के दभ रचता हुआ अत्यधिक पान कर्म करता है।
- ३० आत्मविद् साधक अर्णुमात्र भी माया मृपा (दभ और असत्य) का सेवन न करे।
- ३१. सब प्राणियो के प्रति स्वय को सयत रखना—यही अहिंसा का पूर्णं दर्शन है।

| अट्टासी                                                     | सूक्ति त्रिवेणी   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| ३२. सव्वे जीवा वि इच्छंति, जीविउं न मरिज्जिउं।              | —— <b>६</b> ।११   |
| ३३. मुसावाग्रो उ लोगम्मि, सन्वसाहूहिं गरहिस्रो।             | <del></del> ६।१३  |
| ३४. जे सिया सिन्निहं कामे, गिही पव्वइए न से।                | — <b>६</b> ।१६    |
| ३४. मुच्छा परिग्गहो वुत्तो ।                                | — ६।२१            |
| ३६. श्रवि ग्रप्पणो वि देहमि, नायरंति ममाइय।                 | <del>-</del> ६।२२ |
| ३७. कुसीलवड्ढएा ठाएा, दूरग्रो परिवज्जए।                     | 3×13              |
| ३८. जमट्ठंतु न जागोज्जा, एवमेयति नो वए।                     | 915               |
| ३६ जत्थ सका भवे त तु, एवमेयति नो वए।                        | <u>—</u> ७18      |
| ४० सच्चा वि सा न वत्तव्वा, जम्रो पावस्स ग्रागमो।            | ७।११              |
| ४१ न लवे श्रसाहुं साहु त्ति, साहु साहु त्ति श्रालवे।        | ७ ४=              |
| ४२ न हासमागो वि गिर वएज्जा।                                 | — <i>७</i> ।५४    |
| ४३. मिय ग्रदुट्ठ ग्रग्गृवीइ भासए,<br>सयागा मज्भे लहई पससगा। |                   |
| ४४, वइज्ज बुद्धे हियमागुलोमिय।                              | —७।५५             |
| 4 4                                                         | ७१५६              |

- ३२. समस्त प्राणी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता।
- ३३ विश्व के सभी सत्पुरुपो ने मृपावाद (असत्य) की निंदा की है।
- ३४ जो सदा संग्रह की भावना रखता है, वह साधु नही, (साधुवेप मे) गृहस्य ही है।
- ३४. मूर्च्छा को ही वस्तुत परिग्रह कहा है।
- ३६ अकिंचन मृनि, और तो क्या, अपने देह पर भी ममत्त्व नहीं रखते।
  - ३७. कुशील (अनाचार) वढाने वाले प्रसगो से साधक को हमेशा दूर रहना चाहिए।
  - ३८. जिस वात को स्वय न जानता हो, उसके सम्बन्ध मे "यह ऐसा ही है"-इस प्रकार निश्चित भाषा न वोले।
  - ३६. जिस विषय मे अपने को कुछ भी शंका जैसा लगता हो, उसके सम्बन्ध मे "यह ऐसा ही है"—इस प्रकार निश्चित भाषा न बोले।
  - ४० वह सत्य भी नहीं वोलना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का पापागम (अनिष्ट) होता हो।
  - ४१. किसी प्रकार के दवाव या खुशामद से असाघु (अयोग्य) को साघु (योग्य) नही कहना चाहिए। साघु को ही साघु कहना चाहिए।
  - ४२ हँसते हुए नही वोलना चाहिए।
  - ४३. जो विचारपूर्वक सुन्दर और पिरिमित शब्द बोलता है, वह सज्जनो मे प्रशंसा पाता है।
  - ४४. बुद्धिमान ऐसी भाषा वोले जो हितकारी हो एवं अनुलोम सभी को प्रिय हो ।

| नव्वे                                 | ,                                                                        | सूक्ति त्रिवेणी          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ४५. ग्रप्पमत्तो जये निच               | चं ।                                                                     | —=।१६                    |
|                                       | ह, वहुं ग्रच्छीहि पिच्छइ ।<br>व्वं, भिक्खू ग्रक्खाउमरिहइ ॥               | 51२०                     |
| ४७ कन्नसोक्खेहि सद्देरी               | हु, पेमं नाभिनिवेसए ।                                                    | <del></del> 51२६         |
| ४८ देहदुक्ख महाफलं                    | ı                                                                        | <del></del> 51२७         |
| ४९ थोवं लद्घुं न खिर                  | त्रए।                                                                    | —==।२६                   |
| ५० न वाहिर परिभवे,                    | अत्तार्णं न समुक्कसे ।                                                   | <del></del> 51३०         |
| ५१. वीय त न समायरे                    |                                                                          | 5138                     |
| खेत्तं काल च विन<br>४३ जरा जाव न पीडे | ाए, सद्धामारुगमप्पगो।<br>नाय, तहप्पागां निजुंजए।<br>इ, वाही जाव न वड्ढइ। | <del></del> 51३५         |
| ५४ कोह मारा च मार                     | ति, ताव धम्म समायरे ॥<br>य च, लोभ च पाववड्ढगा ।                          | 51३६                     |
|                                       | उ, इच्छतो हियमप्परागे ॥                                                  | • — हा३७                 |
|                                       | सेड, मागो विरायनासराो।<br>ासेइ, लोभो सव्व विराासराो                      | <del></del> 51३ <b>5</b> |

- ४५ सदा अप्रमत्त भाव से साधना मे यत्नशील रहना चाहिए।
- ४६ भिक्षु (मुनि, कानो मे बहुत सी वातें सुनता है, आँखो से बहुत सी वातें देखता है, कितु देखी सुनी मभी वातें (लोगो मे) कहना उचित नही है।
- ४७. केवल कर्णां प्रिय तय्यहीन शब्दों में अनुरक्ति नहीं रखनी चाहिए।
- ४८. शारीरिक कप्टो को समभावपूर्वक सहने मे महाफल की प्राप्ति होती है ।
- ४६. मनचाहा लाभ न होने पर भुभलाएँ नहीं।
- ५०. वृद्धिमान् दूसरो का तिरस्कार न करे और अपनी वडाई न करे।
- ४१. एक वार मूल होनेपर दुवारा उसकी आवृत्ति न करे।
- ५२. अपना मनोवल, शारीरिक शक्ति, श्रद्धा, स्वास्थ्य,क्षेत्र और काल को ठीक तरह मे परखकर ही अपने को किसी भी मत्कार्य के सम्पादन मे नियो-जित करना चाहिए।
- ५३ जब तक बुढापा आता नहीं है, जब तक व्याधियों का जोर बढता नहीं है, जब तक इन्द्रिया (कर्मशक्ति) क्षीण नहीं होती है, तभी तक बुद्धिमान को, जो भी धर्माचरण करना हो, कर लेना चाहिए।
- ५४ क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चारो पाप की वृद्धि करने वाले है, अत. आत्मा का हित चाहने वाला साधक इन दोषो का परित्याग कर दे।
- ५५ क्रोध प्रीति का नाग करता है, मान विनय का, माया मैत्री का और लोभ सभी सद्गुणो का विनाश कर डालता है।

| बानवे                                                                                        | सूक्ति त्रिवेणी |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ५६. उवसमेगा हगो कोहं, मागां मद्दवया जिगो ।<br>मायमज्जवभावेगा, लोभं संतोसस्रो जिगो ॥          | 513 <i>E</i>    |
| ५७ रायिगएसु विगायं पउंजे।                                                                    | —=।४१           |
| ५८. सप्पहासं विवज्जए।                                                                        | =।४२            |
| ५६ श्रपुच्छिश्रो न भासेज्जा, भासमारणस्स श्रन्तरा।                                            | =180            |
| ६० पिट्ठिमस न खाइज्जा।                                                                       | —= নাধ্ত        |
| ६१. दिट्ठं मियं ग्रसदिद्धं, पडिपुन्नं विग्रंजियं।<br>ग्रयपिरमगुन्विग्ग, भासं निसिर ग्रत्तवं॥ | দ।४ই            |
| ६२. कुज्जा साहूहि संथव।                                                                      | हा४३            |
| <ol> <li>६३. न या वि मोक्खो गुरुहीलगाए।</li> <li>६४. जस्संतिए धम्मपयाइं सिक्खे,</li> </ol>   | — ह। १।७        |
| तस्संतिए वेगाइय पउजे।                                                                        | हाशाश्य         |
| ६५. एवं धम्मस्स विराग्रो, मूलं परमो यसे मोक्खो।                                              | ६।२।२           |
| ६६. जे य चडे मिए थद्धे, दुव्वाई नियडी सढे।<br>वुज्भइ से ग्रविगीयप्पा, कट्ठ सोयगय जहा ॥       | — <b>६</b> ।२।३ |

- ५६. क्रोय को शान्ति से, मान को मृदुता-नम्रता स, माया को ऋजुता— सरलता से और लोभ को सतोप से जीतना चाहिए।
- ५७. वड़ो (रत्नाधिक) के साथ विनयपूर्ण व्यवहार करो।
- ४८. अट्टहास नही करना चाहिए।
- ५६. विना पूछे व्यर्थ ही किसी के वीच मे नहीं वोलना चाहिए।
- ६०. किसी की चुगली खाना—पीठ का मास नोचने के ममान है, अत किसी की पीठ पीछे, चुगनी नहीं खाना चाहिए।
- ६१. बात्मवान् साधक दृष्ट (अनुभूत), परिमित, सन्देहरिहत, परिपूर्ण (अधूरी कटी-छटी वात नहीं) और स्पष्ट वाणी का प्रयोग करे। किंतु, यह ध्यान में रहे कि वह वाणी भी वाचालता से रिहत तथा दूसरों को उद्विग्न करने वाली न हो।
- ६२ हमेशा साधुजनो के साथ ही सस्तव सपर्क रखना चाहिए।
- ६३. गुरुजनो की अवहेलना करने वाला कभी वंधनमुक्त नही हो सकता।
- ६४. जिन के पाम धर्मपद—धर्म की शिक्षा ले, उनके प्रति सदा विनयभाव रखना चाहिए।
- ६५. धर्म का मूल विनय है, और मोक्ष उसका अन्तिम फल है।
- ६६. जो मनुष्य क्रोघी, अविवेकी, अभिमानी, दुर्वादी, कपटी और धूर्त है, वह ससारके प्रवाहमें वैसे ही वह जाता है, जैसे जल के प्रवाह में काष्ठ।

| छियानवे                                                                                                                 | सूक्ति त्रिवेणी |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ७८ उवसंते ग्रविहेडए जे स भिक्षू।                                                                                        | १०1१०           |
| ७६ पुढविसमो मुग्गी हवेज्जा।                                                                                             | <b>१०</b> 1१३   |
| ५० सभिन्नवत्तस्स य हिट्ठिमा गई।                                                                                         | —चू० १।६३       |
| दश्. बोही य से नो सुलहा पुरगो पुरगो।                                                                                    | —चू० १।१४       |
| प्तर चइज्ज देहं, न हु धम्मसासगां।                                                                                       | — चू० १११७      |
| ८३. ग्रण्सोग्रो ससारो, पडिसोग्रो तस्स उत्तारो ।                                                                         | च्न० २।३        |
| प्प जो पुन्वरत्तावररत्तकाले,<br>संपेहए ग्रप्पगमप्पएगा।<br>किं मे कडं किंच मे किंच्चसेसं,<br>किं सक्किगाज्जं न समायरामि॥ | चू० २।१२        |
| ५५. ग्रप्पा हु खलु सययं रिक्लग्रव्दो ।                                                                                  | —चू० २।१६       |
|                                                                                                                         |                 |

- ७८. जो शान्त है, और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक (अनुपेक्षी) है, वहीं श्रेष्ठ भिक्षु हैं।
- ७६ मुनि को पृथ्वी के समान क्षमाशील होना चाहिए।
- ५० व्रत मे भ्रष्ट होने वाले की अधोगित होती है।
- म् सद्वोध प्राप्त करने का अवसर वार-वार मिलना सुलभ नहीं है।
- पर. देह को (आवश्यक हाने पर) भले छोड़ दो, किन्तु अपने धर्म-शासन को मत छोडो।
- ५३ अनुस्रोत अर्थात् विषयासक्त रहना, ससार है। प्रतिस्रोत अर्थात् विषयो से विरक्त रहना, संसार सागर से पार होना है।
- प्य जागृत साधक प्रतिदिन रात्रि के प्रारम्भ में और अन्त में सम्यक् प्रकार से आत्मिनिरीक्षण करता है कि मैंने क्या (सत्कर्म) किया है, क्या नहीं किया है ? और वह कौन सा कार्य वाकी है, जिसे मैं कर सकने पर भी नहीं कर रहा हूँ ?
- ५४. अपनी आत्मा को सतत पापो से वचाये रखना चाहिए।

| चौरानवे                                                                                      | सूक्ति त्रिवेणी                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ६७. जे ग्रायरिय-उवज्भायागा, सुस्सूसा वयगा करे ।<br>तेसि सिक्खा पवड्ढ ति, जलसित्ता इव पायवा । |                                              |
|                                                                                              | हारा१२                                       |
| ६८. विवत्ती ग्रविगीयस्स, सपत्ती विगीयस्स य ।                                                 | <b>દા</b> રારર                               |
| ६६ ग्रसंविभागी न हु तस्स मोक्खो।                                                             | 612123                                       |
| ७०. जो छदमाराहयई स पुज्जो।                                                                   | — <b>ह</b> ।२।२३                             |
|                                                                                              | 91513-                                       |
| ७१. म्रलद्धुय नो परिदेवइज्जा,<br>लद्धु न विकत्थयई स पुज्जो ।                                 |                                              |
|                                                                                              | - 81\$18                                     |
| ७२ वाया दुरुत्तािग दुरुद्धरािग,<br>वेरागुबंधीिग महब्भयािग।                                   |                                              |
| ७३ मामेचि मान समामेचित्सान                                                                   | <b>।</b> । । । । । । । । । । । । । । । । । । |
| ७३. गुर्गोहि साहू, श्रगुर्गोहिऽसाहू,<br>गिण्हाहि साहू गुर्ग मुञ्चऽसाहू ।                     |                                              |
| ७४. वियागिया ग्रप्पमप्पएग्,                                                                  | 613188                                       |
| जो रागदोसेहिं समो स पुज्जो।                                                                  | 012160                                       |
| ७५. वतं नो पडिग्रायइ जे स भिक्खू।                                                            | 613188                                       |
| ७६. सम्मिह्ट्ठी सया श्रमूढे।                                                                 | - 3018                                       |
|                                                                                              |                                              |
| ७७. न य बुगाहियं कहं कहिज्जा।                                                                | - 80180                                      |
|                                                                                              | • • •                                        |

- ६७ जो अपने आचार्य एव उपाच्यायों की गुश्रूपा-सेवा नथा उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसकी शिक्षाएँ (विद्याएँ) वैसे ही वढती हैं जैसे कि जल से सीचे जाने पर वृक्ष ।
- ६८. अविनीत विपत्ति (दुःख) का भागी होता है और विनीत सपत्ति (मुख) का।
- इ. जो मिवभागी नहीं है, वर्थात् प्राप्त सामग्री को सायियों में बाटता नहीं है, उमकी मुक्ति नहीं होती।
- ७०. जो गुरुजनो की भावनाओं का आदर करता है, वही जिप्य पूज्य होता है।
- ७१. जो लाभ न होने पर सिन्न नहीं होता है, और लाभ होने पर अपनी वडाई नहीं हाकता है, वहीं पूज्य है।
- ७२. वाणी में बोले हुए दुप्ट और कठोर वचन जन्म जन्मान्तर के वैर और भय के कारण बन जाते हैं।
- ७३. सद्गुण से साधु कहलाता है, दुर्गुण से असाघु। अतएव दुर्गुणो का त्याग करके सद्गुणो को ग्रहण करो।
- ७४. जो अपने को अपने से जानकर रागद्वेप के प्रमगों में सम रहता है, वहीं सामक पूज्य है।
- ७५. जो वान्त-स्याग की हुई वस्तु को पुन सेवन नही करता, वही सच्चा भिक्ष है।
- ७६. जिसकी दृष्टि सम्यग् है, वह कभी कर्तव्य-विमूद नहीं होता ।
- ७७. विग्रह वढाने वाली वात नही करनी चाहिए।

| छियान          | ावे                                                                                                               | सूक्ति त्रिवेणी |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ওদ             | उवसते ग्रविहेडए जे स भिक्खू।                                                                                      | १०११०           |
| <i>9٤.</i>     | पुढिवसमो मुग्गि हवेज्जा।                                                                                          | १०।१३           |
| ೯೦             | सभिन्नवत्तस्स य हिट्ठिमा गई।                                                                                      | चू० १।१३        |
| <b>५</b> १.    | बोही य से नो सुलहा पुगाो पुगाो।                                                                                   | —चू० १।१४       |
| <del>5</del> २ | चइज्ज देह, न हु घम्मसासग्ां।                                                                                      | — चू० १।१७      |
| ८३.            | ग्रग्सोग्रो ससारो, पडिसोग्रो तस्स उत्तारो।                                                                        | चू० २।३         |
| <b>5</b> ४     | जो पुव्वरत्तावररत्तकाले,<br>संपेहए ग्रप्पगमप्पएगा।<br>किं मे कड किंच मे किंच्चसेसं,<br>किं सक्किग्जिं न समायरामि॥ | चू० २।१२        |
| <b>ፍ</b> ሂ.    | भ्रप्पा हु खलु सययं रिक्खग्रव्दो ।                                                                                | —चू० २।१६       |
|                |                                                                                                                   |                 |

- ७८. जो शान्त है, और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक (अनुपेक्षी) है, वहीं श्रेष्ठ मिक्षु हैं।
- ७६ मुनि को पृथ्वी के समान क्षमाशील होना चाहिए।
- ५०. व्रत से भ्रष्ट होने वाले की अधोगित होती है।
- नश् सद्वोध प्राप्त करने का अवसर वार-वार मिलना सुलभ नहीं है।
- =२ देह को (आवश्यक हाने पर) भले छोड़ दो, किन्तु अपने धर्म-शासन को मत छोड़ो।
- वनुस्रोत अर्थात् विषयासक्त रहना, संसार है। प्रतिस्रोत अर्थात्
   विषयो से विरक्त रहना, संसार सागर से पार होना है।
- प्य जागृत साधक प्रतिदिन रात्रि के प्रारम्भ में और अन्त में सम्यक् प्रकार से आत्मिनिरीक्षण करता है कि मैंने क्या (सत्कर्म) किया है, क्या नहीं किया है ? और वह कीन सा कार्य वाकी है, जिसे मैं कर सकने पर भी नहीं कर रहा हूँ ?
- ५५ अपनी आत्मा को मतत पापो से वचाये रखना चाहिए।

## उत्तराध्ययन की सूक्तियां

| ₹. | भ्रागानिह सकरे, गुरूगमुनवायकारए।<br>इंगियागारसपन्ने, से विग्गीए त्ति बुच्चई।।    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ₹. | जहा सुगा पूडकन्नी, निक्कसिज्जई सन्वसो।<br>एव दुस्सील पडिगाए, मुहरी निक्कसिज्जई।। |
| ₹. | कराकुंडगं चइतारा, विट्ठं भुंजइ सूयरे।                                            |

एवं सील चइत्तागं, दुस्सीले रमई मिए॥

४. विराए ठविज्ज म्रप्पार्गं, इच्छतो हियमप्पराो।

श्रट्ठजुत्तािण सिक्खिज्जा, निरट्ठािण उ वज्जए।
 श्रगुसािसग्रो न कुिप्पज्जा।

७. खुड्डेहि सह ससग्गिं, हासं कीडं च वज्जए।

—{1E

--- १1२

---११४

-- **१1**X

-- १1६

--- १15

318\_\_

## उत्तराध्ययन की सूक्तियां

- १. जो गुरुजनो की आजाओ का ययोचित पालन करता है, उनके निकट सपर्क मे रहता है, एव उनके हर सकेत व चेष्टा के प्रति सजग रहता है—उसे विनोत कहा जाता है।
- निस प्रकार सडे हुए कानो वाली कुतिया जहाँ भी जाती है, निकाल दी जाती है, उसी प्रकार दु शील, उद्द ड और मुखर = वाचाल मनुष्य भी सर्वत्र धक्के देकर निकाल दिया जाता है।
- इ जिस प्रकार चावलो का स्वादिष्ट भोजन छोडकर धूकर विष्ठा खाता है, उसी प्रकार पशुवत् जीवन विताने वाला अज्ञानी, शील = सदाचार को छोडकर दुशील = दुराचार को पसन्द करता है।
- अात्मा का हित चाहने वाला मावक स्वयं को विनय = सदाचार मे
  स्थिर करे।
- थ् अर्थयुक्त (सारमूत) वातें हो ग्रहण की जिये, निरयंक वातें छोड
   दीजिये।
- ६. गुरुजनो के अनुशासन से कुपित=क्षुच्य नहीं होना चाहिए।
- क्षुद्र लोगों के साथ संपर्क, हंसी मजाक, क्रीडा आदि नहीं करना चाहिए।

| सौ  |                                                                                              | सूक्ति त्रिवेणी  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ೯.  | बहुयं मा य श्रालवे।                                                                          | —१ <b>१</b> १०   |
| 3   | ग्राहच्च चंडालियं कट्टु, न निण्हविज्ज कयाइवि ।                                               |                  |
| १०  | कडं कडे ति भासेज्जा, श्रकडं नो कडे ति य।                                                     |                  |
| ११. | मा गलियस्सेव कस, वयगामिच्छे पुगो पुगो।                                                       | —१ <b>।</b> १२   |
| १२. | नापुट्ठो वागरे किंचि, पुट्ठो वा नालियं वए।                                                   | —१ <b>।</b> १४   |
| १३. | ग्रप्पा चेव दमेयव्वो, ग्रप्पा हु खलु दुद्दमो।<br>ग्रप्पा दंतो सुही होइ, ग्रस्सि लोए परत्थ य॥ | <del></del> १।१५ |
| १४. | वरं मे श्रप्पा दंतो, संजमेरा तवेरा य।<br>माहं परेहिं दम्मंतो, वंघरोहिं वहेहि य।।             |                  |
|     |                                                                                              | १।१६             |
| १५  | हियं तं मण्एाई पण्णो, वेसं होइ ग्रसाहुणो।                                                    | १।२८             |
|     | काले कालं समायरे।                                                                            |                  |
| १७. | रमए पडिए सासं, हयं भद्दं व वाहए।                                                             | <del></del> ११३७ |
|     | वाल सम्मइ सासंतो, गलियस्सं व वाहए।<br>ग्रप्पारा पि न कोवए।                                   | <del></del> १।३७ |
| , , | य-नार्वान व सामर्                                                                            | <del></del> १।४० |

- वहुत नही वोलना चाहिए।
- ध. यदि साधक कभी कोई चाण्डालिक = दुष्कमं करले, तो फिर उसे छिपाने की चेप्टा न करे।
- १०. विना किसी छिपाव या दुराव के किये हुए कर्म को किया हुआ किहए,तथा नही किये हुए कर्म को न किया हुआ किहए।
- ११ वार-वार चावुक की मार खाने वाले गिलताश्व (अडियल या दुर्वल घोडे) की तरह कर्त्त व्य पालन के लिये वार वार गुरुओ के निर्देश की अपेक्षा मत रखो।
- विना बुलाए बीच मे कुछ नहीं बोलना चाहिए, बुलाने पर भी असत्य जैसा कुछ न कहे।
- १३. अपने आप पर नियत्रण रखना चाहिए। अपने आप पर नियत्रण रखना वःतुत. कठिन है। अपने पर नियत्रण रखने वाला ही इस लोक तथा परलोक में सुखी होता है।
- १४. दूसरे वध और वंघन आदि से दमन करें, इससे तो अच्छा है कि मैं स्वय ही सयम और तप के द्वारा अपना ( इच्छाओ का ) दमन कर लू।
- १५. प्रज्ञावान् शिष्य गुरुजनो की जिन शिक्षाओं को हितकर मानता है, दुर्बु दि दुष्ट शिष्य को वे ही शिक्षाएँ दुरी लगती है।
- १६. समय पर, समय का उपयोग (समयोचित कत्त व्य) करना चाहिए।
- १७. विनीत बुद्धिमान शिष्यों को शिक्षा देता हुआ ज्ञानी गुरु उसी प्रकार प्रसन्न होता है, जिस प्रकार भद्र अश्व (अच्छे घोड़े) पर सवारी करता हुआ युड्सवार।
- १५. बाल अर्थात् जडमूढ शिप्यो को शिक्षा देता हुआ गुरु उसी प्रकार खिन्न होता है, जैसे अड़ियल या मिरयल घोडे पर चढा हुआ सवार।
- १६. अपने आप पर भी कभी क्रोघन करो।

| एक सो दो                                                                                  | सूक्ति त्रिवेणी   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| २०. न सिया तोत्तगवेसए।                                                                    |                   |
| २१. नच्चा नमइ मेहावी।                                                                     | —१ <b>।</b> >४    |
| २२. माडन्ने भ्रमगापाग्गस्स ।                                                              | २।३               |
| २३. श्रदीग्मग्सो चरे।                                                                     | —- २।३            |
| २४. न य वित्तासए पर।                                                                      | —- <b>२</b> ।२०   |
| २५. सकाभीस्रो न गच्छेज्जा।                                                                | —-२।२१            |
| २६. सरिसो होइ वालाएां।                                                                    | <del></del> \$158 |
| २७. नित्य जीवस्स नासो त्ति ।                                                              | <del> २।२७</del>  |
| २८. श्रज्जेवाहं न लब्भामो, ग्रवि लाभो सुए सिया।<br>जो एव पडिसंचिक्खे, ग्रलाभो तं न तज्जए। |                   |
| २६ चत्तारि परमंगािंग, दुल्लहाग्गीह जतुगो।                                                 | <del></del> २।३१  |
| माणुसत्त सुई मद्धा, संजमिम य वीरियं॥                                                      | 318               |
| ३०. जीवा सोहिमगुष्पत्ता, ग्राययित मगुस्सयं।                                               |                   |
| ३१. सद्घा परमदुल्लहा ।                                                                    | 31€               |
|                                                                                           |                   |

- २०. दूसरो के छलछिद्र नही देखना चाहिए।
- २१. बुद्धिमान् ज्ञान प्राप्त कर के नम्र हो जाता है।
- २२. सायक को खाने पीने की मात्रा=मर्यादा का ज्ञाता होना चाहिए।
- २३ संसार मे अदीनभाव से रहना चाहिए।
- २४. किसी भी जीव को त्रास = कप्ट नही देना चाहिए।
- २५ जीवन मे शकाओं से ग्रस्त-भीत होकर मत चलो।
- २६. बुरे के साथ बुरा होना, वचकानापन है।
- २७. आत्मा का कभी नाश नही होता।
- २८ "आज नहीं मिला है तो क्या है, कल मिल जायगा"—जो यह विचार कर लेता है, वह कभी अलाभ के कारण पीडित नहीं होता।
- २६. इस ससार मे प्राणियो को चार परम ग्रग (उत्तम संयोग) अत्यन्त दुलंभ हैं—(१) मनुष्य जन्म (२) धर्म का सुनना (३) सम्यक् श्रद्धा (४) और संयम मे पुरुषार्थ।
- ३० संसार में आत्माएं क्रमश शुद्ध होते-होते मनुष्यभव को प्राप्त करती हैं।
- ३१. घर्म मे श्रद्धा होना परम दुर्लम है।

| एक सौ चार                                                             | सूक्ति त्रिवेणी      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ३२ सोही उज्जुम्रभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई।                        | —=३।१२               |
| ३३. ग्रसंखयं जीविय मा पमायए,                                          | —-४।१                |
| ३४. वेरागुवद्धा नरयं उवेति।                                           | <del></del> ४1२      |
| ३५. कडारा कम्मारा न मोक्ख ग्रत्थि।                                    | ४।३                  |
| ३६. सकम्मुणा किच्चइ पावकारी।                                          | YI3                  |
| ३७. वित्तेग तागं न लभे पमत्ते,<br>इमम्मि लोए श्रदुवा परत्था।          | —-४।४                |
| ३८. घोरा मृहुत्ता अबलं सरीर,<br>भारडपक्खी व चरेऽप्पमत्ते ।            | ૪ા૬                  |
| ३६. सुत्तेसु या वि पडिबुद्धजीवी।                                      | ४।६                  |
| ४० छदं निरोहेगा उवेइ मोक्ख।                                           | —-ধাদ                |
| ४१. कंखे गुर्गे जाव सरीरभेऊ। ४२ चीराजिएं निगिरिएणं, जडी सघाडि मुंडिए। | —-४।१३               |
| एयािए। वि न तायंति, दुस्सीलं परियागयं।।                               | <b>५</b> ।२ <b>१</b> |
| ४३ भिक्लाए वा गिहत्ये वा, सुव्वए कम्मई दिनं।                          | — <u>५</u> ।२२       |

उत्तराघ्ययन की सूक्तिया एक सी पाच

- ३२. ऋजु अर्थात् सरल आत्मा की विशुद्धि होती है। और विशुद्ध आत्मा मे ही धर्म ठहरता है।
- ३३ जीवन का घागा टूटजाने पर पुन जुड नही सकता, वह असंस्कृत है, इसलिए प्रमाद मत करो।
- ३४. जो वैर की परम्परा को लम्बा किए रहते हैं, वे नरक को प्राप्त होते हैं।
- ३५ कृत कर्मों का फल भोगे विना छुटकारा नही है।
  - ३६. पापात्मा अपने ही कर्मों से पीडित होता है।
  - ३७. प्रमत्त मनुष्य घन के द्वारा अपनी रक्षा नहीं कर सकता, न इस लोक में और न परलोक में !
  - ३८ समय वड़ा भयकर है, और इघर प्रतिक्षण जीर्ग्-शीर्ग् होता हुआ शरीर है। अत सावक को सदा अप्रमत्त होकर भारडपक्षो (सतत सतर्क रहने वाला एक पौराणिक पक्षो) की तरह विचरण करना चाहिए।
  - ३६. प्रबुद्ध साधक सोये हुओ (प्रमत्त मनुष्यो) के बीच भी सदा जागृत-अप्रमत्त रहे।
- ४० इच्छाओं को रोकने से ही मोक्ष प्राप्त होता है।
- ४१. जब तक जीवन है (शरीर-भेद न हो), सद्गुणो की आराधना करते रहना चाहिए।
- ४२. चीवर, मृगचर्म, नग्नता, जटाए, कन्या और शिरोमुंडन—यह सभी उपक्रम आचारहीन साघक की (दुर्गित से) रक्षा नहीं कर सकते।
- ४३. भिक्षु हो चाहे गृहस्थ हो, जो सुब्रती (सदाचारी) है, वह दिव्यगति को प्राप्त होता है।

| एक सौ छह                                                                              | सूक्ति त्रिवेणी      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ४४. गिहिवासे वि सुन्वए।                                                               | — <u>પ્રા</u> ર૪     |
| ४५. न संतसित मरणंते,, सीलवंता बहुस्सुया।                                              | ४।२६                 |
| ४६. जावतऽविज्जा पुरिसा, सब्वे ते दुक्खसंभवा।<br>लुप्पति बहुसो मूढा, ससारम्मि ग्रग्तए॥ |                      |
|                                                                                       | —=६1१                |
| ४७ ग्रप्पगा सच्चमेसेज्जा।                                                             | — <u>६</u> ।२        |
| ४८. मेत्ति भूएसु कप्पए।                                                               | — <b>६</b> ।२        |
| ४६ न हुए पारिएए। पाणे, भयवेराम्रो उवरए ।                                              | —-ৼ।७                |
| ५०. भएता श्रकरेन्ता य, वधमोक्खपइण्णिगो ।<br>वायावीरियमेत्ते एा, समासासेन्ति श्रप्पय ॥ |                      |
|                                                                                       | —=६।१०               |
| ५१. न चित्ता तायए भासा, कुग्रो विज्जागुसासगा।                                         | —६।११                |
| ५२ पुव्वकम्मखयट्ठाए, इम देहं समुद्धरे।                                                | <b>4</b> 19 <b>V</b> |
| ४३. ग्रासुरीयं दिस बाला, गच्छति ग्रवसा तमं।                                           | <del></del> ६।१४     |
| ४४ मासुसत्तं भवे मूलं, लाभो देवगई भवे।                                                | 190                  |
| मूलच्छेएए। जीवाएँ। नरगतिरिक्ख तर्ग घुव ॥                                              | —७ <b>।</b> १६       |

- ४४. धर्मशिक्षासंपन्न गृहस्य गृहवास मे भी सुन्नती है।
- ४५. ज्ञानी और सदाचारी आत्माएं मरणकाल में भी त्रस्त अर्थात् भयाक्रात नहीं होते।
- ४६. जितने भी अज्ञानी—तत्त्व-वोध-हीन पुरुप हैं, वे सब दुख के पात्र है। इस अनन्त ससार मे वे मूढ़ प्राणी बार-वार विनाश को प्राप्त होते रहते हैं।
- ४७. अपनी स्वयं की आत्मा के द्वारा मत्य का अनुसधान करो।
- ४८. समस्त प्राणियो पर मित्रता का भाव रखो।
- ४६. जो भय और वैर से उपरत—मुक्त है, वे किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते।
- ५०. जो केवल वोलते हैं, करते कुछ नहीं, वे वन्घ मोक्ष की वातें करने वाले दार्शनिक केवल वाणी के वल पर ही अपने आप को आश्वस्त किए रहने हैं।
- ५१. विविध भाषाओं का पाण्डित्य मनुष्य को दुर्गति से नही बचा सकता, फिर भला विद्याओं का अनुशासन—अध्ययन किसी को कैसे बचा सकेगा?
- पहले के किए हुए कर्मों को नष्ट करने के लिए इस देह की सार-सभाल रखनी चाहिये।
- ५३ अज्ञानी जीव विवण हुए अधकाराच्छन्न आसुरीगति को प्राप्त होते हैं।
- ५४. मनुष्य-जीवन मूल-घन है। देवगति उस मे लाभ रूप है। मूल-घन के नाश होने पर नरक, तियँच-गति रूप हानि होती है।

| एक सौ आठ                                                                                         | सूक्ति त्रिवेणी |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ४४. कम्मसच्चा हु पाििग्गो।                                                                       | <u>—</u> 9170   |
| ४६. बहुकम्मलेवलित्तार्गं, बोही होइ सुदुल्लहा तेसि ।                                              | —= = 18 द       |
| ४७ कसिगां पि जो इम लोयं, पडिपुण्ग दलेज्ज इक्कस्स<br>तेगावि से गा सतुस्से, इइ दुप्पूरए इमे स्राया |                 |
| ४८ जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई।                                                          | —= = 18६        |
| दोमासकयं कज्ज, कोडीए वि न निट्ठियं।।                                                             | —=।१७           |
| ४६. संसयं खलु सो कुगाइ, जो मगी कुगाइ घरं।                                                        | <u>—</u> हा२६   |
| ६०. जो सहस्सं सहस्सारां, संगामे दुज्जए जिए।<br>एगं जिरोज्ज अप्पारां, एस से परमो जस्रो॥           |                 |
| ६१. सव्वं ग्रप्पे जिए जियं।                                                                      | E13X            |
| ६२. इच्छा हुँ आगाससमा अगुंतिया ।                                                                 | 8134            |
|                                                                                                  |                 |
| ६३. कामे पत्थेमाएगा श्रकामा जंति दुग्गई ।                                                        | E143            |
| ६४. म्रहे वयइ कोहेण, माणेणं म्रहमा गई।<br>माया गइपडिग्घाम्रो, लोभाम्रो दुहम्रो भय।।              |                 |
| ६५. दुमपत्तए पडुयए जहा,                                                                          | —£148           |
| निवडइ राइगगागा ग्रच्चए।<br>एव मगुयागा जीविय,                                                     | s               |
| समय गोयम! मा पमायए।।                                                                             |                 |

- ५५. प्राणियों के कम ही सत्य हैं।
- ५६. जो आत्माएं वहुत अधिक कमों से लिप्त हैं, उन्हें बोधि प्राप्त होना अति दुलंभ है।
- ५७. घन-घान्य से भरा हुआ यह समग्र विश्व भी यदि किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाय, तव भी वह उससे संतुष्ट नहीं हो मकता— इस प्रकार आत्मा की यह तृष्णा वड़ी दुष्पूर (पूर्ण होना कठिन) है।
- ४८. ज्यो-ज्यो लाभ होता है, त्यो-त्यो लोभ होता है। इस प्रकार लाभ से लोभ निरंतर वढता ही जाता है। दो माजा सोने से संतुष्ट होने वाला करोडो (स्वर्णमुद्राक्षो) से भी सतुष्ट नही हो पाया।
- ४६. साधना में सशय वहीं करता है, जो कि मार्ग में ही घर करना (रुक जाना) चाहता है।
- ६० भयकर युद्ध में हजारो—हजार दुर्दान्त शत्रुओं को जीतने की अपेक्षा अपने आप को जीत लेना ही सबसे वडी विजय है।
- ६१. एक अने (विकारों) को जीत लेने पर सब को जीत लिया जाता है।
- ५२. इच्छाए आकाश के समान अनन्त है।
- ६३. काम भोग की लालसा-ही-लालसा मे प्राणी, एक दिन, उन्हे विना भोगे ही दुर्गति में चला जाता है।
- ६४. क्रोघ से आत्मा नीचे गिरता है। मान से अधम गति प्राप्त करता है। माया से सद्गति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। लोभ से इस लोक और परलोक—दोनों मे ही भय=कष्ट होता है।
- ६५. जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते समय वाने पर पीले पड़ जाते हैं, एव मूमि पर भड़ पडते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी आयु के समाप्त होने पर क्षीण हो जाता है। अतएव हे गौतम ! क्षण भर के लिए भी प्रमाद न कर।

- ६६. जैसे कुशा (घास) की नोक पर हिलती हुई ओस की वूद बहुत थोडे समय के लिए टिक पाती है, ठीक ऐसा ही मनुष्य का जीवन भी क्षणभगुर है। अतएव है गौतम ! क्षणभर के लिए भी प्रमाद न कर।
- ६७. पूर्वसचित कर्म-रूपी रज को साफ कर ।
- ६ मनुष्य जन्म निश्चय ही वडा दुर्लभ है।
- ६६. तेरा शरीर जीर्ग होता जा रहा है, केश पक कर सफेद हो चले हैं। शरीर का मव वल क्षीण होता जा रहा है, अतएव हे गौतम । क्षण भर के लिए भी प्रमाद न कर।
- ७०. तू महासमुद्र को तैर चुका है, अब किनारे आकर क्यो वैठ गया ? उस पार पहुँचने के लिये शोध्रता कर । हे गौतम । धण भर के लिए भी प्रमाद उचित नहीं है ।
- ७१. अहंकार, क्रोध, प्रमाद (विषयासिक्त), रोग और आलस्य इन पाच कारणो से व्यक्ति शिक्षा (ज्ञान) प्राप्त नहीं कर सकता।
- ७२. मुशिक्षित व्यक्ति न किसी पर दोपारोपण करता है और न कभी परिचितो पर कुपित ही होता है। और तो वया, मित्र से मतभेद होने पर भी परोक्ष मे उसकी भलाई की ही वात करता है।
- ७३. प्रिय (अच्छा) कार्यं करने वाला और प्रिय वचन वोलने वाला अपनी अभीष्ट शिक्षा प्राप्त करने मे अवश्य सफल होता है।
- ७४. ऋषि-मुनि मदा प्रसन्नचित रहते हैं, कभी किसी पर त्रोघ नही करते।

| एक सौ बारह                                                                                                                  | सूक्ति त्रिवेणी         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ७४. सक्खं खु दीसइ तवोविसेसो,<br>न दीसई जाइविसेस कोई।                                                                        | <del></del> १२।३७       |
| ७६. तवो जोई जीवो जोइठाएं,<br>जोगा सुया सरीर कारिसगं।<br>कम्मेहा सजमजोगसन्ती।<br>होम हुएामि इसिएां पसत्थं॥                   | —-१२ <b>।</b> ४४        |
| ७७. घम्मे हरए वम्भे सन्तितित्थे,<br>ग्रगाविले ग्रत्तपसन्नलेसे।<br>जींह सिगाग्रो विमलो विसुद्धो,<br>सुसीइभूग्रो पजहामि दोसं॥ |                         |
| ७८. सन्वं सुचिण्णं सफल नरागा ।                                                                                              | १२ <b>।</b> ४६<br>१३।१० |
| ७६. सव्वे कामा दुहावहा।                                                                                                     |                         |
| प्रः कत्तारमेव ग्रगुजाइ कम्मं।                                                                                              | १३।२३                   |
| <b>८१. वण्णं जरा हरइ नरस्स राय!</b>                                                                                         | —१३। <b>२</b> ६         |
| ५२. उविच्च भोगा पुरिस चयन्ति, दुमं जहा स्रीग्णफलं व पक्सी ।                                                                 | £31£3                   |
| ५३. वेया अहीया न हवंति ताएां।                                                                                               | <del></del> १४।१२       |
| <ul><li>प्रशामित्तसुक्खा बहुकालदुक्खा ।</li></ul>                                                                           | १४।१३                   |

- ७५ तप (चरित्र) की विशेषता तो प्रत्यक्ष मे दिखलाई देती है, किन्तु जाति की तो कोई विशेषता नजर नहीं आती।
- ७६. तप-ज्योति अर्थात् अग्नि है, जीव ज्योतिस्थान है; मन, वचन, काया के योग स्नुवा=आहुति देने की कड़छी है, गरीर कारीपाग=अग्नि प्रज्वलित करने का साधन है, कर्म जलाए जाने वाला इंधन है, सयम योग ग्रान्ति-पाठ है। मैं इस प्रकार का यज्ञ—होम करता हूँ, जिसे ऋपियो ने श्रेष्ठ वताया है।
- ७७. धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य शातितीर्थ है। आत्मा की प्रसन्नलेश्या मेरा निर्मल घाट है, जहां पर आत्मा स्नान कर कर्ममल से मुक्त हो जाता है।
- ७८. मनुष्य के सभी सुचरित (सत्कर्म) सफल होते हैं।
- ७६. सभी काम भोग अन्तत दु खावह (दु खद) ही होते है।
- ५०. कर्म सदा कर्ता के पीछे-पीछे (साथ) चलते हैं।
- पश. हे राजन् । जरा मनुष्य की सुन्दरता को समाप्त कर देती है।
- ५२. जैसे वृक्षके फल क्षीण हो जाने पर पक्षी उसे छोडकर चले जाते हैं, वैसे ही पुरुप का पुण्य क्षीण होने पर भोगसाधन उसे छोड़ देते है, उसके हाय से निकल जाते हैं।
- **५३.** अध्ययन कर लेने मात्र से वेद (शास्त्र) रक्षा नहीं कर सकते ।
- प्य. संसार के विषय भोग क्षण भर के लिए सुख देते हैं, किन्तु बदले मे चिर काल तक दु.खदायी होते हैं।

| एक सी चीदह                                                                                | सूक्ति त्रिवेणी   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>८५. धगोण कि धम्मधुराहिगारे ?</b>                                                       | <del></del> १४।१७ |
| ८६. नो इन्दियगोज्भ ग्रमुत्तभावा,<br>ग्रमुत्तभावा वि य होइ निच्चं।                         |                   |
| ८७ ग्रज्भत्थ हेउ <sup>*</sup> निययस्स वधो ।                                               | 38188             |
| ८८. मच्चुगाऽब्भाहग्रो लोगो, जराए परिवारिग्रो ।                                            | {812}             |
| ८९. जा जा वच्चइ रयगी, न सा पडिनियत्तई।<br>धम्म च कुगामागस्स, सफला जन्ति राइग्रो॥          | 101/4             |
| ६०. जस्सित्थ मच्चुगा सक्खं, जस्स वऽित्थ पलायगां।                                          | —१४।२४            |
| जो जाएों न मिरस्सामि, सो हु कंखे सुए सिया।                                                | १४।२७             |
| ६१. सद्धा खम ग्णे विगाइत्तु राग।                                                          | —१४।२=            |
| <ol> <li>साहाहि रुक्खो लहई समाहि,</li> <li>छिन्नाहि साहाहि तमेव खागुं।</li> </ol>         |                   |
| ६३. जुण्णा व हंसो पडिसोत्तगामो।                                                           |                   |
| ६४. सन्वं जग जइ तुन्भ, सन्वं वा वि घरां भवे।<br>सन्वं पि ते ग्रपज्जत्त, नेव तारााय त तव।। | —१४।३३            |
| ६५. एक्को हु धम्मो नरदेव । तार्गं,                                                        | —१४।३९            |
| न विज्जई श्रन्निमहेह किचि ।                                                               | · —-{% %o         |

- प्रमं की घुरा को खीचने के लिए धन की क्या आवश्यकता है ?(वहा तो सदाचार की जरूरत है )
- वित्यास्य नहीं होते । और जो अमूर्त होते हैं
   वे अविनाशी—नित्य भी होते हैं ।
- ५७ अदर के विकार ही वस्तुत. वंघन के हेतु है।
- प्रमास विरा हुआ यह ससार मृत्यु से पीडित हो रहा है।
- पट. जो रात्रियां वीत जाती हैं, वे पुन. लीट कर नही आती। किन्तु जो धर्म का आचरण करता रहता है, उसकी रात्रिया सफल हो जाती है।
- ६०. जिसकी मृत्यु के साथ मित्रता हो, जो उससे कही भाग कर वच सकता हो, अथवा जो यह जानता हो कि मैं कभी मरु गा ही नही, वही कल पर भरोसा कर सकता है।
- ६१. वर्म-श्रद्धा हमे राग (आसक्ति) से मुक्त कर सकती है।
- ६२. वृक्ष की सुन्दरता शाखाओं से है। शाखाए कट जाने पर वही वृक्ष-ठूंठ (स्थार्गु) कहलाता है।
- ६३ वृढा हस प्रतिस्रोत (जलप्रवाह के सम्मुख) में तैरने से डूव जाता है। (असमर्थ व्यक्ति समर्थ का प्रतिरोव नहीं कर सकता)।
- ६४. यदि यह जगत् और जगत का समस्त घन भी तुम्हे दे दिया जाय, तब भी वह (जरा मृत्यु आदि से) तुम्हारी रक्षा करने मे अपर्याप्त—असमर्थ है।
- १५. राजन् । एक घमं ही रक्षा करने वाला है, उसके सिवा विश्व मे कोई
   भी मनुष्य का त्राता नहीं है।

| एक सौ सोलह                                                                                                   | सूक्ति त्रिवेणी  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ६६. उरगो सुवण्णपासे व्व, संकमाणो तणु चरे।                                                                    | —-{४। <i>४७</i>  |
| <ul><li>६७. देव-दागाव-गंघव्वा, जक्ख-रक्खस्स-किन्नरा ।</li><li>वभयारि नमसंति, दुक्करं जे करंति तं ॥</li></ul> | —-१ <b>६</b> ।१६ |
| ६८. भुच्चा पिच्चा सुहं सुवई, पावसमगो ति वुच्चई।                                                              | १७ <b>।</b> ३    |
| ६६ ग्रसविभागी ग्रचियत्ते, पावसमग्रे ति वुच्चई।                                                               | —१७। <b>१</b> १  |
| १००. ग्रिंगिच्चे जीवलोगिम्म, कि हिंसाए पसज्जिस ?                                                             | —-१ <b>८।</b> ११ |
| १०१ जीवियं चेव रूवं च, विज्जुसपायचचलं।                                                                       | <b>—</b> १८११३   |
| १०२. दाराणि य सुया चेव, मित्ता य तह बन्धवा ।<br>जीवन्तमगुजीवंति, मय नागुव्वयंति य ॥                          | —१ <b>=</b> ।१४  |
| १०३. किरिग्रं च रोयए घीरो।                                                                                   | १८।३३            |
| १०४. जम्म दुक्ख जरा दृक्खं, रोगा य मरणाणि य।  ग्रहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कोसन्ति जंतुणो ॥                  |                  |
| १०५. भासियव्व हिय सच्च।                                                                                      | १६।१६            |
| १०६ दन्तसोहगामाइस्स, श्रदत्तस्स विवज्जगां।                                                                   | —१६।२७           |
| १०७. वाहाहि सागरो चेव, तरियव्वो गुणोदही।                                                                     | १६।२८            |
|                                                                                                              | —१६।३७           |

- ६६. सर्पं, गरुड के निकट डरता हुआ वहुत सभल के चलता है।
- ६७. देवता, दानव, गधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सभी ब्रह्मचर्य के साधक को नमस्कार करते हैं, क्यो कि वह एक वहुत दुष्कर कार्य करता है।
- ६=. जो श्रमण खा पीकर खूव सोता है, समय पर घर्माराधना नहीं करता, वह 'पापश्रमण' कहलाता है।
- ६६. जो श्रमण असविभागी है (प्राप्त सामग्री को साथियो मे बांटता नही है, और परस्पर प्रेमभाव नही रखता है), वह 'पाप श्रमण' कहलाता है।
- १००. जीवन अनित्य है, क्षणभगुर है, फिर क्यो हिंसा में आसक्त होते हो ?
- १०१. जीवन और रूप, विजली की चमक की तरह चंचल हैं।
- १०२. स्त्री, पुत्र, मित्र और वन्युजन सभी जीते जी के साथी हैं, मरने के वाद कोई किसी के पीछे नहीं जाता।
- १०३ घीर पुरुष सदा क्रिया (कर्तव्य) मे ही रुचि रखते हैं।
- १०४. संसार में जन्म का दुख है, जरा, रोग और मृत्यु का दुख है, चारो ओर दुख ही दुख है। अतएव वहा प्राणी निरतर कष्ट ही पाते रहते हैं।
- १०५. सदा हितकारी सत्य वचन वोलना चाहिए।
- १०६ अस्तेयद्रत का साघक विना किसी की अनुमित के, और तो क्या, दात साफ करने के लिए एक तिनका भी नहीं लेता।
- १०७, सद्गुणो की साधना का कार्य भुजाओ से सागर तैरने जैसा है।

| एक सौ अठारह                                                                                            | सूक्ति त्रिवेणी   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| १०८. ग्रसिघारागमरां चेव, दुक्करं चरिउं तवो।                                                            | १६।३५             |
| १०१. इह लोए निप्पिवासस्स, नित्य किचि वि दुक्करं                                                        | — \$8187<br>I     |
| ११०. ममत्त छिन्दए ताए, महानागोव्व कचुय।                                                                | १६।5७             |
| १११ लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीविए मरणे तहा। समो निंदा पसंसासु, समो माणावमाणग्रो॥                         | 00.00             |
| ११२ - सामामा साजाको सको क्रांच जाको अजिस्सानि १                                                        | \$818\$           |
| ११२. ग्रप्पणा ग्रनाहो सतो, कहं नाहो भविस्ससि ?                                                         |                   |
| ११३. अप्पा नई वेयरगी, अप्पा मे क्रुडसामली।<br>अप्पा कामदुहा धेगू, अप्पा मे नन्दग् वर्गा।               | २०।३६             |
| ११४. श्रप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहारा य सुहारा य ।<br>श्रप्पा मित्तममित्त च, दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठिग्रो । |                   |
|                                                                                                        |                   |
| ११५. राढामगी वेरुलियप्पगासे,<br>स्रमहम्घए होइ हु जाग्गएसु ।                                            |                   |
| ११६. न तं ग्ररी कंठछिता करेई,                                                                          | <del></del> ₹018₹ |
| जं से करे अप्पिया दुरप्पा।                                                                             | <del></del> २०।४= |
| ११७. कालेगा काल विहरेज्ज रट्ठे,<br>वलावल जागिय ग्रप्पगो य ।                                            |                   |
| ११५. सीहो व सद्रेग न संतसेज्जा ।                                                                       |                   |
| in me ind on ministry                                                                                  |                   |

- १०८. तप का आचरण तलवार की घार पर चलने के समान दुष्कर है।
- १०६. जो व्यक्ति ससार की पिपासा—तृष्णा से रहित है, उसके लिए कुछे भी कठिन नहीं है।
- ११०. आत्मसायक ममत्व के वयन को तोड़ फेके, जैमे कि सर्प शरीर पर आई हुई केंचुलो को उतार फेकता है।
- १११. जो लाभ-अलाभ, सुख-दुख, जीवन-मरण, निन्दा-प्रशसा, और मान-अपमान में समभाव रखता है, वही वस्तुत मुनि है।
- ११२. तू स्वयं अनाथ है, तो फिर दूसरे का नाथ कैसे हो सकता है ?
- ११३. मेरी (पाप मे प्रवृत्त) आत्मा ही वैतरणी नदी और कूट शाल्मली वृक्ष के समान (कप्टदायी) है। और मेरी आत्मा ही (सत्कर्म मे प्रवृत्त) कामधेनु और नदन वन के समान सुखदायी भी है।
- ११४. आत्मा ही सुख दु.ख का कर्ता और भोक्ता है। सदाचार मे प्रवृत्त आत्मा मित्र के तुल्य है, और दुराचार मे प्रवृत्त होने पर वही शत्रु है।
- ११५. वैंडूर्य रत्न के समान चमकने वाले काच के टुकडे का, जानकार (जोहरी) के समक्ष कुछ भी मूल्य नहों रहता।
- ११६ गर्दन काटने वाला शत्रु भी उतनी हानि नहीं करता, जितनी हानि दुराचार में प्रवृत्त अपना ही स्वय का आत्मा कर सकता है।
- ११७. अपनी शक्ति को ठीक तरह पहचान कर यथावसर यथोचित कर्तव्यं का पालन करते हुए राष्ट्र (विश्व) मे विचरण करिए।
- ११८. सिंह के समान निर्भीक रिह्ए, केवल शन्दो (आवाजो) से न डरिए।

| एक सौ वीस                                                                                    | सूक्ति त्रिवेणी           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ११६. पियमप्पियं सन्व तितिक्खएज्जा।                                                           | — <b>२१</b> ।१५           |
| १२०. न सन्व सन्वत्यभिरोयएज्जा।                                                               | —- <b>२१</b> ।१५          |
| १२१. ग्रग्गेगछन्दा इह माणवेहि ।                                                              | —२१ <b>।</b> १६           |
| १२२. ग्रगुन्नए नावगाए महेसी,                                                                 |                           |
| न यावि पूर्यं, गरिह च संजए।                                                                  | 78170                     |
| १२३ नागोगां दसगोगां च, चरित्तोगा तवेगा य ।<br>खतीए मुत्तीए य, वड्ढमागो भवाहि य ॥             |                           |
| सताद छताद या पद्चमाला मयाह य ।।                                                              | २२।२६                     |
| १२४. पन्ना समिक्खए घम्मं।                                                                    | —- <b>२३</b> ।२४          |
| १२५. विन्नागोग समागम्म, धम्मसाहग्मिन्छिउं।                                                   | —-२३।३१                   |
| १२६. पच्चयत्यं च लोगस्स, नागाविहविगप्पगां।                                                   | ,                         |
|                                                                                              | २३।३२                     |
| १२७. एगप्पा ग्रजिए सत्तू।                                                                    | —- <b>२३</b> ।३८          |
| १२८. भवतण्हा लया बुत्ता, भीमा भीमफलोदया।                                                     | 2310=                     |
| १२६. कसाया ग्रग्गिगो वृत्ता, सुय सील तवो जलं।                                                | 53185                     |
|                                                                                              | <del></del> २३/ <b>५३</b> |
| १३०. मणो साहस्सिग्रो भीमो, दुट्ठस्सो परिघावई।<br>तं सम्मं तु निगिण्हामि, घम्मसिक्खाइ कन्यग ॥ |                           |
|                                                                                              | १३।४३                     |

उत्तराघ्ययन की सूक्तियां एक सी इक्कीप

११६ प्रिय हो या अप्रिय, सब को समभाव से सहन करना चाहिए।

१२०. हर कही, हर किसी वस्तु मे मन को मत लगा वैठिए।

१२१. इस संसार मे मनुष्यों के विचार (छन्द = रुचियां) भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं।

१२२. जो पूजा-प्रशंसा सुनकर कभी अह्कार नही करता, और निन्दा सुन कर स्वयं को हीन (अवनत) नही मानता, वही वस्तुत महर्षि है।

१२३. ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, क्षमा और निर्लोभता की दिशा में निरन्तर वर्द्ध मान = बढ़ते रहिए।

१२४. सायक को स्वय की प्रज्ञा ही समय पर धर्म की समीक्षा कर सकती है।

१२४. विज्ञान (विवेक ज्ञान) से ही धर्म के साधनो का निर्णय होता है।

१२६. धर्मों के वेप आदि के नाना विकल्प जनसाधारण मे प्रत्यय (परिचय-पहिचान) के लिए हैं।

१२७. स्वय को अविजित = असयत आत्मा ही स्वय का एक शत्रु है।

१२८. संसार की तृष्णा भयंकर फल देने वाली विष-चेल है।

१२६. कपाय—(क्रोघ, मान माया और लोभ) को अग्नि कहा है। उसको बुक्ताने के लिए श्रुत (ज्ञान) शील, सदाचार और तप जल है।

१३०. यह मन वड़ा ही साहसिक, भयंकर, दुष्ट घोडा है, जो वडी तेजी के साथ दौड़ता रहता है। मैं घर्मशिक्षारूप लगाम से उस घोड़े को अच्छी तरह वश में किए रहता हूँ।

| ं<br>एक सौ | वाईस                                                                                 | सूक्ति त्रिवेणी    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| १३१        | जरामरण वेगेणं, बुज्भमाणाण पाणिणं।<br>धम्मो दीवो पइट्ठा य, गई सरणमुत्तमं।।            | २३।६८              |
| १३२.       | जाउ ग्रस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी<br>जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी  |                    |
| १३३.       | सरीरमाहु नाव ति, जीवो बुच्चइ नाविद्यो।<br>संसारो ग्रण्णवो बुत्तो, जं तरंति महेसिरगो॥ | —- <b>२३।७३</b>    |
| १३४.       | जहा पोमं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिएा।<br>एवं ग्रलित्तं कामेहि, तं वयं वूम माहणं॥      | <b>२</b> ५।२७      |
| १३५.       | न वि मु डिएगा समगो, न श्रोंकारेगा वंभगो।<br>न मुगो रण्गवासेण, कुसचीरेगा न तावसो।     | — २४।३१            |
| १३६.       | समयाए समगो होइ, वंभचेरेगा बंभगो।<br>नाणेगा य मुगी होइ, तवेणं होइ तावसो॥              | <del>२</del> ५।३२  |
| १३७.       | कम्मुणा वंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिग्रो।<br>वईसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा॥   | <del></del> २५।३३  |
| १३८,       | उवलेवो होइ भोगेसु, ग्रभोगी नोवलिप्पई।<br>भोगी भमइ संसारे, ग्रभोगी विष्पमुच्चई॥       | <del>-</del> २५/४१ |
| 388        | विरत्ता हु न लग्गंति, जहा से सुक्कगोलए।                                              |                    |

उत्तराध्ययन की सूक्तिया एक सौ तेईस

१३१. जरा और मरण के महाप्रवाह में डूबते प्राणिओं के लिए धर्म ही द्वीप है, प्रतिष्ठा = आधार है, गित है, और उत्तम शरण है।

१३२. छिद्रो वाली नौका पार नहीं पहुँच सकती, किंतु जिस नौका में छिद्र नहीं है, वहीं पार पहुँच सकती है।

१३३ यह शरीर नौका है, जीव-आत्मा उसका नाविक (मल्लाह) है, और संसार समुद्र है। महर्षि इस देहरूप नौका के द्वारा ससार-सागर को तैर जाते हैं।

१३४. ब्राह्मण वही है — जो ससार मे रह कर भी काम भोगो से निर्लिप्त रहता है, जैसे कि कमल जल मे रहकर भी उससे लिप्त नही होता।

१३५. सिर मुडा लेने से कोई श्रमण नहीं होता, ओकार का जप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जंगल में रहने से कोई मुनि नहीं होता और कुशचीवर = वल्कल घारण करने से कोई तापस नहीं होता।

१३६. समता से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तपस्या से तापस कहलाता है।

१३७. कमं से ही ब्राह्मण होता है, कमं से ही क्षत्रिय। कमं से ही वैश्य होता है और कमं से ही बृद्र।

१३८. जो भोगी (भोगासक्त), है, वह कर्मों से लिप्त होता है। और जो अभोगी है, भोगासक्त नहीं है, वह कर्मों से लिप्त नहीं होता। भोगासक्त ससार में परिश्रमण करता है। भोगों में अनासक्त ही ससार से मुक्त होता है।

१३६. मिट्टी के सूखे गोले के समान विरक्त साधक कही भी चिपकता नही है, वर्थात् आसक्त नहीं होता ।

| एक सौ चौवीस                                                                            | सूक्ति त्रिवेणी  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| १४०. सज्भाएवा निउत्तेगा, सन्वदुक्खविमोक्खगो ।                                          | —-२ <b>६</b> ।१० |
| १४१. सज्भायं च तग्रो कुज्जा, सन्वभावविभावरां।                                          | —-२६। <i>३७</i>  |
| १४२. नाण च दंसणं चेव, चरित्त च तवो तहा।<br>एस मग्गे ति पन्नत्तो, जिग्गे हिं वरदंसिहिं॥ | २८।२             |
| १४३. नित्थ चरित्ता सम्मत्तिवहूणं ।                                                     | २८।२६            |
| १४४ नादंसिणस्स नाण, नाणेण विणा न हु ति च<br>श्रगुणिस्स णित्य मोक्खो, णित्य श्रमोक्खस्स |                  |
| १४५. नाणेरा जाराई भावे, दंसणेण य सद्दहे।<br>चरित्तोरा निगिण्हाई, तवेरा परिसुज्भई॥      | २=।३५            |
| १४६. सामाइएणं सावज्जजोगविरइं जरायई।                                                    | —२६।=            |
| १४७. खमावरायाए णं पल्हायरामावं जणयइ।                                                   | — २६।१७          |
| १४८. सज्काएण नाणावरणिज्जं कम्मं खवेई ।                                                 | २६।१८            |
| १४६. वेयावच्चेणं तित्थयरं नामगोत्तं कम्मं निवन्घई।                                     | —- <b>२</b> ६।४३ |
| १५०. वीयरागयाए णं नेहासुवघणाणि,<br>तण्हासुवघसाणि य वोच्छिदई।                           |                  |
|                                                                                        | <del></del>      |

- १४०. स्वाध्याय करते रहने से समस्त दुःखो से मुक्ति मिलती है।
- १४१. स्वाध्याय सब भावो (विषयों) का प्रकाश करने वाला है।
- १४२. वस्तुस्वरूप को यथार्थं रूप से जानने वाले जिन भगवान ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को मोध का मार्ग वताया है।
- १४३. सम्यक्त्व (सत्यदृष्टि) के अभाव मे चारित्र नही हो सकता।
- १४४. सम्यग् दर्शन के अभाव मे ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान के अभाव में चारित्र के गुण नहीं होते, गुणों के अभाव में मोक्ष नहीं होता और मोक्ष के अभाव में निर्वाण (जाञ्चत आत्मानन्द) प्राप्त नहीं होता।
- १४५. ज्ञान से भावो (पदार्थो) का सम्यग् वोघ होता है, दर्शन से श्रद्धा होती है। चारित्र से कर्मों का निरोध होता है और तप से आत्मा निर्मल होता है।
- १४६. सामायिक की साधना से पापकारी प्रवृत्तियों का निरोध हो जाता है।
- १४७. क्षमापना से आत्मा मे प्रसन्नता की अनुभूति होती है।
- १४८ स्वाध्याय से ज्ञानावरण (ज्ञान को आच्छादन करने वाले) कर्म का क्षय होता है।
- १४६. वैयावृत्य (सेवा) से आत्मा तीर्यंकर होने जैसे उत्कृप्ट पुण्य कर्म का जपाजन करता है।
- १५०. चीतराग भाव की साघना से स्नेह (राग) के वंधन और तृष्णा के वंधन कट जाते हैं।

| एक सौ छव्वीस                                                                         | सूक्ति त्रिवेणी       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| १५१. ग्रविसंवायणसपन्नयाए ण जीवे,<br>घम्मस्स ग्राराहए भवइ।                            | 26 No.                |
| १५२. करण सच्चे वट्माणे जीवे,<br>जहावाई तहाकारी यावि भवइ।                             | २६।४८                 |
|                                                                                      | 38148                 |
| १५३ वयगुत्तयाए ण णिव्विकारत्त जणयई।                                                  | <b>?</b> &  <b>\%</b> |
| १५४. जहा सूई ससुत्ता, पडियावि न विग्रस्सइ।<br>तहा जीवे ससुत्ते, संसारे न विग्रस्सइ।। |                       |
| 3                                                                                    | 78148                 |
| १५५. कोहविजए एा खंति जगायई।                                                          | <del></del> -२६।६७    |
| १५६. मागाविजए गां मद्दवं जगायई।                                                      | 20.5-                 |
| १५७. मायाविजएगां अञ्जवं जगायइ।                                                       | 78145                 |
| १५८ लोभ विजएएां सतोसं जरायई।                                                         | —२ <b>६</b> ।६्६      |
|                                                                                      | -78100                |
| १४६. भवकोडी-संचियं कम्म, तवसा निज्जरिज्जइ।                                           | 3015                  |
| १६०. श्रसंजमे नियत्ति च, संजमे य पवत्तगा।                                            | ,                     |
| १६१. नाग्सस सन्बस्स पगासगाए,                                                         | 3818                  |
| अन्नारामोहस्स विवज्जरागि ।                                                           |                       |
| रागस्स दोमस्स य संखएगा,                                                              |                       |
| एगंतसोक्ख समुवेइ मोक्ख।                                                              |                       |
|                                                                                      | \$313                 |

- १५१. दम्भरहित, अविसवादी आत्मा ही धर्म का सच्चा आरावक होता है।
- १५२. करणमत्य-व्यवहार में स्पष्ट तथा सच्चा रहने वाला आत्मा 'जैसी क्यनी वैमी करनी' का आदर्ग प्राप्त करता है।
- १ ५३. वचन गुप्ति से निर्विकार स्थिति प्राप्त होती है।
- १५४. घागे में पिरोई हुई सूई गिर जाने पर भी गुम नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञानरूप घागे से युक्त आत्मा संसार में भटकता नहीं, विनाश को प्राप्त नहीं होता।
- १५५ क्रोघ को जीत लेने से क्षमाभाव जागृत होता है।
- १५६. अभिमान को जीत लेने से मृदुता (नम्रता) जागृत होती है।
- १५७. माया को जीत लेने से ऋजुता (सरल भाव) प्राप्त होती है।
- १४८. लोम को जीत लेने से सतीप की प्राप्ति होती है।
- १५६. सावक करोड़ो भवो के सचित कर्मों को तपस्या के द्वारा क्षीण कर देता है।
- १६०. वसंयम से निवृत्ति श्रीर सयम मे प्रवृत्ति करनी चाहिए।
- १६१. ज्ञान के समग्र प्रकाश से, अज्ञान और मोह के विवर्जन से तथा राग एवं द्वेप के क्षय से, आत्मा एकान्तसुख-स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है।

| एक सौ अट्ठाईस                                                                                                       | सूक्ति त्रिवेणी                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| १६२. जहा य ग्रडप्पभवा बलागा,<br>ग्रंड वलागप्पभवं जहा य।<br>एमेव मोहाययगां खुतण्हा,<br>मोहं च तण्हाययगां वयति।       | —-३२ <b>।</b> ६                        |
| १६२ रागो य दोसो वि य कम्मबीय, कम्म च मोहप्पभव वयंति। कम्म च जाईमरणस्स मूलं, दुक्ख च जाईमरण वयति।                    | —- <b>३</b> २।७                        |
| १६४. दुक्खं हय जस्स न होइ मोहो, मोहो हम्रो जस्स न होइ तण्हा। तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, लोहो हम्रो जस्स न किंचगाइं॥ | ३२।८                                   |
| १६५. रसा पगाम न निसेवियव्वा,<br>पाय रसा दित्तिकरा नराणं।<br>दित्तं च कामा समभिद्दवति,<br>दुमं जहा साउफल व पक्खी।।   | —===================================== |
| १६६. सन्वस्स लोगस्स सदेवगस्स,<br>कामागुगिद्धिप्यभवं खु दुक्खं।                                                      | 73 74 0 5                              |
| १६७. लोभाविले ग्राययई ग्रदत्तं।                                                                                     | <del></del> ३२।१६                      |
| १६८. रागस्स हेउं समगुन्नमाहु,<br>दोसस्स हेउं ग्रमगुन्नमाहु।                                                         |                                        |
|                                                                                                                     | • • • •                                |

- १६२. जिस प्रकार वलाका (वगुली) अडे से उत्पन्न होती है और अडा वलाका से; इसी प्रकार मोह तृष्णा से उत्पन्न होता है और तृष्णा मोह से।
- १६३. राग और द्वेप, ये दो कर्म के बीज हैं। कर्म मोह से उत्पन्न होता है। कर्म ही जन्म मरण का मूल है और जन्म मरण ही वस्तुत दु.ख है।

- १६४ जिसको मोह नही होता उसका दुख नष्ट हो जाता है। जिस को तृष्णा नही होती, उसका मोह नष्ट हो जाता है। जिसको लोभ नही होता, उसकी तृष्णा नष्ट हो जाती है। और जो अकिंचन (अपरिग्रही) है, उसका लोभ नष्ट हो जाता है।
- १६५ ब्रह्मचारी को घी दूव आदि रमो का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रम प्रायः उद्दीपक होते हैं। उद्दीप्त पुरुप के निकट काम-भावनाएँ वैसे ही चली आती हैं, जैसे स्वादिष्ठ फल वाले वृक्ष के पास पक्षी चले आते हैं।
- १६६ देवताओ सहित समग्र ससार मे जो भी दुख हैं, वे सब कामासिक्त के कारण ही हैं।
- १६७. जब आत्मा लोभ से कलुपित होता है तो चोरी करने को प्रवृत्त होता है।
- १६८. मनोज्ञ शब्द आदि राग के हेतु होते हैं और अमनोज्ञ द्वेप के हेतु।

| एक सौ तीस                                                                                                                     | सूक्ति त्रिवेणी   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| १६९. सद्दे अतित्ते य परिग्गहम्मि,<br>सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं।                                                              | <del></del> ३२।४२ |
| १७०. पदुट्ठिचत्तो य चिणाइ कम्म,<br>जं से पुणो होइ दुहं विवागे l                                                               | —-३२ <b>।</b> ४६  |
| १७१. न लिप्पई भवमज्भे वि सतो,<br>जलेण वा पोक्खरिणीपलास।                                                                       | <u>३</u> २।४७     |
| १७२. समो य जो तेसु स वीयरागो।                                                                                                 | —३२ <b>।</b> ६१   |
| १७३. एविदियत्था य मणस्स ग्रत्था,<br>दुक्खस्स हेउं मगुप्यस्स रागिणो।<br>ते चेव थोवं पि कयाइ दुक्ख,<br>न वीयरागस्त करेति किंचि॥ | —-३२ <b>।</b> १०० |
| १७४. न कामभोगा समयं उवेति,<br>न यावि भोगा विगइ उवेंति।<br>जे तप्पग्रोसी य परिगाहीय,<br>सो तेस मोहा विगइं उवेइ॥                |                   |
|                                                                                                                               | ३२।१०१            |
| १७५. न रसट्ठाए भुंजिज्जा, जवणट्ठाए महामुणी।                                                                                   | ३४।१७             |
| १७६ ग्रउलं सुहसपत्ता उवमा जस्स नित्थ उ।                                                                                       | ३६।६६             |
| <b>(P)</b>                                                                                                                    |                   |

- १६६ शब्द बादि विषयों में अतृष्त और परिग्रह में आमक्त रहने वाला आत्मा कभी मतोप को प्राप्त नहीं होता !
- १७०. आत्मा प्रदुष्टिचित्ता (रागद्वोप में कलुपित) होकर कर्मो का सचय करता है। वे कर्म विपाक (परिणाम) में बहुत दु खदायी होते है।
- १७१. जो आत्मा विषयों के प्रति अनासक्त है, वह ससार में रहता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता । जैसे कि पुष्करिणीं के जल में रहा हुआ पलाश कमल।
- १७२. जो मनोज्ञ और अमनोज शब्दादि विषयों में सम रहता है, वह वीतराग है।
- १७३ मन एव इन्द्रियों के विषय, रागात्मा को ही दुख के हेतु होते हैं। वीतराग को तो वे किंचित् मात्र भी दुखी नहीं कर सकते।
- १७४ कामभोग—गन्दादि विषय न तो स्वय मे समता के कारण होते हैं और न विकृति के हो। कितु जो उनमे द्वेष या राग करता है वह उनमे मोह से राग द्वेष रूप विकार को उत्पन्न करता है।
- १७५. साघु स्वाद के लिए भोजन न करे, किंतु जीवनयात्रा के निर्वाह के लिए करे।
- १७६ मोक्ष मे आत्मा अनत सुखमय रहता है। उस सुख की कोई उपमा नहीं है और न कोई गणना ही है।

## श्राचार्य भद्रबाहु की सूक्तिया

१. अगागुं कि सारो ? श्रायारो ।

— श्राचारांग नियुं वित, गाया १६

२. सारो परूवराए चरएा, तस्स वि य होइ निव्वाए। -- श्राचा० नि० १७

३. एक्का मग्रुस्सजाई।

—- श्राचा० नि० १६

४. हेट्ठा नेरइयाण श्रहोदिसा उवरिमा उ देवागां। —श्राचा० नि० ५८

५. साय गवेसमागा, परस्स दुक्खं उदीरति ।
—ग्राचा० नि० ६४

६. भावे ग्र ग्रसजमो सत्थ।

७. कामनियत्तमई खलु, ससारा मुच्चई खिप्पं।

-ग्राचा० नि० ६६

-- माचा० नि० १७७ प्रकामा चरित्तमोहो ।

--- ग्राचा० नि० १८६

## म्राचार्य भद्रबाहु की सूक्तियां

१. जिनवाणी (ग्रग-साहित्य) का सार क्या है ? 'आचार' सार है।

- २ प्ररूपणा का सार है—आचरण। आचरण का सार (अन्तिमफल) है—निर्वाण।
- ३. समग्र मानवजाति एक है।
- ४ नारको की दिशा, अवोदिशा है और देवताओ की दिशा ऊर्घ्व दिशा। (यदि अध्यात्मदृष्टि से कहा जाए तो अवोमुखी विचार नारक के प्रतीक हैं और ऊर्घ्वमुखी विचार देवत्व के )।
- ५ कुछ लोग अपने सुख की खोज मे दूसरो को दु.ख पहुँचा देते है।
- ५ भाव-दृष्टि से ससार मे असंयम ही सबसे बड़ा शस्त्र है।
- जिसकी मित, काम (वासना) से मुक्त है, वह शीघ्र ही ससार से मुक्त हो जाता है।
- = वस्तुतः काम की वृत्ति ही चारित्रमोह (चरित्र-मूढ़ता) है।

- संसारस्य उ मूलं कम्म, तस्स वि हुंति य कसाया ।
   श्राचा० नि० १८६
- १०. श्रभयकरो जीवाग्ां, सीयवरो मंजमी भवड सीग्रो। —श्राचा० नि० २०६
- ११. न हु बालतवेगा मुक्क ति ।
  ——ग्राचा० नि० २८४
- १२. न जिग् इ ग्रंघो पराग्गीय।
  --- श्राचा० नि० २१६
- १३. कुग्माग्गोऽवि निवित्ति, परिच्चयतोऽवि सयग्-वग्-भोए। दिनोऽवि दुहरस उरं, मिच्छिद्दिट्टी न सिज्भई उ॥

— श्राचा० नि० २२०

- १४. दसग्विश्रो हि सफलागि, हुंति तवनागचरगाइं।
  —श्राचा० नि० २२१
- १५ न हु कडतवे समग्गो । श्राचा० नि० २२४
- १६ जह खलु भृमिरं कट्ठं, गुचिरं सुवकं लहुं टहड ग्रग्गी।
  नह खलु खवंति कम्मं, सम्मच्चरगे ठिया साहू।।
  —श्राचा० नि० २३४
- १७. लोगस्स सार घम्मो, घम्म पि य नास्तारिय विति । नास्तं राजमसारं सजमसारं च निव्वास्तं ॥ — घ्राचा० नि० २४४
- १८ देसविगुक्का माहू, सञ्बविमुक्का भवे सिद्धा ।
   पाषा० नि० २५६

- ह मंसार का मूल कर्म है और कर्म का मूल कपाय है।
- १०. प्राणिमात्र को अभय करने के कारण संयम शीतगृह (वातानुकूलित गृह) के नमान शीत अर्थात् शान्तिप्रद है।
- ११ अज्ञानतप से कभी मुक्ति नही मिलती।
- १२. श्रघा कितना ही वहादुर हो, शत्रुसेना को पराजित नही कर सकता। इसी प्रकार अज्ञानी साधक भी अपने विकारो को जीत नही सकता।
- १३. एक साधक निवृत्ति की साधना करता है, स्वजन, धन और भोग विलास का परित्याग करता है, अनेक प्रकार के कप्टो को सहन करता है, कितु यदि वह मिथ्यादृष्टि है तो अपनी साधना में मिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता ।
- १४ मम्यग् दृष्टि के ही तप, ज्ञान और चारित्र सफल होते हैं।
- १५ जो दभी है, वह श्रमण नहीं हो सकता।
- १६ जिस प्रकार पुराने मूखे, खोखले काठ को अग्नि शीघ्र ही जला डालती है, वैसे ही निष्ठा के साथ आचार का सम्यक् पालन करने वाला सायक वमों को नष्ट कर डालता है।
- १७. विश्व सृष्टि का सार धर्म है, वर्म का सार झान (सम्यग्-बोध) है, झान का सार सयम है, और सयम का सार निर्वाण (शाक्वत आनद की प्राप्ति) है।
- १८. साधक कर्मवधन से देशमुनत (श्रंशत मुनत) होता है और मिद्ध सर्वथा मुक्त ।

- १६. जह खलु मइलं वत्थं, सुज्भइ उदगाइएहि दव्वेहि । एव भावुवहाणेण, सुज्भए कम्ममट्ठविहं ॥ —श्राचा० नि० २५२
- २०. जह वा विसगडूस, कोई घेत ूग नाम तुण्हिक्को । श्रण्गेग श्रदीसतो, कि नाम ततो न व मरेज्जा ! —सूत्रकृतांग निर्युक्त, गाथा ५२
- २१ धम्मिम जो दढमई, सो सूरो सत्तिग्रो य वीरो य। ग हु धम्मिग्रिरुसाहो, पुरिसो सूरो सुविलिग्रोऽवि।।
  —सूत्र० नि० ६०
- २२. ग्रहवावि नाग्रदसग्रचरित्तविग्रए तहेव ग्रज्भप्पे। जे पवरा होति मुग्गी, ते पवरा पुंडरीया उ॥ —सूत्र० नि० १४६
- २३. ग्रिव य हु भारियकम्मा, नियमा उक्कस्सनिरयिठितिगामी। तेऽवि हु जिग्गोवदेसेगा, तेगोव भवेगा सिज्भिति॥ —सूत्र० नि० १६०
- २४ धम्मो उ भावमगलमेत्तो सिद्धि त्ति काऊग्। दशवैकालिक निर्यु वित, गाया ४४
- २४. हिंसाए पडिवक्खो होइ ग्रहिंसा।
- २६ सुहदुक्खसंपश्रोगो, न विज्जई निच्चवायपक्खिम ।
  एगंतुच्छेश्रमि य, सुहदुक्खविगप्पग्मजुत्तं ।।
  —दश्वै० नि० ६०

-दडावै० नि० ४४

- २७ उक्कामयति जीवं, घम्मात्रो तेगा ते कामा।
  —वज्ञवै० नि० १६४
- २८. मिच्छतं वेयन्तो, जं श्रत्राणी कहं परिकहेइ। निगत्यो व गिही वा, सा श्रकहा देसिया समए॥ नवसंजमगुगाधारी, जंचरणत्या कहिति सदमावं। सव्वजगज्जीवहियं, सा उ कहा देसिया समए॥

- १६. जिस प्रकार जल आदि शोवक द्रव्यो से मिलन वस्त्र भी शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक तप साधना द्वारा आत्मा ज्ञानावरणादि अपृविध कर्ममल से मुक्त हो जाता है।
- २०. जिस प्रकार कोई चुपचाप लुकछिपकर विष पी लेता है, तो क्या वह उस विष से नही मरेगा ? अवस्य मरेगा। उसी प्रकार जो छिपकर पाप करता है, तो क्या वह उसमे दूषित नही होगा ? अवस्य होगा।
- २१. जो व्यक्ति घमं मे हढ निष्ठा रखता है वस्तुत वही वलवान है, वही शूर वीर है। जो घमं मे उत्माहहोन है, वह वीर एव वलवान होते हुए भी न वीर है, न वलवान है।
- २२ जो सावक अध्यात्मभावरूप ज्ञान, दर्शन, चारित्र और विनय मे श्रेष्ठ हैं, वे ही विश्व के मर्वश्रेष्ठ पुडरीक कमल है।
- २३. कोई कितना ही पापात्मा हो और निश्चय ही उत्कृष्ट नरकस्थिति को प्राप्त करने वाला हो, दिन्तु वह भी वीतराग के उपदेश द्वारा उसी भव में मुक्तिलाभ कर सकता है।
- २४. धर्म भावमंगल है, इसी से वात्मा को सिद्धि प्राप्त होती है।
- २५. हिंसा का प्रतिपक्ष-अहिंसा है।
- २६. एकांत नित्यवाद के अनुसार सुख दु ख का सयोग सगत नही वैठता ओर एकात उच्छेदवाद अनित्यवाद के अनुमार भी सुख दु ख की वात उपयुक्त नहीं होती। अत. नित्यानित्यवाद ही इसका सही समाधान कर सकता है।
- २७. शब्द आदि विषय आत्मा को धर्म से उत्क्रमण करा देते हैं, दूर हटा देते हैं, अत. इन्हे 'काम' कहा है।
- २८. मिथ्यार्ष्टि अज्ञानी—चाहे वह साघु के वेप मे हो या गृहस्य के वेप मे, उसका कथन 'अकथा' कहा जाता है।

तप सयम आदि गुणों से युक्त मुनि सद्भावमूलक सर्व जग-जीवों के हित के लिये जो कथन करते हैं, उसे 'कथा' कहा गया है। जो संजग्नो पमत्तो, रागद्दोसवसगन्नो परिकहेइ। सा उ विकहा पवयर्गो, पण्णत्ता घीरपुरिसेहिं।।
—दश्चै० नि० २०६-१०-११

२६. जीवाहारो भण्एाइ ग्रायारो।

- —दशवै० नि० २१५
- ३०. धम्मो अत्थो कामो, भिन्ने ते पिंडिया पंडिसवत्ता। जिगावयगा उत्तिन्ना, असवत्ता होति नायव्वा।। —दश्चं० नि० २६२
- ३१. जिरावयग्मि परिगाए, ग्रवत्थविहिश्रागुठाग्ग्रो धम्मो।

  1सच्छासयप्पयोगा ग्रत्थो, वीसभग्रो<sup>2</sup> कामो।

  —दश्रवै० नि० २६४
- ३२ वयग्विभत्तिग्रकुसलो, वग्रोगयं बहुविहं ग्रयाग्तो।
  जइ वि न भासइ किंची, न चेव वयगुत्तय पत्तो॥
  वयग्विभत्ती बुसलो, वग्रोगयं बहुविहं वियाग्तो।
  दिवस पि भासमाग्गो, तहावि वयगुत्तयं पत्तो॥
  —दश्वं०नि० २६०-२६१
- ३३. सद्दे स्र ग्र रुवेसु ग्र, गधेसु रसेसु तह य फासेसु। न वि रज्जइ न वि दुस्सइ, एसा खलु इंदिग्रप्पिगिही॥ —दशवै० नि० २६५
- ३४. जस्स खलु दुप्पिगिहिश्राणि इ दिश्राइ तवं चरंतस्स । सो हीरइ श्रसहीणेहिं सारही व तुःगेहिं।।
  —दशवै । नि० २६ प

<sup>ै.</sup> स्वच्छाशयप्रयोगाद् विशिष्टलोकतः, पुण्यवलाच्चार्थः ।

२. विश्रम्भत उचितकलत्राङ्गीकरणतापेक्षो विश्रमभेण काम ॥

<sup>—</sup>इति हारिभद्रीया वृत्तिः।

जो संयमी होते हुये भी प्रमत्त है, वह रागद्वेप के वशवर्ती होकर जो कथा करता है, उसे 'विकथा' कहा गया है।

- २६. तप-सयमरूप आचार का मूल आघार आत्मा (आत्मा मे श्रद्धा) ही है।
- ३०. धमं, अयं, अंर काम को भने ही अन्य कोई परस्पर विरोधी मानते हो, किंतु जिनवाणी के अनुसार तो वे कुशल अनुष्ठान मे अवतरित होने के कारण परस्पर असपत्त=अविरोधी है।
- ३१. अपनी अपनी भूमिका के योग्य विहित अनुष्ठान रूप धर्म, स्वच्छ आशय से प्रयुक्त अर्थ, विस्र भयुक्त (मर्यादानुकूल वैवाहिक नियत्रण से स्वीकृत) काम—जिन वाणी के अनुसार ये परस्पर अविरोधी है ।
- ३२. जो वचन-कला मे अकुलल है, आर वचन की मर्यादाओ से अनिभज्ञ है, वह कुछ भी न वोले, तब भी 'वचनगुष्त' नही हो सकता। जो वचन-कला मे कुलल है और वचन की मर्यादा का जानकार है, वह दिनभर भाषण करता हुआ भी 'वचनगुष्त' कहलाता है।
- ३३. शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श में जिसका चित्त न तो अनुरक्त होता है और न द्वेप करता है, उसी का इन्द्रियनिग्रह प्रशस्त होता है।
- २४. जिस साधक की इन्द्रिया, कुमार्गगामिनी हो गई है, वह दुष्ट घोडों के वश में पड़े सारिथ की तरह उत्पथ में भटक जाता है।

- ३५. जस्स वि ग्र दुप्पिगिहिग्रा होंति कसाया तवं चरंतस्स । सो बालतवस्सीवि व गयण्हागापिरस्समं कुगाइ ॥ —दशवै० नि० ३००
- ३६ं. सामन्नमगुचरंतस्स कसाया जस्स उक्कडा होति। मन्नामि उच्छुफुल्लं व निष्फलं तस्स सामन्नं॥ —दशवै० नि० ३०१
- ३७. खतो ग्र मद्वऽज्जव विमुत्तया तह ग्रदीग्गय तितिक्खा। ग्रावस्सगपरिसुद्धी ग्र होति भिक्खुस्स लिंगाइं॥ —दशवै० नि० ३४६
- ३८. जो भिक्खू गुरारहिश्रो भिक्खं गिण्हड न होइ सो भिक्खू । वण्गोरा जुत्तिसुवण्याग व श्रसइ गुरानिहिम्म ॥ —दशकै० नि० ३४६
- ३६. जह दीवा दीवसयं, पईप्पए सो य दीप्पए दीवो । दीवसमा आयरिया, अप्पं च परं च दीवति ॥ — उत्तराध्ययन निर्पुतित, प
- ४०. जावइया स्रोदइया सन्त्रो सो बाहिरो जोगो। उत्तर्शन विरुधर
- ४१ श्रायरियस्स वि सीसो सरिसो सन्वे हि वि गुर्गोहि।
  —उत्त० नि० ४८
- ४२. सुहिम्रो हु जगो न बुज्मई।

—उत्त० नि० १३४

४३. राइसरिसनिमताणि, परिछद्गणि पासिस । अप्पणो बिल्लिमिताणि, पासंतो वि न पासिस !

-- उत्त० नि० १४०

४४. मज्जं विसय कसाया निद्दा विगहा य पंचमी भिण्या।
इम्र पचिवहो ऐसो होई पमाम्रो य म्रप्पमाम्रो॥
—उत्त० नि० १=०

- ३४. जिस तपस्वी ने कपायों को निगृहीत नहीं किया, वह वाल तपस्वी है। उसके तपरूप में किये गए सब कायकष्ट गजस्नान की तरह व्यर्थ हैं।
- ३२. श्रमण धर्मं का अनुचरण करते हुए भी जिसके क्रोध आदि कपाय उत्कट हैं, तो उसका श्रमणत्व वैसा ही निरर्थक है जैसा कि ईख का फूल ।
- ३७. क्षमा, विनम्रता, सरलता, निर्लोभता, अदीनता, तितिक्षा और आवश्यक कियाओं की परिशुद्धि—ये सब भिक्षु के वास्तविक चिन्ह हैं।
  - ३८. जो भिक्षु गुणहीन है, वह भिक्षावृत्ति करने पर भी भिक्षु नही कहला सकता। सोने का भोल चढ़ादेने भर से पीतल आदि सोना तो नही हो मकता।
- ३६. जिस प्रकार दीपक स्वय प्रकाशमान होता हुआ अपने स्पर्श से अन्य सेंकड़ो दीपक जला देता है, उसी प्रकार सद्गुरु—आचार्य स्वय ज्ञान ज्योति से प्रकाशित होते हैं एवं दूसरो को भी प्रकाशमान करते हैं।
- ४०. कर्मोदय से प्राप्त होने वाली जितनी भी अवस्थाए हैं वे सब वाह्य भाव हैं।
- ४१. यदि शिष्य गुणसपन्न है, तो वह अपने आचार्यं के समकक्ष माना जाता है।
- ४२. सुखी मनुष्य प्राय. जल्दी नही जग पाता ।
- ४३. दुर्जन दूसरो के राई और सरसो जितने दोप भी देखता रहता है, किंतु अपने विल्व (वेल) जितने वहे दोपो को देखता हुआ भी अनदेखा कर देता है।
- ४४. मद्य, विषय, कपाय, निद्रा और विकथा (अर्थहीन रागद्वेषवर्द्ध क वार्ता) यह पाच प्रकार का प्रमाद है। इन से विरक्त होना ही अप्रमाद है।

- ४४. भावंमि उ पव्वज्जा ग्रारंभपरिगाहच्चात्रो।
- -उत्त० नि० २६३
- ४६ श्रहिश्रत्य निवारितो, न दोसं वत्तु मरिहिस !
- उत्त० नि० २७६
- ४७. भद्दएगोव होग्रव्वं पावइ भद्दािंग भद्दग्रो। सविशो हम्मए सप्पो, भेरुंडो तत्य मुच्चड।
  - —उत्त० नि० ३२६
- ४८. जो भिदेड खुह खलु, सो भिक्खू भावग्रो होड।
  - उत्त० नि० ३७४
- ८६. नागी सजमसहित्रो नायव्वी भावत्रो समगो।
  - —उत्त० नि० ३५६
- ५० श्रत्यं भासइ श्ररहा, मुत्तं गंथति गर्गहरा निउरां।
  —श्रावदयक नियं वित, ६२
- ५१. वाएगा विगा पोत्रो, न चएइ महण्णवं तरिखं।
- राः वार्था विशा वात्राः, । वर्द्य वहुन्यव (११८० । —-ग्राव० नि० ६४
- ५२. निरुगो वि जीवपोत्रो, तवसंजममारुग्रविहृगो।
   याव० नि० ६६
- ५४ सुबहृषि सुयमहोय, किं काही चरणविष्पहीगास्स ? ग्रंघस्स जह पलित्ता, दीवसयसहस्मकोडी वि ॥ —श्राव० नि० ६८
- ४५ भ्रप्पं पि मुयमहीय, पयासयं होइ चरगाजुत्तस्स । इक्को वि जह पईवो, सचकव्यस्सा पयासेड ॥

—-श्राव० नि० ६६

४५. हिसा और परिग्रह का त्याग ही वस्तुत भाव प्रवच्या है।

४६. युराई को दूर करने की हिन्ट से यदि आलोचना की जाये तो कोई दोप नहीं है।

४७. मनुष्य को भद्र (सरल) होना चाहिए, भद्र को ही कल्याण की प्राप्ति होती है। विषवर माप ही मारा जाता है, निर्विप को कोई नही मारता।

४८. जो मन की मूख (तृष्णा) का भेदन करता है,वही भाव रूप मे भिक्षु है।

४६. जो ज्ञानपूर्वक सयम की साधना मे रत है, वही भाव (सच्चा) श्रमण है।

५० तीयंकर की वाणी अर्थ (भाव) रूप होती है, और निपुण गणघर उसे सूत्र-वद्ध करते हैं।
५१. अच्छे से अच्छा जलयान भी हवा के विना महासागर को पार नही कर

५२. शास्त्रज्ञान में कुगल सायक भी तप, सयम रूप पवन के विना ससार सागर को तैर नहीं सकता।

सकता ।

५३. जो साधक चरित्र के गुण से हीन है, वह वहुत से शास्त्र पढ लेने पर भी ससार समुद्र मे डूव जाता है।

५४. शास्त्रों का वहुत सा अध्ययन भी चिरित्र-हीन के लिए किस काम का ? वया करोडों दीपक जला देने पर भी ग्रघें को कोई प्रकाश मिल सकता है ?

४५. शास्त्र का थोड़ा-सा अव्ययन भी सच्चिरित्र साधक के लिए प्रकाश देने वाला होता है। जिस की ऑखें खुली हैं उस को एक दीपक भी काफी प्रकाश दे देता है। ५६ जहा खरो चंदणभारवाही, भारस्स भागी न हु चंदणस्स। एवं खुनाणी चरणेण हीणो, नाणस्स भागी न ह सोग्गईए॥

—ग्राव० नि० १००

- ४७. हयं नाएां कियाहीएां, हया अन्नाएाओं किया। पासतो पंगुलो दड्ढो, धावमाएारे अ अंधओं ॥
  - —-ग्राव० नि० १०१
- ५८. संजोगसिद्धीइ फल वयति, न हु एगचक्केगा रहो पयाइ। ग्रंघो य पगू य वगो समिच्चा, ते सपउत्ता नगरं पविट्ठा।

—-ग्राव० नि० १०२

- ५६. गाग् पयासगं, सोहग्रो तवो, संजमो य गुत्तिकरो। तिण्हं पि समाजोगे, मोक्खो जिग्गसासग् भिग्गिग्रो॥ —ग्राव० नि० १०३
- ६० केवलियनागालंभो, नन्नत्थ खए कसायागां।
   श्राव० नि० १०४
- ६१. ग्रगाथोवं वराथोवं, ग्रग्गीथोवं कसायथोव च। गा हु भे वीससियव्वं, थोव पि हु ते बहु होइ।। —श्राव० नि० १२०
- ६२. तित्थपणामं काउं, कहेइ साहारणेण सद्देणं।
  —-श्राव० नि० ४६७
- ६३. भासंतो होइ जेट्ठो, नो परियाएगा तो वन्दे । श्राव॰ नि॰ ७०४
- ६४. सामाइयंमि उ कए, समगा इव सावभ्रो हवइ जम्हा।
  —म्राव० नि० ८०२

- ५६. चदन का भार उठाने वाला गया सिर्फ भार होने वाला है, उसे चदन की मुगध का कोई पता नहीं चलता । इसी प्रकार चित्र-हीन ज्ञानी सिर्फ ज्ञान का भार होता है, उसे सदगित प्राप्त नहीं होती ।
- ५७ आचार-हीन ज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान-हीन आचार । जैसे वन मे अग्नि नगने पर पगु उसे देखता हुआ और श्रवा दौडता हुआ भी आग से वचन ही पाता, जलकर नष्ट हो जाता है ।
- ४० संयोगसिद्ध (ज्ञान क्रिया का सयोग) ही फलदायी (मोक्ष रूप फल देने वाला) होता है। एक पहिए में कभी रथ नहीं चलता। जैसे अब और पगु मिलकर वन के दावानल भे पार होकर नगर में सुरक्षित पहुँच गए, इसी प्रकार साधक भी ज्ञान और क्रिया के ममन्वय से ही मुक्ति-लाभ करता है।
- ५६. ज्ञान प्रकाश करने वाला है, तप विशुद्धि एव सयम पापो का निरोध करता है। तीनो के समयोग से ही मोक्ष होता है—यही जिनशासन का कथन है।
- ६०. क्रोचादि कपायों को क्षय किए दिना येवल ज्ञान (पूर्णज्ञान) की प्राप्ति नहीं होती।
- ६१ ऋण, व्रण (घाव), अग्नि और कपाय यदि इनका थोडा मा ग्रज भी है तो, उमकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये अल्प भी समय पर बहुत (विस्तृत) हो जाते हैं।
- ६२ तीथँकर देव प्रथम तीथं (उपस्थित सघ) को प्रणाम करके फिर जन-कल्याण के लिए लोकभाषा में उपदेश करते हैं।
- ६३ शास्त्र का प्रवचन (व्याख्यान) करने वाला वडा है, दीक्षा-पर्याय से कोई वड़ा नहीं होता । अत पर्यायज्येष्ठ भी अपने कनिष्ठ शास्त्र के व्याख्याता को नमस्कार करें।
- ६४ सामायिक की साधना करता हुआ श्रावक भी श्रमण के तुल्य हो जाता है।

```
सुक्ति त्रिवेणी
एक सौ चौवालीस
५६ जहा खरो चंदराभारवाही,
               भारस्स भागी न हु चंदग्रस्स।
     एव खु नाएगी चरएगेए। हीएगो,
                नागस्स भागी न हु सोग्गईए॥
                                             —ग्राव० नि० १००
५७. हयं नागां कियाहीगां, हया ग्रन्नागाग्रो किया।
     पासतो पंगुलो दड्ढो, घावमाएगो ग्र ग्रंघग्रो ॥
                                            —ग्राव० नि० १०१
५५. सजोगसिद्धीइ फल वयंति,
             न हु एगचक्केगा रहो पयाइ।
     ग्रंघो य पग्य वर्गे समिच्चा,
             ते सपउत्ता नगरं पविट्ठा।
                                              -ग्राव० नि० १०२
 ४६. गाग पयासगं, सोहग्रो तवो, संजमो य गुत्तिकरो।
      तिण्हं पि समाजोगे, मोक्खो जिरासासरो भिराम्रो ॥
                                            --- श्राव० नि० १०३
 ६० केवलियनारालंभो, नन्नत्थ खए कसायारां।
                                            - स्राव० नि० १०४
 ६१. ग्राथोवं वराथोवं, ग्रागीथोवं कसायथोव च।
       ए हू भे वीससियव्वं, थोव पि हु ते बहु होइ।।
                                            -- श्राव० नि० १२०
  ६२. तित्थपणामं काउं, कहेइ साहारणेण सद्देणं।
                                              -स्राव० नि० ५६७
  ६३. भासंतो होइ जेट्ठो, नो परियाएए। तो वन्दे।
                                               याव० नि० ७०४
  ६४. सामाइयंमि उ कए, समगो इव सावग्रो हवइ जम्हा।
```

-भाव० नि० ८०२

- ६५ जो न राग करता है, न द्वेप करता है, वही वस्तुतः मध्यस्य है, वाकी सब अमध्यस्य हैं।
- ६६ जैन दर्शन मे दो नय (विचार-हिष्टयां) हैं—निञ्चयनय और व्यवहार-नय।
- ६७. जो इस जन्म मे परलोक की हितमाधना नही करता, उसे मृत्यु के समय पछताना पडता है।
- ६८. जो वडी मुक्किल से मिलता है, विजली की चमक की तरह चचल है, ऐसे मनुष्य जन्म को पाकर भी जो धर्म साधना मे प्रमत्त रहता है, वह कापुरुष (अधम पुरुष) ही है, सत्पुरुष नही।
- ६६. सूर्य आदि का द्रव्य प्रकाश परिमित क्षेत्र को ही प्रकाशित करता है, किंतु ज्ञान का प्रकाश तो समस्त लोकालोक को प्रकाशित करता है।
- फ्रोंघ का निग्रह करने में मानसिक दाह (जलन) गात होती है, लोभ का निग्रह करने में तृष्णा गात हो जाती है—इसलिये धर्म ही सच्चा तीर्य है।
- ७१. क्रोघ, मान, माया और लोभ को विजय कर लेने के कारण 'जिन' कहलाते हैं। कर्मरूपी शत्रुओं का तथा कर्म रूप रज का हनन == नाश करने के कारण अरिहत कहे जाते हैं।
- ७२ मिथ्यात्व-मोह, ज्ञानावरण और चारित्र-मोह—ये तीन प्रकार के तम (ग्रयकार) है। जो इन तमो = ग्रयकारों से उन्मुक्त है, उसे उत्तम कहा जाता है।
- ७३ तीर्थंकरो ने जो कुछ देने योग्य था, वह दे दिया है, वह समग्र दान यही है दर्शन, ज्ञान और चारित्र का उपदेश !
- ७४. जिस प्रकार मबुर जल, समुद्र के खारे जल के माथ मिलने पर खारा हो जाता है, उसी प्रकार मदाचारी पुरुष दुराचारियो के मसर्ग मे रहने के कारण दुराचार मे दूपित हो जाता है।

- ६५. जो रा वि वट्टइ रागे, रा वि दोसे दोण्हमज्भयारिम । सो होइ उ मज्भत्थो, सेसा सब्वे ग्रमज्भत्था॥ —श्राव० नि० ५०४
- ६६. दिट्ठीय दो एाया खलु, ववहारो निच्छग्रो चेव।
  —श्राव॰ नि॰ ८१४
- ६७ रा कुराइ पारत्तहिय, सो सोयइ सकमराकाले ।
   म्राव० नि० = ३७
- ६८ त तह दुल्लहलभ, विज्जुलया चचलं मागुमत्तं।
  लद्धूण जो पमायइ, सो कापुरिसो न सप्पुरिसो।।
  -- ग्राव० नि० ५४१
- ६६ दव्युज्जोउज्जोग्रो, पगासई परिमियम्मि खित्तं मि ।
  भावुज्जोउज्जोग्रो, लोगालोग पगासेइ ।।
  —म्राव० नि० १०६६
- ७०. कोहमि उ निग्गहिए, दाहस्सोवसमग्ग हवइ तित्यं।
  लोहमि उ निग्गहिए, तण्हावुच्छेग्रग्ग होइ॥
  —श्राव० नि० १०७४
- ७१. जियकोहमारामाया, जियलोहा तेरा ते जिरा हु ति । ग्रिरिशो हता, रयं हता, ग्रिरिहता तेरा वुच्चंति ॥ —ग्राव० नि० १० ६३
- ७२. मिच्छत्तमोहणिज्जा, नाणावरणा चरित्तमोहास्रो।
  तिविहतमा उम्मुक्का, तम्हा ते उत्तमा हु ति।।
   स्राव॰ नि॰ ११००
- ७३. जं तेहिं दायव्व, त दिन्न जिरावरेहिं सव्वेहिं। दसरा-नारा-चरित्तस्स, एस तिविहस्स उवएसो॥ —-श्राव० नि० ११०३
- ७४. जह नाम महुरसलिल, सायरसलिल कमेगा संपत्त ।
  पावेइ लोगाभावं, मेलगादोसाग्रुभावेगा ।।
  एवं खु सीलवतो, ग्रसीलवतेहिं मीलिग्रो सतो ।
  हंदि समुद्दमइगय, उदय लवगात्तगामुवेइ ।।
   ग्राव॰ नि॰ ११२७-२८

- ७५. जान लेने मात्र से कार्य की सिद्धि नही हो जाती।
- ७६. तैरना जानते हुए भी यदि कोई जलप्रवाह मे कूद कर कायचेष्टा न करे, हाथ पाव हिलाए नहीं, तो वह प्रवाह में डूब जाता है। धर्म को जानते हुए भी यदि कोई उस पर आचरण न करे तो वह ससारसागर को कैसे तैर सकेगा?
- ७७ जल ज्यो-ज्यो स्वच्छ होता है त्यो-त्यो द्रष्टा उसमे प्रतिविम्बित रूपो को स्पष्टतया देखने लगता है। इसी प्रकार अन्तर् मे ज्यो ज्यो तत्त्व रुचि जाग्रत होती है, त्यो त्यो आत्मा तत्त्वज्ञान प्राप्त करता जाता है।
- ७८. किसी आलवन के सहारे दुर्गम गर्त आदि मे नीचे उतरता हुआ व्यक्ति अपने को सुरक्षित रख सकता है। इसी प्रकार ज्ञानादिवर्धक किसी विशिष्ट हेतु का श्रालवन लेकर अपवाद मार्ग मे उतरता हुआ सरलात्मा साधक भी अपने को दोप से वचाए रख सकता है।
- ७६. दूत जिस प्रकार राजा आदि के समक्ष निवेदन करने से पहले भी और पीछे भी नमस्कार करता है, वैसे है शिष्य को भी गुरुजनों के समक्ष जाते और आते समय नमस्कार करना चाहिए।
- ६०. अतिस्निग्च आहार करने से विषयकामना उद्दीप्त हो उठती है।
- प्रेड़ी ही धर्मोपकरण की सामग्री रखता है, थोड़ी नीद लेता है और थोड़ी ही धर्मोपकरण की सामग्री रखता है. उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।
- किसी एक विषय पर चित्त को स्थिर=एकाग्र करना घ्यान है।
- ५३. 'यह गरीर अन्य है, आत्मा अन्य है।' सावक इम तत्त्ववृद्धि के द्वारा दु.ख एवं क्लेशजनक शरीर की ममता का त्याग करे।

७५. न नारामित्ते रा कज्जनिष्फत्ती।

—- श्राव० नि० ११५१

- ७६. जागातोऽवि य तरिउं, काइयजोग न जुंजइ नईए। सो वुज्भइ सोएगां, एवं नागी चरगाहीगो॥ — धाव० नि० ११४४
- ७७ जह जह सुज्भइ सिललं, तह तह रूवाइ पासई दिट्ठी। इय जह जह तत्तरुई, तह तह तत्तागमो होइ॥ — भ्राव० नि० ११६३
- ७८. सालंबराो पडंतो, ग्रप्पारा दुगमेऽवि धारेइ। इय सालंबरासेवा, घारेइ जइ ग्रसढभावं॥ —ग्राव० नि० ११८०
  - ७६. जह दूत्रो रायागा, गामिउं कज्ज निवेइउ पच्छा। वीसिजित्रप्रोवि वंदिय, गच्छड साहूवि एमेव॥ — स्राव० नि० १२३४
- प्तः भ्रइनिद्धे ए। विसया उइज्जिति ।

   स्रावः निः १२६३
- प्तिः थोवाहारो थोवभिग्नियो य, जो होइ थोविनिहो य। थोवोविहि-उवगरणो, तस्स हु देवा वि पण्मिति॥ —म्राव० नि० १२६४
- प्तरः चित्तस्सेगग्गया हवड भागां।
   ग्राव॰ नि॰ १४५६
- परे. श्रन्न इमं सरीरं, श्रन्नो जीवृ त्ति एव कयवुद्धी । दुक्ख-परिकिलेसकरं, छिंद ममत्ता सरीराश्रो ॥ श्राव॰ नि॰ १४४७

```
सूक्ति त्रिवेणी
एक सो अद्रावन
 ७. गिच्छयगायस्स एव ग्रादा ग्रप्पागमेव हि करोदि।
    वेदयदि पूणो तं चेव जाए। ग्रता दु ग्रताए।।
                                                समय० ५३
 प्रण्णाग्मिय्रो जीवो कम्माग् कारगो होदि ।
                                              - समय० ६२
                         कुसीलं,
 ६ कम्ममसुहं
            मुहकम्मं चानि जागाह सुसीलं।
     कह त होदि सुसीलं,
                   संसार पवेसेदि॥
            जं
                                             - समय० १४४
१०. रत्तो बंघदि कम्मं, मुंचदि जीवो विरागसपत्तो।
                                             -समय० १४०
 ११. वदिण्यमाणि घरंता, सीलाणि तहा तवं च कुव्वंता।
     परमट्ठवाहिरा जे, िएव्वाएं ते एा विदति।।
                                               -समय॰ १५३
 १२. जह करायमग्गितविय पि,
             करायभाव रा त परिच्चयइ।
                कम्मोदयत्विदो,
             ए। जहिद ए।ए। दु ए।ए।त
                                               -समय० १५४
 १३. पक्के फलम्हि पडिए, जह रा फल वज्ऋए पुराो विटे।
      जीवस्स कम्मभावे, पडिए एा पुर्गोदयमुवेइ॥
                                              --समय० १६५
  १४. मुद्धं तु वियाएांतो, सुद्ध चेवप्पयं लहइ जीवो।
      जारातो दु ग्रसुद्ध, ग्रसुद्धमेवप्पय लहइ॥
                                               –समय० १८६
  १५. जं कुएादि सम्मदिट्ठी, त सव्वं एिएजरिएमित्तं।
                                                समय० १६३
```

# श्राचार्य कुन्दकुन्द की सूक्तियां

0

- व्यवहार (नय) के विना परमार्थ (शुद्ध आत्मतत्त्व) का उपदेश करना अशक्य है।
- जो मूतायं अर्थात् सत्यायं—शुद्ध दृष्टि का अवलम्बन करता है, वही सम्यग् दृष्टि है।
- व्यवहार नय से जीव (आत्मा) और देह एक प्रतीत होते हैं, किंतु निश्चय दृष्टि से दोनो भिन्न हैं, कदापि एक नहीं हैं।
- ४. जिस प्रकार नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नही होता, उसी
  प्रकार शरीर के गुणो का वर्णन करने से शुद्धात्मस्वरूप केवल ज्ञानी के
  गुणो का वर्णन नहीं हो सकता ।
- ५ मैं (आत्मा) एक मात्र उपयोगमय = ज्ञानमय हूँ।
- ६. आत्म द्रष्टा विचार करता है कि—"मैं तो शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप, सदा काल अमूर्त, एक शुद्ध शाश्वत तत्त्व हूँ। परमाण् मात्र भी अन्य द्रव्य मेरा नहीं है।"

सूक्ति त्रिवेणी एक सो अट्ठावन ७. गिच्छयगायस्स एवं ग्रादा ग्रप्पागमेव हि करोदि। वेदयदि पुर्गो तं चेव जारा ग्रता दु ग्रतारां॥ -समय० ५३ प्रण्णाग्मिय्रो जीवो कम्माग् कारगो होदि । - समय० ६२ कुसीलं, ६. कम्ममस्हं मुहकममं चानि जाएाह सुसीलं। तं होदि सुसीलं, ससारं पवेसेदि ॥ जं - समय० १४५ १०. रत्तो वंघदि कम्मं, मुंचदि जीवो विरागसंपत्तो। -समय०१४० ११. वदिण्यमाणि घरंता, सीलाणि तहा तवं च कुव्वंता। परमट्ठवाहिरा जे, िएव्वाएं ते एा विदंति।। -समय० १५३ १२ जह कण्यमग्गितविय पि, कग्यभाव गातं परिच्चयइ। कम्मोदयतविदो, तह ए जहदि ए।ए। दु ए।ए।त -समय० १५४ १३. पक्के फलम्हि पडिए, जह रा फलं वज्ऋए पुराो विटे। जीवस्स कम्मभावे, पडिए एा पुर्गोदयमुवेइ॥ ---समय० १६५ १४. सुद्धं तु वियागांतो, सुद्ध चेवप्पयं लहइ जीवो । जाएांतो दु यसुद्धं, यसुद्धमेवप्पयं लहइ॥ -समय० १८६ १५. जं कुरादि सम्मदिट्ठी, त सव्वं रिएज्जरिएामित्तं। -समय० १६३

- ७. निश्चय दृष्टि से तो आत्मा अपने को ही करता है, और अपने को ही भोगता है।
- अजानी आत्मा ही कर्मों का कर्ता होता है।
- ह. अशुभ कमं बुरा (कुशील) और शुभ कमं अच्छा (सुशील) है, यह सावा रण जन मानते हैं। किंतु वस्तुतः जो कमं प्राणी को ससार मे परिम्रमण कराता है, वह अच्छा कैंसे हो सकता है ? अर्थात् शुभ या अशुभ सभी कमं अन्तत हेय ही हैं।
- जीव, रागयुक्त होकर कमं वायता है और विरक्त होकर कमों से मुक्त होता है।
- ११ मले ही व्रत नियम को वारण करे, तप और शील का आचरण करे, किंतु जो परमार्थे इप आत्मवीय से शून्य है, वह कभी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता।
- १२ जिस प्रकार स्वर्ण अन्नि से तप्त होने पर भी अपने स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता, वैसे ही ज्ञानी भी कर्मोदय के कारण उत्तप्त होने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते।
- १३. जिस प्रकार पका हुआ फल गिर जाने के बाद पुन वृन्त से नही लग सकता, उसी प्रकार कर्म भी आत्मा से वियुक्त होने के बाद पुनः आत्मा (बीतराग) को नही लग सकते ।
- १४ जो अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है वह शुद्ध भाव को प्राप्त करता है, और जो अगुद्ध रूप का अनुभव करता है वह अशुद्ध भाव को प्राप्त होता है।
- १५. सम्यग् दृष्टि आत्मा जो कुछ भी करता है, वह उसके कमों की निजंरा के लिए ही होता है।

१६ जह विसमुवभुं जंतो, वेज्जो पुरिसो एा मरएामुवयादि।
पुग्गलकम्मस्सुदय, तह भुंजदि एोव वज्भए एगएी।।
—समय० १६५

१७ सेवंतो वि ए। सेवइ, ग्रसेवमाएगो वि सेवगो कोई।
—समय॰ १६७

१८. ग्रपरिग्गहो ग्रिंगच्छो भिगदो।

—समय० २१२

१६. णाणो रागप्पजहो, सव्वद्वेसु कम्ममज्भगदो।
णो लिप्पइ रजएण दु, कद्ममज्भे जहा करायं।।
ग्रण्णाणी पुण रत्तो, सव्वद्वेसु कम्ममज्भगदो।
लिप्पदि कम्मरएण दु, कद्ममज्भे जहा लोह।।
—समय० २१६-२१६

२०. जो ग्रप्पणा दु मण्णदि, दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्तेति । सो मूढो ग्रण्णाणी, णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥ —समय० २५३

२१ ण य वत्थुदो दु वधो, ग्रज्भवसागोण वधोत्थि।
—समय॰ २६५

२२ श्रादा खु मक्क णाण, श्रादा मे दसण चरित्त च।
-समय॰ २७७

२३. कह सो घिष्पइ अष्पा १ पण्णाए सो उ घिष्पए अष्पा । —समय० २९६

२४. जो ण कुणइ अवराहे, सो णिस्संको दु जणवए भमदि
—समय० ३०२

- १६ जिस प्रकार वैद्य (औपघ रूप मे) विष खाता हुआ भी विष से मरता नहीं, उसी प्रकार सम्यग् हिल्ट आत्मा कर्मोदय के कारण सुख दुख का अनुभव करते हुए भी उनसे वद्ध नहीं होता ।
- १७ ज्ञानी ग्रात्मा (ग्रतर्मे रागादि का ग्रभाव होने के कारण) विषयों का सेवन करता हुग्रा भी, सेवन नहीं करता। ग्रज्ञानी ग्रात्मा (ग्रन्तर्मे रागादि का भाव होने के कारण) विषयों का सेवन नहीं करता हुग्रा भी, मेवन करता है।
- १८. वास्तव मे ग्रनिच्छा (इच्छामुक्ति) को ही ग्रपरिग्रह कहा है।
- १६ जिस प्रकार कीचड मे पडा हुआ सोना कीचड़ से लिप्त नहीं होता, उसे जग नहीं लगता है, उसी प्रकार ज्ञानी समार के पदार्थसमूह मे विरक्त होने के कारण कर्म करता हुआ भी कर्म से लिप्त नहीं होता।

किंतु जिस प्रकार लोहा कीचड में पडकर विकृत हो जाता है, उसे जग लग जाता है, उसी प्रकार ग्रज्ञानी पदार्थों में राग भाव रखने के कारण कर्म करते हुए विकृत हो जाता है, कर्म से लिप्त हो जाता है।

- २० जो ऐसा मानता है कि "मैं दूसरों को दु.खी या सुखी करता हूँ"—वह वस्तुतः ग्रज्ञानी है। ज्ञानी ऐसा कभी नहीं मानते।
- २१. कर्मवय वस्तु से नहीं, राग ग्रौर द्वेप के ग्रध्यवसाय—मकल्प से होता है।
- २२ मेरा अपना आत्मा ही ज्ञान (ज्ञानरूप) है, दर्शन है और चारित्र है।
- २३. यह ग्रात्मा किस प्रकार जाना जा सकता है ? आत्मप्रज्ञा अर्थात् भेदिवज्ञान रूप वृद्धि मे ही जाना जा सकता है।
- २४. जो किसी प्रकार का अपराध नहीं करता, वह निर्भय होकर जनपद में अमण कर सकता है। इसी प्रकार निरपराध = निर्दोप आ मा (पाप नहीं करने वाला) भी सर्वत्र निर्भय होकर विचरता है।

- २५. ण मुयइ पयडिमभव्वो, सुट्ठु वि ग्रज्भाइऊण सत्थाणि । गुडदुद्धं पि पिबता, ण पण्णया णिव्विसा हु ति ॥ —समय० ३१७
- २६. सत्थ णाण ण हवइ, जम्हा सत्थं ण याणए किंचि । तम्हा अण्ण णाण, अण्णं सत्थ जिगा विति ॥ —समय॰ ३६०
- २७. चारित्त खलु धम्मो, धम्मो जो सो समो त्ति गििद्द्ठो।
  मोहक्खोहविहीगो, परिगामो ग्रप्पगो हु समो।।
  —प्रवचनसार १।७
- २८. ग्रादा धम्मो मुगोदन्वो । प्रवचन० १ । प
- २६ जीवो परिणमदि जदा,
  सुहेगा श्रमुहेगा वा मुहो श्रमुहो।
  सुद्धेग तदा सुद्धो
  हवदि हि परिगामसब्भावो।

—प्रवचन० १।६

- ३०. रात्थि विसा परिसाम, ग्रत्थो ग्रत्थ विणेह परिसामो ।
  —प्रवचन० १।१०
- ३१. समगो समसुहदुक्लो, भिगदो सुद्धोवश्रोगो ति ।
  -- प्रवचन० १।१४
- ३२ श्रादा गागपमाग, गागं गोयपमागमुद्दिट्ठ। गोय लोयालोयं, तम्हा णाण तु सञ्वगय।।
  —प्रवचन० १।२३
- ३३. तिमिरहरा जइ दिट्ठी, जगस्स दीवेगा गात्थि कायव्वं। तह सोक्ख सयमादा, विसया किं तत्थ कुव्वंति ? — प्रववन० १।६७
  - रे४ सपरं वाधासहिय, विच्छिण वंधकारण विसमा। जं इन्दियेहिं लद्धं, तं सोक्ख दुक्खमेव तहा॥

-प्रवचन० १।७६

- २५. ग्रभव्य जीव चाहे कितने ही शास्त्रों का ग्रव्ययन कर ले, किंतु फिर भी वह ग्रपनी प्रकृति (स्वभाव) नहीं छोडता। साप चाहे कितना ही गुड-दूध पी ले, किंतु ग्रपना विपैला स्वभाव नहीं हुं छोडता।
- २६. शास्त्र, ज्ञान नहीं है, क्यों कि शास्त्र स्वय में कुछ नहीं जानता है। इसलिए ज्ञान ग्रन्य है ग्रीर शास्त्र ग्रन्य है।
- २७ चारित्र ही वास्तव में धर्म है, ग्रीर जो धर्म हे, वह समत्त्व है। मोह ग्रीर क्षीभ से रहित ग्रात्मा का ग्रपना गुद्ध परिणमन ही समत्त्व है।
- २८ श्रात्मा ही वर्म है, ग्रर्थात् वर्म आत्मस्वरूप होता है।
- २६ स्रात्मा परिणमन स्वभाव वाला है, इसलिए जब वह शुभ या स्रशुभ भाव मे परिणत होता है, तब वह शुभ या स्रशुभ हो जाता है। स्रीर जब शुद्ध भाव मे परिणत होता है, तब वह शुद्ध होता है।
- ३० कोई भी पदार्थ विना परिणमन के नहीं रहता है, और परिणमन भी विना पदार्थ के नहीं होता है।
- ३१. जो सुख दुख में समान भाव रखता है, वहीं वीतराग श्रमण शुद्धोपयोगी कहा गया है।
- ३२ आतमा ज्ञानप्रमाण (ज्ञान जितना) है, ज्ञान ज्ञेयप्रमाण (ज्ञेय जितना) है, और ज्ञेय लोकालोकप्रमाण है, इस दृष्टि से ज्ञान सर्वव्यापी हो जाता है।
- ३३ जिसकी दृष्टि ही स्वय अधकार का नाश करने वाली है, उसे दीपक क्या प्रकाश देगा ? इसी प्रकार जब आत्मा स्वय सुख-रूप है तो, उसे विषय क्या सुख देंगे ?
- ३४ जो सुख इन्द्रियों से प्राप्त होना है, वह पराश्रित, वाघासहित, विच्छिन्न, वध का कारण तथा विषम होने से वस्तूत सुख नहीं, दु ख ही है।

सक्ति त्रिवेणी एक सौ चौंसठ ३५. किरिया हि एात्थि श्रफला, धम्मो जिंद रिएप्फलो परमो। ---प्रवचन० २।२४ ३६. श्रसुहो मोह-पदोसो, सुहो व श्रसुहो हवदि रागो। --प्रवचन० २।८८ ३७. कीरदि ग्रज्भवसाण, ग्रहं ममेदं ति मोहादो। ---प्रवचन० २।६१ ३८. मरदु व जियदु व जीवो, ग्रयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा। पयदस्स णत्थि बंधो, हिंसामेत्तेण समिदस्स ॥ -प्रवचन० ३।१७ ३६. चरदि जदं जदि णिच्चं, कमलं व जले णिरुवलेवो। -प्रवचन० ३।१८ ४०. ण हि णिरवेक्खो चागो, ण हवदि भिक्खुस्स ग्रासयविसुद्धी। ग्रविसृद्धस्स हि चित्ते, कह ग्र कम्मक्खग्रो होदि॥ -प्रवचन० ३।२० ४१. इहलोगणिरावेक्खो, ग्रप्पडिबद्धो परम्मि लोयम्हि। · जुत्ताहार-विहारो, रहिदकसाग्रो हवे समणो।। -प्रवचन० ३।२६ ४२. जस्स अगोसग्मप्पा त पि तवो तप्पडिच्छगा समगा। ग्रण्णं भिक्खमणेसण्मध ते समणा ग्रणाहारा॥ -प्रवचन ३।२७ ८३. आगमही सम्सो, जेवप्पास पर वियाणादि । ---प्रवचन० ३।३२

- ३५. ससार की कोई भी मोहात्मक क्रिया निष्फल (वंधनरहित) नही है, एक मात्र धमंं ही निष्फल है, अर्थात् स्व-स्वभाव रूप होने से बन्धन का हेत् नहीं है।
- ३६ मोह और द्वेप अशुम ही होते है, राग शुभ और अशुभ दोनो होता है।
- ३७. मोह के कारण ही मैं और मेरे का विकल्प होता है।
- ३८ वाहर मे प्राणी मरे या जीये, अयताचारी—प्रमत्त को अन्दर मे हिंसा निश्चित है। परन्तु जो अहिंसा की साधना के लिए प्रयत्नशील है, सिमितिवाला है, उसको वाहर मे प्राणी की हिंसा होने मात्र से कर्मवन्ध नहीं हैं, अर्थात् वह हिंसा नहीं है।
- ३१. यदि साधक प्रत्येक कार्य यतना से करता है, तो वह जल मे कमल की भाति निर्लेप रहता है।
- ४०. जब तक निरपेक्ष त्याग नही होता है, तब तक साधक की चित्तशुद्धि नहीं होती है। और जब तक चित्तशुद्धि (उपयोग की निर्मलता) नहीं होती है, तब तक कर्मक्षय कैसे हो सकता है ?
- ४२. जो कपायरिहत है, इस लोक से निरपेक्ष है, परलोक मे भी अप्रतिबद्ध अनासक्त है, और विवेकपूर्वक आहार-विहार की चर्या रखता है, वहीं सच्चा श्रमण है।
- ४२ परवस्तु की आसक्ति से रहित होना ही, आत्मा का निराहाररूप वास्त-विक तप हैं। अस्तु, जो श्रमण भिक्षा में दोपरहित गुद्ध आहार ग्रहण करता है, वह निश्चय दृष्टि से अनाहार (तपस्वी) ही है।
- ४३. शास्त्रज्ञान से शून्य श्रमण न अपने को जान पाता है, न पर को।

सुक्ति त्रिवेणी एक सौ छियासठ

४४. ग्रागमचक्खू साहू, इ दियचक्लुिंग सन्वभूदाणि।

जं ग्रण्गाग्गी कम्मं, खवेदि भवसयसहस्स-कोडीहि ।

४६. भागागिलीगो साहू, परिचागं कुगाइ सन्वदोसागां।

४६. केवलसत्तिसहावो, सोह इदि चितए गागी।

५१. एगो मे सासदो ग्रप्पा, गाग्यदसग्यलक्खगो।

५२. सम्म मे सव्वभूदेसु, वेरं मज्भ न केराइ।

५३. कम्ममहीरुहमूलच्छेदसमत्थो सकीयपरिगामो।

१. महाप्रत्याख्यान प्रकीर्णक, १०१ २ आतुर प्रत्याख्यान प्रकीर्णक, २६

सेसा मे बाहिरा भावा, सन्वे संजोगलक्खणा ॥3

५०. ग्रालबएां च मे ग्रादा।

तम्हा दु भागामेव हि, सन्वदिचारस्स पडिकमगां॥

-प्रवचन० ३।३४

गागी तिहिं गुत्तो, खवेदि उस्सासमेत्तोगा ॥°

-प्रवचन० ३।३८

– नियम० ४७

–नियम० ६३

--- नियम० ६६

-नियम० ६६

—नियम० १०२

–नियम० १०४

–नियम० ११०

४६. कत्ता भोता ग्रादा, पोग्गलकम्मस्स होदि ववहारो।

---नियमसार १८ ४७. जारिसिया सिद्धपा, भवमिल्लय जीव तारिसा होति ।

- ४४. अन्य सब प्राणी इन्द्रियो की बाख वाले है, किन्तु साधक आगम की आँख वाला है।
- ४५ अज्ञानी साधक वाल तप के द्वारा लाखो-करोडो जन्मो मे जितने कर्म खपाता है, उतने कर्म मन, वचन काया को सयत रखने वाला ज्ञानी सायक एक स्वाम मात्र में खपा देता है।
- ४६ आत्मा पुद्गल कमों का कत्ती और भोक्ता है, यह मात्र व्यवहार दृष्टि है।
- ४७. जैसी गुद्ध आत्मा सिद्धो (मुक्त आत्माओ) की है, मूल स्वरूप से वैसी ही गुद्ध आत्मा ससारस्य प्राणियों की है।
- ४=. व्यान में लीन हुआ साचक सब दोपों का निवारण कर सकता है। इसलिए व्यान हो समग्र अतिचारों (दोपों) का प्रतिक्रमण है।
- ४६ "में केवल शक्तिस्वरूप हूँ"--ज्ञानी ऐसा चितन करे।
- ५०. मेरा अपना आत्मा ही मेरा अपना एकमात्र आलवन है।
- ५१. ज्ञान-दर्शन स्वरूप मेरा आत्मा ही शाश्वत तत्त्व है, इससे भिन्न जितने भी (राग द्वेप, कर्म, शरीर आदि) भाव है, वे सब संयोगजन्य बाह्य भाव है, अत वे मेरे नहीं है।
- सव प्राणियों के प्रति मेरा एक जैसा समभाव है, किसी से मेरा वैर नहीं है।
- कर्मवृक्ष के मूल को काटने वाला आत्मा का अपना ही निजभाव (समत्त्व) है।

- ५४ जो अपनी आत्मा का घ्यान करता है, उसे परम समाधि की प्राप्ति होती है।
- ५५. जो अन्दर एव वाहिर के जल्प (यचनविकल्प) मे रहता है वृह विहरातमा है। और जो किसी भी जल्प मे नहीं रहता, वह अन्तरात्मा कहलाता है।
- ५६. यह निश्चित सिद्धान्त है कि आत्मा के विना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के विना आत्मा नहीं।
- ५७. द्रव्य का लक्षण सत् है, और वह सदा उत्पाद, व्यय एवं घ्रुवत्व भाव से युक्त होता है।
- ५-. द्रव्य के विना गुण नहीं होते हैं और गुण के विना द्रव्य नहीं होते।
- ४६. भाव (सत्) का कभी नाश नहीं होता और अभाव (असत्) का कभी उत्पाद (जन्म) नहीं होता।
- ६०. समभाव ही चारित्र है।
- ६१. आतमा का शुम परिणाम (भाव) पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है।
- ५२ जिस का राग प्रशस्त है, अन्तर्मे अनुकपा की वृत्ति है और मन मे कलुप भाव नहीं है, उस जीव को पुष्प का आश्रव होता है।
- ६३. प्रमादवहुल चर्या, मन की कलुपता, विषयों के प्रति लोलुपता, पर-परिताप (परपीडा) और पर्रानदा—इन से पाप का आश्रव (आगमन) होता है।
- ९४. जिस सायक का किसी भी द्रव्य के प्रति राग, द्वेष और मोह नही है, जो सुख दु ख मे समभाव रखता है, उसे न पुण्य का आश्रव होता है और न पाप का।

| एक सो सत्तर                                       | सूक्ति त्रिवेणी   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| ६५ दंसरामूलो घम्मो।                               | -दर्शन पाहुड, २   |
| ६६. दसएाही ए। वदिव्वो।                            | —दर्शन० २         |
| ६७ तस्स य दोस कहता, भग्गा भग्गत्तण दिति ।         | —दर्शन <b>०</b> ६ |
| ६८ मूलविराट्ठा ए। सिज्भित ।                       | — दर्शन० १०       |
| ६६ ग्रप्पाग् हवइ सम्मत्त ।                        | — दर्शन० २०       |
| ७०. सोवाण पढम मोनखस्त ।                           | —दर्शन० २१        |
| ७१. गाण ग्रस्स सारो।                              | —दर्शन० ३१        |
| ७२. हेयाहेय च तहा, जो जागाइ सो हु सिद्द्ठी।       | —सूत्रपाहुड ५     |
| ७३ गाहेगा ग्रप्पगाहा, समुद्दसलिले सचेल-ग्रत्थेगा। | —सूत्र० २७        |
| ७८. जं देइ दिक्ख सिक्ला, कम्मक्लयकारणे सुद्धा ।   | -बोध पाहुड १६     |
| अप्. घम्मी दयाविसुद्धो ।                          | —वोघ० २५          |
| ७६. तलकण्ए ममभावा, पव्वज्जा एरिसा भिण्या।         | —बोध० ४७          |

- ६५. धमं का मूल दशंन-(सम्यक् श्रदा) है।
- ६६. जो दर्शन से हीन—(सम्यक् श्रद्धा से रहित, या पितत) है, वह वन्दनीय नहीं है।
- ६७. धर्मात्मा पुरुप के प्रति मिथ्या दोप का आरोप करने वाला, स्वय भी अप्ट-पतित होता है और दूसरो को भी अप्ट-पतित करता है।
- ६न. सम्यक्तव रूप मूल के नण्ट हो जाने पर मोक्षरूप फल की प्राप्ति नहीं होती ।
- ६६. निश्चय दृष्टि से आत्मा ही सम्यक्त्व है।
- ७०. सम्यग् दर्शन (सम्यक् श्रद्धा) मोक्ष की पहली सीढी है।
- ७१. ज्ञान मनुष्यजीवन का सार है।
- ७२. जो हेय और उपादेय को जानता है, वही वास्तव मे सम्यग् हिंट है।
- ७३. ग्राह्य वस्तु मे से भी अल्प (आवश्यकतानुसार) ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे समुद्र के अथाह जल मे से अपने वस्त्र घोने के योग्य अल्प ही जल ग्रहण किया जाता है।
- ७४. आचार्य वह है—जो कर्म को क्षय करने वाली गुद्ध दीक्षा और गुद्ध शिक्षा देता है।
- ७५ जिसमे दया की पवित्रता है, वही घर्म है।
- ७६ तृण और कनक (सोना) में जब समान बुद्धि रहती है, तभी उसे प्रव्नज्या (दीक्षा) कहा जाता है।

```
,, , सूक्ति त्रिवेणी
एक सो बहत्तर
७७. जह णवि लहदि हु लक्ख,
         रहिम्रो कंडस्स वेज्भयविहीणी।
     तह णवि लक्खदि लक्ख,
         ग्रण्णाणी
                     मोक्खमगगस्सन।
                                                 -वोध० २१
७८. भावो कारणभूदो, गुणदोसाण जिणा विति।
                                              --भाव पाहड २
७६. भावरहिस्रो न सिज्भइ।
                                                 —भाव० ४
    वाहिरचाग्रो विहलो, ग्रव्भतरगथजूत्तस्स ।
                                                  -भाव० १३

 म्रिंपा म्रिंपिम रम्रो, सम्माइट्ठी हवेइ फुडु जीवो ।

                                                ---भाव० ३१
५२ द्रज्जरावयराचडक्क, रिएट्ठ्र कड्य सहंति सप्पृरिसा ।
                                                –माव० १०७

 परिगामादो वधो, मुक्खो जिग्गसासगो दिट्ठो ।

                                                 -भाव० ११६
     छिदति भावसमगा, भागाकुठारेहि भवरुक्ख ।
                                                 -भाव० १२२
 ५५. तह रायानिलरहिस्रो, भागापईवो वि पज्जलई।
                                                 –भाव० १२३
 ८६. उत्थरइ जा रा जरम्रो, रोयग्गी जा रा डहइ देहउडिं।
      इन्दियवल न वियलइ, ताव तुम कुएाहि अप्पहियं॥
                                                 -भाव० १३२
 ५७. जीवविमुक्को सवग्रो, दसरामुक्को य होई चलसवग्रो।
      सवयो लोयग्रपुज्जो, लोउत्तरयम्मि चलसवग्रो॥
                                                 -भाव० १४३ -
```

७७ जिस प्रकार धनुधर वाण के दिना लक्ष्यवेध नहीं कर सकता है, उसी।

- ७८. गुण और दोप के उत्पन्न होने का कारण भाव ही है।
- ७६ भाव (भावना) मे शून्य मनुप्य कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता।
- ५०. जिस के आम्यन्तर मे ग्रन्थ (परिग्रह) है, उसका वाह्य त्याग व्यथं है।
- ५ रें. जो आत्मा, आत्मा मे लीन है, वही वस्तुत सम्यग् दृष्टि है।
- प्रमान पूर्वंक सहन करते हैं।
- पर्णाम (भाव) में ही ववन और परिणाम से ही मोक्ष होता है, ऐसा जिनशासन का कथन है।
- प४.- ज़ो आव से श्रमण है, वे व्यानरूप कुठार से भव-वृक्ष को काट डालते है।
- ५४ ह्वा से रहित स्थान में जैसे दीपक निर्विच्न जलता रहता है, वैसे ही राग की वायु से मुक्त रहकर (आत्ममदिर में) घ्यान का दीपक सदा प्रज्ज्वित रहता है 🏋 🛴
- प्रमाण नहीं करता है, रोगरूपी अग्नि देह रूपी भौपड़ी को जलाती नहीं है, इन्द्रियों की शक्ति विगलित—क्षीण नहीं होती है, तब तक तुम आत्म-हित के लिए प्रयत्न कर लो।
- पि जीव से रहित शरीर शव (मुर्दा-लाश) है, इसी प्रकार सम्यग्दर्शन से रिह्त व्यक्ति चलता-फिरता 'शव' है। शव लोक मे अनादरणीय 'रियाज्य) होता है, और वह चलशव लोकोत्तर अर्थात् धर्म-साधना के क्षेत्र मे अनादरणीय और त्याज्य रहता है।

सुक्ति त्रिवेणी एक सी चौहत्तर दद. प्रप्पो वि य परमप्पो, कम्मविमुक्को य होइ फुडं। –भाव० १५१ ८६. दुक्ले गाज्जइ ग्रप्पा। — मोक्ष पाहुड ६४ ६०. तिपयारो सो ग्रप्पा, परमंतरवाहिरो दू हेळएां। —मोक्ष० ४ ग्रक्लािए। वहिरप्पा, ग्रंतरग्रप्पा ह ग्रप्पसंकप्पो। –मोक्ष० ४ जो सुत्तो ववहारे, सो जोई जगगए सकज्जिम। जो जग्गदि ववहारे, सो सुत्तो ग्रप्पगो कज्जे॥ —मोक्ष० ३१ ६३. ग्रादा हु मे सरए। —मोक्ष० १०५ ६४. सीलेगा विसा विसया, गागा विगासंति । -शील पाहुड २ ्गाण चरित्तमुद्धं...थोग्रो पि महाफलो होई। 23 --- जील० ६ ६६ सीलगुगाविजदागा, गिरत्थय मागास जम्म। -शोल०१५ ६७. जीवदया दम सच्चं, ग्रचोरिय वंभचेर सतोसे। सम्मद् संग्-गाग्ने, तंत्रो य सीलस्स परिवारो॥ –शोल० १६ ६८. सील मोनलस्स सोवाएां। --शोल० २० ६६. सील विसयविरागो। -शोल० ४० (3)

रफड़म्म भि क्र

आचार्य कुत्दकुत्द की सुत्तिया

८८ आत्मा जब कर्म-मल से मुक्त हो जाता है, तो वह परमात्मा बन जाता

15

न अरमा बडी कहिनता से जाना जाता है।

- । मिरारड्डीक र्राक्ष मिरारक्तिक , मिरामरप—है राक्ष निर्कतिक मिराह ०३ र्राक्ष कि मिरामरप में मिरारक्तिक र्राक्ष , मिरारक्तिक में मिरारड्डीक में में है । ('ईक
- १८ है। स्वास्था में आसित्यों है, और अत्यरण में आसित्यम् हप शासित्यों में आसित्या है।
- िर्माम के एड (मिम्राम्क) निर्माम में प्राप्त में (प्राप्तम-) राड़काक कि १ में प्राप्त के प्राड़काक कि और । है (मार्काम) निर्माण में प्राप्तक । है निर्माण में प्राप्तम है वह अरमकायों में सीता है।
- ६३ आत्मा ही मेरा शरण है।
- ६४. शील (सदाचार) मोझ का सोमान है।
- ९५. चारित्र में विशुद्ध हुआ ज्ञान, यदि अल्प भी है, तव भी वह महान फल रेने वाला है।
- १ है हि क्षेत्रनी मिन पनुष्य यन्त्र क्षिय क्षेत्र ही है।
- । ई लिए ,ाम्ड्र क्रम्मे में विषयों के विद्योह थउ
- । है रिर्ड प्रक उन कि नाह प्रधने के फिर्ड़नेड़ ामने के (प्राचार) लिखि .न.३
- 58. जीवदया, दम, सख, अचीयं, ब्रहाचयं, संतोप, सम्यग् दर्शन, ज्ञान, और त्य-पत् नान, जोत्र । है। अर्थात् शील के अग है।

### भाष्यसाहित्य की सूवितयां

१ गुरासुट्ठियस्स वयरा, घयपरिसित्त् व्व पावस्रो भाइ । गुराहीरास्स न सोहइ, नेहिवहूराो जह पईवो ॥ —बृहत्कल्पभाष्य २४५

२. को कल्लागां निच्छइ।

— बृह् भा० २४७

रे जो उत्तमेहिं पह्यो, मग्गो सो दुग्गमो न सेसागां।—बृह० भा० २४६

४. जावइया उस्सग्गा, तावइया चेव हुति ग्रववाया। जावइया ग्रववाया, उस्सग्गा तत्तिया चेव।।
— बृह० भा० ३२२

—बृह॰ भा॰ ३२२ ४. श्रवत्तरणे्ें जीहाइ क्रइया होइ खीरमुदगम्मि।

हंसी मोत्तू ए जलं, ग्रापियइ पय तह सुसीसो ॥
— सृह॰ भा॰ ३४७

६ मसगो व्व तुदं जच्चाइएहिं निच्छुब्भइ कुसीसो वि । ——वृहरं भा० ३५०

७ ग्रहागसमो साहू।

—वृह० भा० ८१२

## भाष्यसाहित्य की सूवितयां

- १ गुणवान व्यक्ति का वचन घृतिसिचित अग्नि की तरह तेजस्वी होता है, जब कि गुणहीन व्यक्ति का वचन स्नेह-रहित (तैलशून्य) दीपक की तरह तेज और प्रकाश से शून्य होता है।
- २ ससार में कौन ऐसा है, जो अपना कल्याण न चाहता हो ?

भी हैं। और जितने अपवाद हैं उतने ही उत्सर्ग भी हैं।

श्रे जो मार्ग महापुरुपो द्वारा चलकर प्रहत=सरल बना दिया गया है, वह अन्य सामान्य जनो के लिए दुर्गम नही रहता।

४ जितने उत्सर्ग (निपेयवचन) है, उतने ही उनके अपवाद (विधिवचन)

- ४. हस जिस प्रकार अपनी जिह्वा की अम्लता-शक्ति के द्वारा जलमिश्चित दूध मे से जल को छोड़कर दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार सुशिष्य दुर्गुणो को छोडकर सद्गुणो को ग्रहण करता है।
- जो कुिंक्य गुरु को, जाति आदि की निन्दा द्वारा, मच्छर की तरह हर समय तग करता रहता है, वह मच्छर की तरह ही भगा दिया जाता है।
- ७ साधु को दर्पण के समान निर्मल होना चाहिए।

- न. पावार्ण जदकरर्ण, तदेव खलु मंगलं परमं । —वृह० भा० न१४
- रज्जं विलुत्तसार, जह तह गच्छो वि निस्सारो ।
  —वृह० भा० ६३७
- १०. जह ण्हाउत्तिण्ण गय्रो, बहुग्रतर रेगुयं छुभइ ग्रगे।
   सुट्ठु वि उज्जममाणो, तह ग्रण्णाणी मलं चिगाइ।
   ब्रह० भा० ११४७
- ११ न वि ग्रत्थि न वि ग्र होही, सज्भाय समं तवोकम्मं।
  —वृह० भा० ११६६
- १२. जो वि पगासो बहुसो, गुिंगिग्रो पच्चक्ख्य्रो न उवलद्धो । जच्चघस्स व चदो, फुडो वि संतो तहा स खलु ।। वृह० भा० १२२४
- १३. कत्य व न जलइ अग्गी, कत्य व चंदो न पायडो होइ ? कत्य वरलक्खगाघरा, न पायडा होति सप्पुरिसा ।। — वह भा० १२४५
- १४. सुनिकधराम्मि दिप्पइ, ग्रागी मेहरिहग्रो ससी भाइ। तिब्बहजर्णे य निउर्गे, विज्जा पुरिसा वि भायति॥ —वृह० भा० १२४७
- १५. को नाम सारहीएां, स होइ जो भद्दवाइएाो दमए।
  दुट्ठे वि उ जो ग्रासे, दमेइ त ग्रासियं विति ।।
  —वृह० भा० १२७४
- १६. माई ग्रवन्नवाई, किन्विसियं भावगां कुन्वइ।
  —वृह० भा० १३०२
- १७. काउं च नागुतप्पइ, एरिसम्रो निक्किवो होइ।
  —वृह० भा० १३१६

- पाप कमं न करना हो वस्तुत परम मगल है।
- श्राजा के द्वारा ठीक तरह से देख भाल किए विना जैसे कि राज्य ऐश्वर्य-हीन हो जाता है, वैसे ही आचार्य के द्वारा ठीक तरह से सभाल किए विना सघ भी श्रीहीन हो जाता है।
- १०. जिस प्रकार हाथी स्नान करके फिर वहुत सी घूल अपने ऊपर डाल लेता है, वैसे ही अज्ञानी साधक साधना करता हुआ भी नया कर्ममल संचय करता जाता है।
- ११ स्वाघ्याय के समान दूसरा तप न अतीत मे कभी हुआ, न वर्तमान में कही है, और न भविष्य मे कभी होगा।
- १२. शास्त्र का वार-वार अध्ययन कर लेने पर भी यदि उसके अर्थ की साक्षात् स्पष्ट ग्रनुमूित न हुई हो, तो वह अध्ययन वैसा ही अप्रत्यक्ष रहता है, जैसा कि जन्माय के समक्ष चंद्रमा प्रकाशमान होते हुए भी अप्रत्यक्ष ही रहता है।
- १३. अग्नि कहाँ नहीं जलती है ? चन्द्रमा कहाँ नहीं प्रकाश करता है ? और श्रेष्ठ लक्षणों (गुणों) से युक्त सत्पुरुप कहाँ नहीं प्रतिष्ठा पाते हैं ? अर्थात् सर्वेत्र पाते हैं ।
- १४ सूखे ईं घन मे अग्नि प्रज्वलित होती है, वादलो से रहित स्वच्छ आकाश में चन्द्र प्रकाशित होता है, इसी प्रकार चतुर लोगो मे विद्वान् शोभा-(यश) पाते हैं।
  - १५ उस आश्विक (घुड सवार) का क्या महत्त्व है, जो सीघे-सादे घोडो को कावू मे करता है <sup>?</sup> वास्तव मे घुडसवार तो उसे कहा जाता है, जो दुष्ट (अडियल) घोडो को भी कावू मे किए चलता है।
  - १६. जो मायावी है, और सत्पुरुपो की निंदा करता है, वह अपने लिए किल्वि-षिक भावना (पापयोनि की स्थिति) पैदा करता है।
  - १७. अपने द्वारा किसी प्राणी को कप्ट पहुचने पर भी, जिसके मन मे पश्चा-त्ताप नही होता, उसे निष्कृप—निर्दय कहा जाता है।

- १८. जो उपरं कंपतं, दट्ठूण न कपए किंहणभावो।
  एसो उ निरगुकंपो, ग्रगु पच्छाभावजोएणं॥
  —बृह० भा० १३२०
- १९. ग्रप्पाहारस्स न इंदियाइं, विसएसु संपत्त ति ।
   नेव किलम्मइ तवसा, रिसएसु न सज्जए यावि ।।
   —वृह० भा० १३३१
- २०. त तु न विज्जइ सज्भं, ज धिइमतो न साहेइ। —बृह० भा० १३५७
- २१. धंतं पि दुद्धकंखी, न लभइ दुद्धं अधेगूतो।
  —वृहः भाः १६४४
- २२. सीह पालेइ गुहा, अविहाडं तेगा सा महिड्ढीग्रा।
  तस्स पुरा जोव्वरामिंम, पग्रोग्रगा कि गिरिगुहाए ?
   वृह० भा० २११४
- २३ न य सो भावो विज्जइ, ग्रदोसव जो ग्रनिययस्स ।
   वृह॰ भा॰ २१३८
- २४. वालेगा य न छलिज्जइ, ग्रोसहहत्थो वि किं गाहो ? —ब्रह० भा० २१६०
- २५. उदगघडे वि करगए, किमोगमादीवित न उज्जलइ । ग्रइइद्वो वि न सक्कइ विनिव्ववेउ कुडजलेगां ।। —बृह० भा० २१६१
- २६. चूयफलदोसदिरसी, चूयच्छायिप वज्जेई।
   बृह० भा० २१६६
- २७ छाएउ च पभाय, न वि सक्का पडसएगावि। —वृह० भा० २२६६

- १८. जो कठोरहृदय दूसरे को पोडा से प्रकपमान देखकर भी प्रकम्पित नहीं होता, वह निरनुकप (अनुकपारहित) कहलाता है। चूँ कि अनुकंपा का अर्थ ही है—काँपते हुए को देखकर कपित होना।
- १६. जो अल्पाहारी होता है उसकी इ द्रिया विपयभोग की ओर नहीं दौडती, तप का प्रसग आने पर भी वह क्लात नहीं होता और न ही सरस भोजन में आसक्त होता है।
- २०. वह कौन सा कठिन कार्य है, जिसे धैर्यवान् व्यक्ति सपन्न नहीं कर सकता ?
- २१ दूध पाने की कोई कितनी ही तीं ज्ञ आकाक्षा क्यों न रखे, पर वाभ गाय से कभी दूध नहीं मिल सकता।
- २२. गुफा वचपन में सिह-शिशु की रक्षा करती है, अत तभी तक उसकी उपयोगिता है। जब सिंह तरुण हो गया तो फिर उसके लिए गुफा का क्या प्रयोजन है?
- २३. पुरुपार्यहीन व्यक्ति के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं, जो कि निर्दोप हो, ग्रयित् वह प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ दोप निकालता ही रहता है।
- २४ हाथ में नागदमनी ग्रीपिंघ के होतें हुए भी क्या सर्प पकडने वाला गारुडी दुष्ट सर्प से नहीं छला जाता है, काट लिया नहीं जाता है ? (साधक को भी तप आदि पर विश्वस्त होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। हर क्षण विकारों से सतक रहने की ग्रावश्यकता है।)
- २५. गृहस्वामी के हाथ में जल से भरा घडा होते हुए भी क्या आग लगने पर घर नहीं जल जाता है ? ग्रवश्य जल जाता है। क्योंकि सब ओर ग्रत्यन्त प्रदीप्त हुआ दावानल एक घडे के जल से बुभ नहीं सकता है ? (जितना महान् साथ्य हो, उनना ही महान् साथन होना चाहिए।)
- २६ साम खाने से जिमे न्याधि होती हो, वह आम की छाया से भी वच कर चलता है।
- २७ वस्त्र के सैंकड़ो ग्रावरणो (प्रावरणो) के द्वारा भी प्रभात के स्वर्णिम आलोक को दका नहीं जा सकता।

सुवित त्रिवेणी एक सी वियासी २८. ग्रवच्छलत्ते य दसगो हागी। —बृह० भा० २७११ २६. ग्रकसायं खु चरित्त, कसायसहित्रो न संजन्नो होइ। —बृह० भा० २७१२ ३०. जो पुरा जतसारिहिं भो, गुराो वि दोसायते तस्स। —बृह० भा० ३१८१ ३१. कुलं विगासेइ सय पयाता, नदीव कूल कुलडा उ नारी। -- बृह० भा० ३२५१ ३२. ग्रंधो कहिं कत्थइ देसियतां ? - बृह० भा० ३२५३ ३३. वसुंधरेयं जह वीरभोज्जा। - बृह० भा० ३२५४ ३४ ए। सुत्तमत्थ ग्रतिरिच्च जाती। —बृह० भा० ३६२७ ३५. जस्सेव पभावुम्मिल्लिताइं त चेव हयकतग्घाइं। कुमुदाइं ग्रप्पसंभावियाइ चंद उवहसति।। —बृह० भा० ३६४२ ३६. जहा जहा अप्पतरो से जोगो, तहा तहा ग्रप्पतरो से बंधो। निरुद्धजोगिस्स व से एा होति, ग्रिछिद्गोतस्स व ग्रंबुगाधे॥ —वृह० भा० ३६२६ ३७. ग्राहच्च हिंसा समितस्स जा तू, सा दव्वतो होति ए। भावतो उ। भावेण हिंसा तु ग्रसंजतस्सा, जे वा वि सत्तो ए। सदा वधेति॥ –वृह० भा० ३६३३

- २इ. धार्मिक जनो मे परस्पर वात्सल्य भाव की कमी होने पर सम्यग्दर्शन की हानि होती है।
- २६ अकपाय (वीतरागता) हो चारित्र है। अत कपायभाव रखने वाला सयमी नही होता।
- ३० जो यतनारहित है, उसके लिए गुण भी दोप वन जाते हैं।
- ३१. स्वच्छद आचरण करने वाली नारी अपने दोनो कुलो (पितृकुल व श्वसुर-कुल) को वैसे ही नष्ट कर देती है, जैसे कि स्वच्छद वहती हुई नदी अपने दोनो कूलो (तटो) को ।
- ३२. कहाँ ग्रधा और कहाँ पयप्रदर्शक ? (ग्रधा और मार्गदर्शक, यह कैसा मेल ?)
- ३३. यह वसु घरा वीरभोग्या है।
- ३४. सूत्र, अर्थ (व्याख्या) को छोड़कर नहीं चलता है।
- ३५. जिस चन्द्र की ज्योत्स्ना द्वारा कुमुद विकसित होते हैं, हन्त । वे ही कृतघ्न होकर अपने सौन्दर्य का प्रदर्शन करते हुए उसी चन्द्रमा का उपहास करने लग जाते हैं।
- ३६. जैसे-जैसे मन, वचन, काया के योग (सघपं) अल्पतर होते जाते हैं, वैसे-वैसे वध भी अल्पतर होता जाता है। योगचक्र का पूर्णत निरोध होने पर आत्मा मे वध का सर्वथा अभाव हो जाता है, जैसे कि समुद्र मे रहे हुए अच्छिद्र जलयान में जलागमन का अभाव होता है।
- ३७. सयमी साधक के द्वारा कभी हिंसा हो भी जाय तो वह द्रव्य हिंसा होती है, भाव हिंसा नहीं। किंतु जो असयमी है, वह जीवन में कभी किसी का वध न करने पर भी, भावरूप से सतत हिंसा करता रहता है।

सुक्ति त्रिवेणी एक सो चौरासा जाएां करेति एक्को, हिंसमजाएामपरो अविरतो य। तत्थ वि बंधविसेसो, महंतर देसितो समए॥ -वृह० भा० ३६३८ ३६. विरतो पुण जो जाएा, कुणित यजाएां व अप्पमसो वा। तत्थ वि ग्रज्भत्थसमा, संजायति गिज्जरा गा चयो।। –बृह० भा० ३६३६ ४०. देहबलं खलु विरिय, बलसरिसो चेव होति परिगामो। -बृह० भा० ३६४५ ४१ सजमहेऊ जोगो, पउज्जमागाो श्रदोसवं होइ। जह ग्रारोग्गिंगिमत्तं, गडच्छेदो व विज्जस्स ॥ --बृह० भा० ३६४१ ४२. एा भूसएां भूसयते सरीरं, विभूसएां सील हिरी य इत्थिए। - बहु० भा० ४११८ ४३. गिरा हि संखारजुया वि संसती, अपेसला होइ असाहुवादिएी। -- बहु० भा० ४११८ ४४. बाला य बुड्ढा य अजगमा य, लोगे वि एते अग्रुकपिएज्जा ।

४५. न य मूलविभिन्नए घडे, जलमादीिए। धलेइ कण्हुई।

४६. जहा तवस्सी धुराते तवेरा, कम्मं तहा जारा तवोऽरापुमता।

-बहु० भा० ४३४२

—वृह० भा० ४३६३

-वृह० भा० ४४०१

#### भाष्यसाहित्य की सुक्तिया

- ३८. एक अविरत (असयमी) जानकर हिंसा करता है और दूसरा अनजान में । शास्त्र में इन दोनों के हिंसाजन्य कर्मवंघ में महान अन्तर बताया है । अर्थात् तीम्र भावों के कारण जानने वाले को अपेक्षाकृत कर्मवंघ तीन्न होता है ।
- ३६. अप्रमत्त संयमी (जागृत साधक) चाहे जान मे (अपवाद स्थिति मे) हिंसा करे या ग्रनजान में, उसे अन्तरग शुद्धि के अनुसार निर्जरा ही होगी, वन्य नहीं ।
- ४०. देह का वल ही वीर्य है और वल के अनुसार ही आत्मा मे शुभाशुभ भावों का तीव्र या मद परिणमन होता है।
- ४१. सयम के हेतु की जाने वाली प्रवृत्तियाँ निर्दोप होती है, जैसे कि वैद्य के द्वारा किया जाने वाला व्रणच्छेद (फोडे का ऑपरेशन) आरोग्य के लिए होने से निर्दोप होता है।
- ४२. नारी का आभूपण शील और लज्जा है। वाह्य आभूपण उसकी शोभा नहीं वढा सकते।
- ४३ सस्कृत, प्राकृत आदि के रूप मे सुसस्कृत मापा भी यदि ग्रसम्यतापूर्वक बोली जाती है तो वह भी जुगुप्सित हो जाती है।
- ४४ वालक, वृद्ध और अपग व्यक्ति, विशेप अनुकपा (दया) के योग्य होते है।
- ४५. जिस घड़े की पेदी में छेद हो गया हो, उसमें जल आदि कैसे टिक सकते हैं ?
- ४६. जिस प्रकार तपस्वी तप के द्वारा कर्मी को घुन डालता है, वैसे ही तप का अनुमोदन करने वाला भी।

यो जानन् जीविह्सा करोति स तीव्रानुभावं बहुतरं पाप कर्मोपचिनोति, इतरस्तु मन्दतरिवपाकमल्पतर...।

<sup>—</sup>इति भाष्यवृत्तिकारः क्षेमकीतिः।

४७ जोइ ति पक्कं न उ पक्कलेगा,
ठावेति त सूरहगस्स पासे।
एक्कमि खभिम न मत्तहत्थी,
वज्भंति वग्धा न य पंजरे दो।।

—वृह० भा० ४४१•

- ४८. घम्मस्स मूल विण्यं वदति, धम्मो य मूलं खलु सोग्गईए।
   वृह० भा० ४४४१
- ४६. मणो य वाया काग्रो ग्र, तिविहो जोगसंगहो। ते ग्रजुत्तस्स दोसा य, जुत्तस्स उ गुणावहा।। —वृह० भा० ४४४६
- ५०. जिंह एात्थि सारगा वारगा य पिडचोयगा य गच्छिम्म । सो उ ग्रगच्छो गच्छो, संजमकामीगा मोत्तव्वो ॥ —वृह० भा० ४४६४
- ५१. ज इच्छिसि ग्रप्पग्तो, जंच न इच्छिसि ग्रप्पग्तो। तं इच्छ परस्स वि, एत्तियग जिग्गसासग्गयं॥

—वृह० भा० ४४५४

- ५२. सन्वारंभ-परिग्गहिंगाक्षेवो सन्वभूतसमया य। एक्कग्गमणसमाहाणयाय, ग्रह एत्तिग्रो मोक्खो॥ —वृह० भा० ४५०५
- ५३. जं कल्लं कायव्व, ग्रिग् ग्रज्जेव त वर काउ ।
  मच्चू ग्रकलुग्राहिग्रग्रो, न हु दीसइ ग्रावयंतो वि ॥
  —वह० भा० ४६७४
- ५४. तूरह धम्म काउ, मा हु पमायं खरा पि कुव्वित्या। वहुविग्घो हु मृहुतो, मा श्रवरण्हं पडिच्छाहि।। —बृह० भा० ४६७४

- ४७. पनव (भगड़ालू) को पनव के साथ नियुक्त नहीं करना चाहिए, किंतु शात के साथ रखना चाहिए, जैसे कि एक खभे से दो मस्त हाथियों को नहीं बाँधा जाता और न एक पिंजरे में दो सिंह रखे जाते हैं।
- ४८. धर्म का मूल विनय है और धर्म सद्गति का मूल है।
- ४६ मन, वचन और काया के तीनो योग अयुक्त (अविवेकी) के लिए दोप के हेतु ई और युक्त (विवेकी) के लिए गुण के हेतु ।
- ५०. जिस सघ मे न सारणा है, न वारणा है और न प्रतिचोदना है, बह सघ संघ नहीं है, अत सयम आकाक्षी को उसे छोड देना चाहिए।
- ५१. जो अपने लिए चाहते हो वह दूसरों के लिए भी चाहना चाहिए, जो अपने लिए नहीं चाहते हो वह दूसरों के लिए भी नहीं चाहना चाहिए वस इतना मात्र जिन शासन है, तीथँकरों का उपदेश है।
- ५२. सव प्रकार के ग्रारम्भ और परिग्रह का त्याग, सव प्राणियो के प्रति समता, ग्रौर चित्त की एकाग्रतारूप समावि—वस इतना मात्र मोक्ष है।
- ५३, जो कर्तव्य कल करना है, वह आज ही कर लेना अच्छा है। मृत्यु अत्यंत निर्दय है, यह कव श्राजाए, मालूम नही।
- ५४. घर्माचरण करने के लिए शीघ्रता करो, एक क्षणभर भी प्रमाद मत करो। जीवन का एक एक क्षण विच्नो से भरा है, इसमे सच्या की भी प्रतिक्षा नहीं करनी चाहिए।

कर्तव्य की सूचना।
 प्रकर्तव्य का निपंघ।
 भूल होने
 पर कर्तव्य के लिए कठोरता के साथ शिक्षा देना।

५५ नुल्निम अवराते, परिमामियसेम्। होति गाम्ता ।
—वृत्व भाव ४६७४

५६ कामं परपरितायो, यगायहेत् जिमोहि पण्गातो । प्रात-परहितकरो पुगा, इच्छिजाउ दुम्पले स खतु ॥ — वृह० भा० ५१०६

१० विगयाहीया विज्ञा, देनि फलं इह परे य लोगिम्म ।
 न फलि विग्यहीगा, मस्सािग व तोयहीगाइ ॥
 – वह० भा० ५२०३

४८ वुग्गाहिलो न जागाति, हिनएहिं हित पि भण्णतो। —बृह० भा० ४२२८

४६. निव्यित्वसम्बद्धाः । — बहु० भा० ४७१७

६०. एगागिरम हि चिनाइ, निचित्ताउं खर्गे खर्गे। उपार्जान निपने य, बसेब सज्जग्मे जग्मे॥ —बृह० भाग ४७१६

६१. अर् हानि प्रमवन्ताो, जिसकटमबिलाबेहिनो सतो। ग् नइक्वइ प्रत्यांतुं, एव मो विसमाग्गे उ॥ —वृह्० भा० ६०६२

६-. सन्ये ि संधितु जा नित्य अनुदो नयो उ सन्दामी। —स्वयहारनाध्य पीटिका ४३

६३ पुनि हुई।प् पान ११, न ॥ यत्तमुद्धाह्ये । पन्तमपूर्ण । भेषाने पुद्धिमन्तेमण् निरा ॥ —व्यवश्याश्यो ७६

६४ - धर्न अस्मानस्य १८ - इत्याद्यारम् च्या । — ध्ययः नाः पीः ७०

#### भाष्यसाहित्य की सुक्तियां

- ५५. वाहर मे समान अपराघ होने पर भी अन्तर् मे परिणामो की तीव्रता, व मन्दता सम्बन्धी तरतमता के कारण दोप की न्यूनाधिकता होती है।
- ५६. यह ठीक है कि जिनेश्वरदेव ने परपिरताप को दुख का हेतु वताया है। किंतु शिक्षा की दृष्टि से दुट्ट शिष्य को दिया जाने वाला परिताप इस कोटि मे नहीं है, चू कि वह तो स्व-पर का हितकारी होता है।
- ५७ विनयपूर्वक पढ़ी गई विद्या, लोक परलोक में सर्वत्र फलवती होती है। विनयहीन विद्या उसी प्रकार निष्फल होती है, जिस प्रकार जल के विना धान्य की सेती।
- ५० हितैपियों के द्वारा हित की वात कहे जाने पर भी घूर्तों के द्वारा वह-काया हुआ व्यक्ति (व्युद्ग्राहित) उसे ठीक नहीं समभता—अर्थात् उसे उल्टी समभता है।
- ४६ वस्तुत रागद्वेप के विकल्प से मुक्त निर्विकल्प सुख ही सुख है।
- ६०. एकाकी रहने वाले साधक के मन मे प्रतिक्षण नाना प्रकार के विकल्ब उत्पन्न एवं विलीन होते रहने हैं। ग्रत सज्जनो की संगति मे रहना ही श्रेष्ठ है।
- ६१. जिस प्रकार जहरीले काटो वाली लता से विष्टित होने पर अमृत वृक्ष का भी कोई आश्रय नहीं लेता, उसी प्रकार दूसरों को तिरस्कार करने और दुर्वचन कहने वाले विद्वान को भी कोई नहीं पूछता।
- ६२ सभी नय (विचारहिंट्या) अपने अपने स्थान (विचार केन्द्र) पर शुद्ध हैं कोई भी नय अपने स्थान पर अशुद्ध (अनुपयुक्त) नहीं है।
- ६३ पहले बुर्ढि से परख कर फिर जोलना चाहिये। प्रधा व्यक्ति जिस प्रकार पय-प्रदर्शक की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार वाणी बुद्धि की अपेक्षा रखती है।
- ६४. मन को अकुशल = अशुभ विचारो से रोकना चाहिये और कुशल = शुभ विचारों के लिए प्रेरित करना चाहिए।

६५. न उ सच्छदता सेया, लोए किमुत उत्तरे ।
—व्यवः भाः पीः ८६

६६. जा एगदेसे ग्रदढा उ भंडी, सीलप्पए सा उ करेइ कज्ज। जा दुव्वला संठिवया वि संती न तं तु सीलंति विसण्णदारु ॥ —स्यव० भा० पी० १८४

६७ सालवसेवी समुवेइ मोक्खं। —व्यव० भा० पी० १८४

६८. ग्रलस ग्रगुवद्ववेरं, सच्छंदमती पयहीयव्वो । —व्यव० भा० १।६६

६६. तुल्ले वि इ दियत्थे, एगो सज्जइ विरज्जई एगो। ग्रज्भत्य तु पमागां, न इ दियत्था जिगा विति॥ —व्यव० भा० २।५४

७० कम्मारा निज्जरट्ठा, एवं खु गर्गो भवे घरेयव्वो । —व्यव० भा० ३।४५

७१. ग्रत्येगा य विजज्जइ, सुत्तं तम्हाउ सो वलवं। —व्यव० भा० ४।१०१

७२. वलवाहरात्यहीराो, वुद्धीहीराो न रक्खए रज्जं। —व्यव० भा० ४।१०७

७३. जो सो मराप्पसादो, जायइ सो निज्जरं कुराति । —व्यव० भा० ६।१६०

७८. नवर्गीयतुल्लिह्यया साहू। —व्यव० ना ७।१६४

७५. जइ नित्य नागाचरम्, दिवला हु निरित्यमा तस्स । - व्यव० भा० ७।२१४

#### भाष्यसाहित्य की सूक्तियां

- ६४ स्वच्छंदता लौकिक जीवन में भी हितकर नहीं है, तो लोकोत्तर जीवन (सांचक जीवन) में कैंसे हितकर हो सकती है ?
- ६६. गाडी का कुछ भाग टूट जाने पर तो उसे फिर सुघार कर काम में लिया जा सकता है, किंतु जो ठीक करने पर भी टूटती जाए और वेकार बनी रहे, उसकी कौन सँवारे ? अर्थात् उसे सवारते रहने से क्या लाम है ?
- ६७ जो साधक किसी विशिष्ट ज्ञानादि हेतु से अपवाद (निपिद्ध) का आचरण करता है, वह भी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है।
- ६८. आलसी, वैर विरोध रखने वाले, और स्वच्छदाचारी का साथ छोड़ देना चाहिए।
- ६६ इन्द्रियों के विषय समान होते हुए भी एक उनमे आसक्त होता है और दूसरा विरक्त । जिनेश्वरदेव ने वताया है कि इस सम्वन्ध मे व्यक्ति का अन्तर् हुदय ही प्रमाणभूत है, इन्द्रियों के विषय नहीं ।
- ७०. कर्मों की निर्जरा के लिये (आत्मशुद्धि के लिए) ही आचार्य को संघ का नेतृत्व सभालना चाहिए।
- ७१. सूत्र (मूल शब्द पाठ), ग्रर्थ (व्याख्या) से ही व्यक्त होता है, अत अर्थ सूत्र से भी वलवान (महत्व पूर्ण) है।
- ७२. जो राजा सेना, वाहन, अर्थ (सपत्ति) एव वुद्धि से हीन है वह राज्य की रक्षा नहीं कर सकता।
- ७३ साधना मे मन प्रसाद (मानसिक निर्मलता) ही कर्मनिर्जरा का मुख्य कारण है।
- ७४. साधुजनो का हृदय नवनीत (मक्खन) के समान कोमल होता है।
- ७५. यदि ज्ञान और तदनुसार आचरण नहीं है, तो उसकी दीक्षा निरर्थंक है।

७६. सव्वजगुज्जोयकरं नागा, नागोगा नज्जए चरगां।

—न्यव० भा० ७।२१६

७७. नागमि ग्रसंतंमि, चरित्तं वि न किज्जए।

- व्यव० भा० ७।२१७

७८. न हि सुरस्स पगास, दीवपगासो विसेसेइ।

—व्यव० भा० १०।५४

७६. ग्रहवा कायमिएास्स उ, सुमहल्लस्स वि उ कागगाीमोल्लं। वइरस्स उ ग्रप्पस्स वि, मोल्लं होति सयसहस्सं॥ —व्यव० भा० १०।२१६

५० जो जत्य होइ कुसलो, सो उन हावेइ तं सइ बलम्मि। —व्यव० भा० १०४० द

प्रवकरगोहि विहूगो, जह वा पुरिसो न साहए कज्जं।—व्यव० भा० १०।४४०

प्रत्यघरो तु पमाएां , तित्थगरमुहुग्गतो तु सो जम्हा ।
 — निशीथ भाष्य, २२

५३. कामं सभावसिद्धं तु, पवयरां दिप्पते सयं चेव ।

—नि० भा० ३१

प४. कुसलवइ उदीरतो, जं वइगुत्तो वि सिमग्रो वि ।

—नि० भा० ३७

—बृह० भा० ४४५१

५५. ए हु वीरियपरिही गो, पवत्तते गागमादीसु।

— नि० भा० ४५

५६. गागी ए विगा गागं।

—नि॰ भा॰ ७४

#### भाष्यसाहित्य की सूक्तियां

- ७६. ज्ञान विश्व के समग्र रहस्यों को प्रकाशित करने वाला है। ज्ञान से ही चारित्र (कर्तव्य) का वोध होता है।
- '99. ज्ञान नहीं है, तो चारित्र भी नहीं है।
- ७८ सूर्यं के प्रकाश के समक्ष दीपक के प्रकाश का क्या महत्व है ?
- ७६ काच के वडे मनके का भी वेवल एक काकिनी का मूल्य होता है, और हीरे की छोटी-सी कणी भी लाखो का मूल्य पाती है।
- जो जिस कार्य मे कुशल है, उसे शक्ति रहते हुए वह कार्य करना ही
   चाहिए।
- साधनहीन व्यक्ति अभोष्ट कार्यं को सिद्ध नहीं कर पाता है।
- =२ सूत्रघर (शब्द-पाठी) की ग्रपेक्षा अर्थघर (सूत्ररहस्य का ज्ञाता) को प्रमाण मानना चाहिए, क्यों कि अर्थ साक्षात् तीर्थंकरों की वाणी से नि मृत है।
- ५३. जिनप्रवचन सहज सिद्ध है, अतः वह स्वयं प्रकाशमान है।
- न्थ कुशल वचन (निरवद्य वचन) वोलने वाला वचनसमिति का भी पालन करता है, और वचन गुप्ति का भी।
- ५ निर्वीर्य (शक्तिहोन) व्यक्ति ज्ञान आदि की भी सम्यक् साघना नही कर सकता।
- प्रद ज्ञान के विना कोई ज्ञानी नहीं हो सकता।
- कािकणी नाम रूवगस्त ग्रसीतितमो भागः ।
   रुपये का अस्सीवाँ भाग कािकणी होती है ।

```
सुवित त्रिवेणी
एक सौ चौरानवे
५७ धिती तु मोहस्स उवसमे होति।
                                           — नि० भा० ५५
म्ह. सुहपडिवोहा ि्राहा, दुहपडिवोहा य ि्राहिप्रहा य ।
                                          —नि० भा० १३३
८६ एा एाज्जोया माह ।
                                          —नि० भा० २२४
                                         -वहर भार ३४५३
६० जा चिट्ठा सा सन्वा सजमहेउ ति होति समणाए।
                                           — नि० भा० २६४
६१. राग-दोसाण्गता, तु दिपया किप्या तु तदभावा ।
     ग्रराघतो तु कप्पे, विराधतो होति दप्पेगां।
                                           —नि० भा० ३६३
                                        -वृह० भा० ४६४३
 ६२. ससारगड्डपडितो णाणादवलवित् समारुहति।
      मोक्खतड जध पुरिसो, वल्लिवितागोगा विसमाग्रो ॥
                                          —नि० भा० ४६४
 ६३. ए हु होति सोयितव्वो, जो कालगतो दढो चरित्तम्म।
      सो होड सोयियव्वो, जो संजम-दुव्वलो विहरे॥
                                          --- नि० भा० १७१७
                                         — बृह० भा० ३७३६
 ६४ गोहरहितं तु फरुस।
                                          —नि० भा० २६०८
 ६५ अल विवाएए। एो कतमुहेहि।
                                         —नि० भा० २६१३
  ६६ ग्रासललिग्रं वराग्रो, चाएति न गद्दभो काउ ।
                                          —नि० भा० २६२८
```

- मोह का उपशम होने पर ही वृति होती है।
- दन. समय पर सहजतया जाग आ जाना 'निद्रा' है, कठिनाई से जो जाग आए वह 'निद्रा-निद्रा' है।
- साचक ज्ञान का प्रकाश लिए जीवन यात्रा करता है।
- ६० श्रमणो की सभी चेष्टा अर्थात् क्रियाएं सयम के हेतु होनी हैं।
- ६१. रागद्वेप पूर्वक की जाने वाली प्रतिसेवना (निपिद्व आचरण) दिपका है और राग द्वेप से रहित प्रतिसेवना (अपवाद काल मे परिस्थितवश किया जाने वाला निपिद्ध आचरण) किल्पका है। किल्पका मे संयम की आरा- वना है ग्रौर दिपका मे विराधना।
- ६२. जिस प्रकार विपम गर्त मे पड़ा हुआ व्यक्ति लता आदि को पकड़ कर ऊपर आता है, उसी प्रकार ससारगर्त मे पड़ा हुआ व्यक्ति ज्ञान आदि का अवलवन लेकर मोक्ष रूपी किनारे पर आ जाता है।
- ६३ वह शोचनीय नहीं है, जो अपनी सायना में दृढ रहता हुआ मृत्यु को प्राप्त कर गया है। शोचनीय तो वह है, जो सयम से अष्ट होकर जीवित घूमता फिरता है।
- ६४ स्नेह से रहित वचन 'परुप = कठोर वचन' कहलाता है।
- ६५ कृतमुख (विद्वान) के साथ विवाद नहीं करना चाहिए।
- ६६. शिक्षित अश्व की क्रीडाएँ विचारा गर्दभ कैसे कर सकता है ?

- ६७. जह कोहाइ विवद्दी, तह हागाी होइ चरगो वि।
  - —नि० भा० २७६०
  - बृह० भा० २७११
- ६८. जं ग्रज्जियं चरित्तं, देसूरणए वि पुव्वकोडीए। त पि कसाइयमेत्रो, नासेइ नरो मुहुत्तरण।।

— नि॰ भा० २७६३ यृह० भा० २७१५

६६. राग-दोस-विमुक्को सीयघरसमो य ग्रायरिग्रो।

— नि॰ भा॰ २७६४

- १००. तमतिमिरपडलभूग्रो, पावं चितेइ दीहसंसारी।
  —नि० भा० २८४७
- १०१. सोऊएा वा गिलाएा, पथे गामे य भिक्खवेलाए। जित तुरियं एगागच्छति, लग्गति गुरुए सिवत्थारं॥ —नि० भा० २६७०

—वृह० भा० ३७६९

- १०२. जह भमर-महुयर-गगा गािवतति कुसुमितम्मि वगासडे । तह होति गािवतियव्व, गेलण्गे कतितवजढेगां ।। —नि० भा० २६७१
- १०३ पुव्वतव-सजमा होति, रागिगो पिच्छमा ग्ररागस्स ।
   नि० भा० ३३३२
- १०४ श्रप्पो वघो जयाण, बहुिंगिज्जर तेगा मोक्खो तु ।
   नि० भा० ३३३४

१ चउम्मासे-इति वृहत्कल्पे।

- हथ. ज्यो-ज्यो क्रोवादि कपाय की वृद्धि होती है, त्यो-त्यो चारित्र की हानि होती है।
- १८ देशोनकोटिपूर्व की साधना के द्वारा जो चारित्र अर्जित किया है, वह अन्तर्मु हुतं भर के प्रक्वित कपाय से नप्ट हो जाता है।
- १६ राग द्वेप से रहित आचार्य शीतगृही (सव ऋतुओ मे एक समान सुख-प्रद) भवन के समान है।
- २००. पुजीमूत अधकार के समान मलिन चित्तवाला दीर्घससारी जीव जव देखो तव पाप का ही विचार करता रहता है।
- १०१ विहार करते हुए, गाँव मे रहते हुए, भिक्षाचर्या करते हुए यदि सुन पाए कि कोई साधु साघ्वी वीमार है, तो शीघ्र ही वहाँ पहुँचना चाहिए। जो साधु शीघ्र नहीं पहुँचता है, उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है।
- १०२ जिस प्रकार कुसुमित उद्यान को देख कर भीरे उस पर मडराने लग जाते हैं, उसी प्रकार किसी साथी को दु खी देखकर उसकी सेवा के लिए अन्य साथियों को सहज भाव से उमड पड़ना चाहिए।
- १०३. रागात्मा के तप-सयम निम्न कोटि के होते है, वीतराग के तप-सयम-उत्कृप्टतम होते हैं।
- १०४ यतनाशील साधक का कर्मवध अल्प, अल्पतर होता जाता है, और निर्जरा तीव्र, तीव्रतर । अत वह शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

वड्ढकीरयण-णिम्मिय चिक्कणो सीयघर भवति । वासासु णिवाय-पवात, सीयकाले सोम्हं, गिम्हे सीयल 'सव्वरिज्ञ्खमं भवति ।

<sup>---</sup>निशीयचूणि।

११२. जितभागगया मत्ता, रागादीगां तहा चयो कम्मे ।
— नि० भा० ५१६४
— वृह० भा० २५१५

—नि॰ भा॰ ४८०**६** —बृह॰ भा॰ **१**४९

### भाष्यसाहित्य की सूक्तियां

- १०५ हम साधक के केवल अनशन आदि से क्रश (दुर्वेल) हुए शरीर के प्रशसक नहीं हैं, वस्तुत तो इन्द्रिय (वासना), कपाय ग्रीर अहकार को ही क्रश (क्षीण) करना चाहिए।
- १०६. कार्य के दो रूप हैं-साध्य और असाध्य । बुद्धिमान साध्य को सावने मे ही प्रयत्त करें । चू कि असाध्य को साधने मे ध्यर्थ का क्लेश ही होता है, और कार्य भी मिद्ध नहीं हो पाता ।
- १०७. ज्ञान आदि मोक्ष के साधन है, और ज्ञान आदि का साधन देह है, देह का साधन आहार है, अत. साधक को समयानुकूल आहार की आज्ञा दी गई है।
- १०८ जो ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करता है, वह ज्ञानी भी वस्तुत अज्ञानी है।
- १०६ देश, काल एव कार्य को विना समभे समुचित प्रयत्न एवं उपाय से हीन किया जाने वाला कार्य, सुख-साध्य होने पर भी सिद्ध नही होता है।
- ११० प्रासाद की दीवार में फूटनेवाला नया वृक्षाकुर प्रारम में नख से भी उखाडा जा सकता है, किन्तु वहीं वढते-वढते एक दिन कुल्हाडी से भी दुच्छेद्य हो जाता है, और अन्तत प्रासाद को घ्वस्त कर डालता है।
- १११ कार्यं करने वाले को लेकर ही कार्य की सिद्धि या असिद्धि फलित होती है। समय पर ठीक तरह से करने पर कार्यं सिद्ध होता है और समय वीत जाने पर या विपरीत साधन से कार्यं नष्ट हो जाता है।
- ११२. राग की जैसी मद, मध्यम और तीव मात्रा होती है, उसी के अनुसार मद, मध्यम श्रीर तीव कर्मवघ होता है।

११३. उस्सगेगा णिसिद्धाणि, जािण दव्वािण संथरे मुिणिणो। कारराजाए जाते, सन्वाििए वि तािरा कप्पंति।।

—नि० भा० ४२४४ — बृह० भा० ३३२७

११४० गावि किचि त्रगुण्णाय, पडिसिद्ध वावि जिग्विरिदेहि। तेसि ग्रागा, कज्जे सच्चेगा होयव्वं।। एसा

— नि० भा० ४२४८

-- बहु० भा० ३३३०

११५. कज्जं गागादीयं, उस्सग्गववायम्रो भवे सच्च।

—नि० भा० ४२४६

११६. दोसा जेरा निरुंभंति, जेरा खिज्जति पुव्वकम्माइं। सो सो मोक्खोवाग्रो, रोगावत्थासु समगा व॥

—नि० भा० ४२४० -वह० भा० ३३३१

श्चित्रणो खलु सुत्तत्थो, न हु सक्को अपडिबोहितो नाउं।

—नि० भा० ४२४२ -- बहु० भा० ३३३३

११८. निक्कारएाम्मि दोसा, पडिबंधे कारएाम्मि एिहोसा । —नि० भा० ४२५४

११६. जो जस्स उ पाम्रोगगो, सो तस्स तिह तू दायव्वो । — नि॰ भा० ४२६१

-वृह० भा० ३३७०

१२०. जागरह ! गारा गिज्व, जागरमाग्गस्स वङ्ढते बुद्धी । जो सुवति न सो सुहितो, जो जग्गति सो सया सुहितो।।

— नि० भा० ५३०३ --वृह० भा० ३२८३

१२१. सुवति सुवतस्स सुयं, सिकय खिलयं भवे पमत्तस्स । जागरमाणस्स स्य, थिर-परिचितमप्पमत्तस्स ॥ —नि० भा० ५३०४

- बृह० भा० ३३८४

- ११३ उत्सर्ग मार्ग मे समर्थ मुनि को जिन वातो का निपेध किया गया है, विशिष्ट कारण होने पर अपवाद मार्ग मे वे सब कर्तव्यरूप से विहित हैं।
- ११४ जिनेश्वरदेव ने न किसी कार्य की एकात अनुज्ञा दी है ग्रौर न एकात निपेघ ही किया है। उनकी ग्राज्ञा यही है कि साधक जो भी करे वह सच्चाई—प्रामाणिकता के साथ करे।
- ११५ ज्ञान आदि की साधना देश काल के अनुसार उत्सर्ग एव अपवाद मर्ग के द्वारा ही सत्य (सफल) होती है।
- ११६ जिस किसी भी अनुष्ठान से रागादि दोषों का निरोध होता हो तथा पूर्वसचित कर्म क्षीण होते हो, वह सब अनुष्ठान मोक्ष का साधक है। जैसे कि रोग को शमन करने वाला प्रत्येक अनुष्ठान चिकित्सा के रूप में आरोग्यप्रद है।
- ११७. सूत्र का ग्रयं अर्थात् शास्त्र का मूलभाव वहुत ही सूक्ष्म होता है, वह आचार्य के द्वारा प्रतिवोधित हुए विना नहीं जाना जाता।
- ११८. विना विशिष्ट प्रयोजन के अपवाद दोपरूप है, किंतु विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए वही निर्दोष है।
- ११६. जो जिसके योग्य हो, उसे वही देना चाहिए।
- १२०. मनुप्यो । सदा जागते रहो, जागने वाले की बुद्धि सदा वर्धमान रहती है। जो सोता है वह सुखी नहीं होता, जाग्रत रहने वाला ही सदा सुखी रहता है।
- १२१. सोते हुए का श्रुत = ज्ञान सुप्त रहता है, प्रमत्त रहने वाले का ज्ञान शिकत एव स्खिलत हो जाता है। जो अप्रमत्त भाव से जाग्रत रहता है, उसका ज्ञान सदा स्थिर एव परिचित रहता है।

—वृह० भा० ७६०

```
१२२. सुवइ य ग्रजगरभूतो, सुय पि से णासती ग्रमयभूय।
     होहिति गोणव्यूयो, एट्ठिम सुये ग्रमयभूये।।
                                         —नि० भा० ५३०५
                                        —वृह० भा० ₹३८७
१२३ जागरिया धम्मीएा, ग्राहम्मीएा च सुत्तया सेया ।
                                         --- नि० भा० ५३०६
                                        --- वृह० भा० ३३८६
१२४ गालस्सेग सम सोक्ख, गा विज्जा सह गिद्या।
     ए। वेरग्गं ममत्ते ए, एगरंभेए। दयालुग्रा॥
                                         —नि० भा० ५३०७
                                         —वृह० भा० ३३८५
१२५ दुक्ख खु ग्गिरगुकपा।
                                         —नि० भा० ५६३३
१२६. जो तु गुएगो दोसकरो, एग सो गुएगो दोस एव सो होती।
      श्रगुणो वि य होति गुणो, जो सुंदरिण च छश्रो होति ॥
                                         —नि० भा० ५८७७
                                         -वृह० भा० ४०५२
१२७. पीतीसुण्गो पिसुगो।
                                            नि० भा० ६२१२
१२८. पुरिसम्मि दुव्विणीए, विरायविहारा न किंचि ग्राइक्ते।
      न वि दिज्जित याभरण, पलियत्तियकण्ग--हत्यस्स ॥
                                         —नि० भा० ६२२१
                                          —वृह० भा० ७५२
१२६ मद्दवकरण एगाएां, तेरोव य जे मदं समुवहति।
      ऊण्गभायण्सरिसा, ग्रगदो वि विसायते तेसि ॥
                                         —नि० भा० ६२२२
                                         —वृह० भा० ७८३
१३०. खेत्तं कालं पुरिसं, नाऊएा पगासए गुज्कं।
                                         —नि० भा० ६२२७
```

### भाष्यसाहित्य की सुक्तिया

- १२२. जो अजगर के समान सोया रहता है, उसका अमृत-स्वरूप श्रुत (ज्ञान) नष्ट हो जाता है, और अमृत स्वरूप श्रुत के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति एक तरह से निरा वैल हो जाता है।
- १२३. वामिक व्यक्तियो का जागते रहना श्रच्छा है श्रीर अवामिक जनो का सोते रहना।
- १२४. आलस्य के साय मुख का, निद्रा के साथ विद्या का, ममत्व के साथ वैराग्य का और आरभ = हिंसा के साथ दयालुता का कोई मेल नहीं है।
- १२५. किसी के प्रति निदंयता का भाव रखना वस्तुत दु खदायी है।
  - १२६. जो गुण, दोप का कारण है, वह वस्तुत. गुण होते हुए भी दोप ही है। ग्रीर वह दोप भी गुण है, जिसका कि परिणाम सुदर है, अर्थात् जो गुण का कारण है।
- १२७. जो प्रीति से शून्य है-वह 'पिशून' है।
- १२८. जो व्यक्ति दुर्विनीत है, उसे सदाचार की शिक्षा नही देना चाहिए। भला जिसके हाथ पैर कटे हुए है, उसे कंकण और कु डल आदि अलक् कार क्या दिए जायँ?
- १२६. ज्ञान मनुष्य को मृदु वनाता है, किंतु कुछ मनुष्य उससे भी मदोद्धत होकर अघजलगगरी की भाँति छलकने लग जाते हैं, उन्हें अमृत स्वरूप औपिंघ भी विप वन जाती है।
- १३०. देश, काल और व्यक्ति को समभ कर ही गुप्त रहस्य प्रकट करना चाहिए।

- १३१. अपात्र (अयोग्य) को शास्त्र का अध्ययन नहीं कराना चाहिए, और पात्र (योग्य) को उससे वंचित नहीं रखना चाहिए।
- १३२. मिट्टी के कच्चे घडे मे रखा हुआ जल जिस प्रकार उस घडे को ही नष्ट कर डालता है, वैसे ही मन्दबुद्धि को दिया हुआ गम्भीर शास्त्र-ज्ञान, उसके विनाश के लिए ही होता है।
- १३३ ज्ञान आत्मा का ही एक भाव है, इसलिए वह ग्रात्मा से भिन्न नहीं है।
- १३४. जो दुर्गम एव विपम मार्ग मे भी स्खलित नहीं होता है, वह सम अर्थात् सीघे, सरल मार्ग मे कैसे स्खलित हो सकता है ?
- १३५. जितने भी चक्रयोधी (ग्रश्वग्रीव, रावण आदि प्रति वासुदेव) हुए हैं, वे अपने ही चक्र से मारे गए हैं।
- १३६. सघव्यवस्था मे व्यवहार वड़ी चीज है। केवली (सर्वज्ञ) भी अथने छद्मस्थ गुरु को स्वकर्तव्य ममभकर तव तक वंदना करते रहते हैं, जब तक कि गुरु उसकी सर्वज्ञता से अनिभज्ञ रहते हैं।
- १३७. यतनापूर्वक सावना मे यत्नशील रहने वाला ग्रात्मा ही सामायिक है।
- १३८ सात प्रकार के भय से सर्वथा मुक्त होने वाले भदत 'भवान्त' या 'भयान्त' कहलाते हैं।
- १३६. भारमा की चेतना शक्ति त्रिकाल है।
- १४०. श्रात्मा के गुण अनिन्द्रिय—अमूर्त हैं, अत वह चमं चक्षुओ से देख पाना कठिन है ।
- १४१ आत्मा नित्य है, अविनाशी है, एव शाश्वत है।
- १४२. आत्मा को कमं वंघ मिथ्यात्व आदि हेतुओ से होता है।

| दो सौ छह |                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | दिवए दंसगासुद्धी, दंसगासुद्धस्स चरगा तु । — श्रोघ निर्युं कित भाष्य ७                                                |
| १४४.     | चरग्गपडिवत्तिहेउं घम्मकहा ।<br>—-ग्रोघ नि० भा० ७                                                                     |
| १४५      | नित्य छुहाए सरिसया वेयगा। —श्रोध नि० भा० २६०                                                                         |
| १४६      | नागा-किरियाहि मोक्खो। —-विशेषावश्यक भाष्य गा० ३                                                                      |
| १४७.     | सन्वं च रिगज्जरत्थं सत्थमग्रोऽमगलमजुत्त । —विशेषा० भा० १६                                                            |
| १४५      | दव्वसुय जो त्रगुवउत्तो। —विशेषा० भा० १२६                                                                             |
| १४६      | जगन्तो वि न जागाइ, छउमत्थो हिययगोयर सन्वं।<br>जंतज्भवसागाइं, जमसंखेज्जाइं दिवसेगा।।<br>—विशेषा० भा० १६६              |
| १५०.     | धम्मोऽवि जग्रो सन्वो, न साहर्ण किंतु जो जोग्गो ।<br>—विशेषा० भा० ३३१                                                 |
| १५१.     | जह दुव्वयग्गमवयग्, कुच्छियसीलं ग्रसीलमसईए।<br>भण्गाइ तह नाणिप हु, मिच्छादिट्ठिस्स ग्रण्गाग्गं॥<br>—विशेषा० भा० ४२०   |
| १५२.     | नाराफलाभावाग्रो, मिच्छादिद्ठिस्स ग्रण्गार्गं।<br>—विशेषा० भा० ५२१                                                    |
| १५३.     | सन्व चिय पइसमयं, उप्पज्जइ नासए य निच्चं च ।<br>—विश्रेषा० भा० ५४४                                                    |
| १५४      | उवउत्तस्स उ खिलयाइयं पि सुद्धस्स भावग्रो सुत्तं।<br>साहइ तह किरियाग्रो, सव्वाग्रो निज्जरफलाग्रो॥<br>—विशेषा० भा० ५६० |

- १४३. द्रव्यानुयोग (तत्वज्ञान) से दर्शन (हिष्ट) शुद्ध होता है, और दर्शन शुद्धि होने पर चारित्र की प्राप्ति होती है।
- १४४. आचार रूप सद्गुणो की प्राप्ति के लिए धर्मकया कही जाती है।
- १४५. ससार मे मूख के समान कोई वेदना नहीं है।
- १४६. ज्ञान एवं क्रिया (आचार) से ही मुक्ति होती है।
- १४७ समग्र शास्त्र निर्जरा के लिये है, अत उसमे अमगल जैसा कुछ नहीं है।
- १४८. जो श्रुत उपयोगजून्य है, वह सब द्रव्य श्रुत है।
- १४६ जाग्रत दशा में भी छद्मस्य अपने मन के सभी विचारों को नहीं जान पाता, क्योंकि एक ही दिन में मन के अध्यवसाय (विकल्प) असंख्य रूप ग्रहण कर लेते हैं।
- १५०. सभी घर्म मुक्ति के साधन नहीं होते हैं, किंतु जो योग्य है, वहीं साधन होता है।
- १५१. जिस प्रकार लोक मे कुत्सित वचन, 'अवचन' एवं कृत्सित शील, 'अशील' (शील का अभाव) कहलाता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि का ज्ञान कुत्सित होने के कारण अज्ञान कहलाता है।
- १५२ ज्ञान के फल (सदाचार) का अभाव होने से मिथ्या हिष्ट का ज्ञान अज्ञान है।
- १५३. विश्व का प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है और साथ ही नित्य भी रहता है।
- १५४. उपयोगयुक्त शुद्ध व्यक्ति के ज्ञान मे कुछ स्खलनाएँ होने पर भी वह शुद्ध ही है। उसी प्रकार धर्म क्रियाओ मे कुछ स्खलनाएँ होने पर भी उस शुद्धोपयोगी की सभी क्रियाएँ कर्मनिजंरा की हेतु होती हैं।

- १५५. चि ण्या अगुकूलो, सीसो सम्मं सुयं लहइ ।
  - विशेषा० भा० ६३७

१५६. मिच्छत्तमयसमूह सम्मत्तं।

- विशेषा० भा० ६५४
- अन्न पुट्ठो अन्नं जो साहइ, सो गुरू न बहिरोव्व। १५७. न य सीसो जो अन्नं सूरोइ, परिभासए अन्नं ॥
  - —विशेषा० भा० १४४३

---विशेषा० १५१३

- १४८ वयण विण्णाणफलं, जइ तं भिणएऽवि नित्थ किं तेण?
- १५६. सामाइग्रोवउत्तो जीवो सामाइयं सय चेव। —विशेषा० भा० १४२६
- १६०. असुभो जो परिगामो सा हिंसा। —विशेषा० भा० १७६६

—विशेषा० २६६३

- १६१. गंथोऽगंथो व मग्रो मुच्छा मुच्छाहि निच्छयग्रो। —विशेषा० २५७३
- १६२. इ'दो जीवो सन्वोवलद्धि भोगपरमेसरत्तणग्रो।
- १६३. धम्मा-धम्मा न परप्पसाय-कोपाग्यवित्तग्रो जम्हा । —विशेषा० भा० ३२५४
- १६४ विराम्रो सासरा मूलं, विराम्रो संजम्रो भवे। विरायात्रो विष्पमुक्कस्स, कन्नो धम्मो कन्नो तवो ?
  - —विशेषा० भा० ३४६८

- १४४. गुरुदेव के अभिप्राय को समभ कर उसके अनुकूल चलने वाला शिष्य सम्यग् प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है।
- १५६ (अनेकान्त दृष्टि से युक्त होने पर) मिथ्यास्वमतो का समूह भी सम्यक्तव वन जाता है।
- १५७ वहरे के समान—शिष्य पूछे कुछ और, वक्षाए कुछ और—वह गुरु, गुरु नहीं है। और वह शिष्य भी शिष्य नहीं है, जो सुने कुछ और, कहे कुछ और।
- १५८. वचन की फलश्रुति है—अर्थज्ञान । जिस वचन के वीलने से अर्थ का ज्ञान नहीं हो तो उस 'वचन' से भी क्या लाभ ?
- १५६ सामायिक से उपयोग रखने वाला आत्मा स्वयं ही सामायिक हो जाता है।
- १६०. निश्चय नय की दृष्टि से आत्मा का अशुभ परिणाम ही हिंसा है।
- १६१. निश्चय दृष्टि मे विश्व की प्रत्येक वस्तु परिग्रह भी है और अपरिग्रह भी। यदि मूर्च्छा है तो परिग्रह है, मूर्च्छा नहीं है तो परिग्रह नहीं है।
- १६२ सब उपलब्धि एव भोग के उत्कृष्ट ऐक्वयँ के कारण प्रत्येक जीव इन्द्र है ।
- १६३ धर्म और अधर्म का आधार आत्मा की अपनी परिणति ही है। दूसरो की प्रसन्नता और नाराजगी पर उसकी व्यवस्था नही है।
- १६४. विनय जिनजासन का मूल है, विनीत ही संयमी हो सकता है। जो विनय से हीन है, उसका क्या धर्म, और क्या तप?

# चूर्गिसाहित्य की सूक्तियां

१. जो ग्रहकारो, भिएतं ग्रप्पलक्खणं।

६. काले चरतस्स उज्जमो सफलो भवति ।

रण दीरगो रग गव्वितो।

— श्राचारांग चूर्णि १।१।१

२. जह मे इट्ठाग्डिट्ठे सुहासुहे तह सव्वजीवाग्।
— श्राचा॰ चू॰ १।१।६

३. ग्रसंतुट्ठागुं इह परत्थ य भय भवति।
— ग्राचा॰ चू॰ १।२।२
४. ग्र केवलं वयबालो. कज्जं ग्रयागाग्रो वालो चेव।
— श्राचा॰ चू॰ १।२।३

४. विसयासत्तो कज्ज श्रकज्जं वा ग्रा याग्रति।

—्याचा० चू० १।२।४

—ग्रावा० चू० १।२।४

—ग्राचा० चू० १।२।५

प्रममे अगुज्जुत्तो सीयलो, उज्जुत्तो उण्हो ।—आचा० चू० १।३।१

## चूर्गिसाहित्य की सूवितयां

a

- यह जो अन्दर मे 'ग्रह' की—'मैं' की—चेतना है, यह आत्मा का लक्षण है।
- २ जैसे इष्ट-अनिष्टं, सुख-दु.ख मुभे होते हैं, वैसे ही सब जीवो को होते हैं।
- ३. असंतुष्ट व्यक्ति को यहा, वहां सर्वत्र भय रहता है।
- केवल अवस्या से ही कोई वाल (वालक) नहीं होता, किन्तु जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है वह भी 'वाल' ही है।
- ५ विपयासक्त को कर्तव्य-अकर्तव्य का वोच नहीं रहता।
- ३. उचित समय पर काम करने वाले का ही श्रम सपल होता है।
- ७. सावक को न कभी दीन होना चाहिए और न श्रभिमानी।
- इमं मे उद्यमी=क्रियाशील व्यक्ति, उष्ण=गमं है, उद्यमहीन शीतल=
   ठंडा है।

सुक्ति त्रिवेणी दो सौ वारह ६ गा यागांति ग्रप्पगो वि, किन्नु ग्रण्णेसि । --- श्राचा० चू० १।३।३ १०. म्रप्पमत्तस्स एात्थि भयं, गच्छतो चिट्ठतो भुंजमाएास्स वा। --- श्राचा० चू० १।३।४ ११. ए। चिय ग्रिंगिधर्गे ग्रग्गी दिप्पति । ---श्राचा० चू० १।३।४ १२ जित्तयाइ ग्रसजमट्ठाणाइ, तित्तयाइ संजमट्ठाणाइ । ---श्राचा० चू० १।४।२ १३. कोयि केवलमेव गथमेहावी भवति, सा तु जहातहं पिंडतो। —ग्राचा० चू० १।४।३ १४ रागदोसकरो वादो। –श्राचा० चू० १।७।१ १५. विवेगो मोक्खो। — ग्राचा० चू० १।७।१ १६ जइ वरावासिमत्तेरा नाराी जाव तवस्सी भवति, तेण सीहवग्घादयो वि। — श्राचा न् चू० १।७।१ १७ छुहा जाव सरीर, ताव ग्रत्थि। -ग्राचा० चू० १।७।३ <sup>2</sup>5 न वृद्धो भूत्वा पुनरुत्तानशायी क्षीराहारो वालको भवति । — सूत्र कृतांग चूर्णि १।२।२ ग्रारंभपूर्वको परिग्रहः। 38 -सूत्र० चू० १।२।२ समभाव सामाइयं। --सूत्र० चू० १।२।२ २१. चित्त न दूपयितव्यं। —सूत्र० चू०१।२।२

- ह जो अपने को ही नही जानता, वह दूसरो को क्या जानेगा ?
- १०. अप्रमत्त (सदा सावधान) को चलते, खंडे होते, खाते, कहीं भी कोई भय नहीं है।
- ११. विना ई घन के अग्नि नही जलती।
- १२ विश्व मे जितने असयम के स्थान (कारण) है, उतने ही सयम के स्थान (कारण) हैं।
- १३ कुछ लोग केवल ग्रथ के पडित (शब्द-पडित) होते हैं, 'यथाथं पडित' (भावपडित) नहीं होते ।
- १४. प्रत्येक 'वाद' रागद्धेप की वृद्धि करने वाला है।
- १५ वस्तुत विवेक ही मोक्ष है।
- १६ यदि कोई वन मे रहने मात्र से ही ज्ञानी और तपस्वी हो जाता है, तो किए सिंह, वाघ आदि भी ज्ञानी, तपस्वी हो सकते है।
- १७. जव तक शरीर है तव तक मूख है।
- १८ वूढा होकर कोई फिर उत्तानशायी दूधमुहा वालक नहीं हो सकता।
- १६. परिग्रह (धनसंग्रह) विना हिंसा के नही होता।
- २०. समभाव ही सामायिक है।
- २१ कर्म करो, किंतु मन को दूपित न होने दो।

- २२. रागद्वेष का त्याग ही समाधि है।
- २३ सुख से (आसानी से) सुख नही मिलता।
- २४. केवल निदान (रोगपरोक्षा) हो रोग की चिकित्सा नही है।
- २५ कमों से डरते रहने वाले प्राय कर्म ही वढाते रहते हैं।
- २६ जिन के पास ज्ञान का ऐश्वयं है, उन साधु पुरुषो को, और क्या ऐश्वयं चाहिए ?
- २७. वाहर मे शय्या पर सोता हुआ भी साधु, (अन्दर मे जागृत रहने से) साधु ही है, असाधु नहीं।
- २८ सावक स्वास्थ्य रक्षा के लिए ही सोता है, क्यों कि निद्रा भी बहुत बड़ी विश्वान्ति है।
- २६ अग्नि की ज्वालाओं से जलते हुए घर में सोए व्यक्ति को, यदि कोई जगा देता है, तो वह उसका सर्वश्रेष्ठ वंधु है।
- ३०. अकुशल मन का निरोध और कुशलमन का प्रवर्तन—मन का सयम है।
- ३१. साघु को सागर के समान गभीर होना चाहिए।
- ३२ मिलन वस्त्र रगने पर भी सुदर नहीं होता।
- ३३ राग द्वेप से रहित साधक वस्तु का परिभोग (उपयोग) करता हुग्रा भी परिग्रही नही होता।
- ३४ क्रोघ से क्षुट्य हुए व्यक्ति का सत्य भाषण भी असत्य ही है।

- ३५. जिस भाषा को बोलने पर—चाहे वह सत्य हो या असत्य—चारित्र की शुद्धि होती है तो वह सत्य ही है। और जिस भाषा के बोलने पर चारित्र की शुद्धि नहीं होती—चाहे वह सत्य ही क्यों न हो—असत्य ही है। अर्थात् सायक के लिए शब्द का महत्व नहीं, भावना का महत्व है।
- ३६. घमं कथा के विना दर्शन (सम्यक्त्व) की उपलब्धि नहीं होती।
- ३७. साधना की दिष्ट से श्रुत ज्ञान सव ज्ञानों में श्रेष्ठ हैं।
- ३८. विनयहीन व्यक्ति मे सद्गुण नही ठहरते।
- ३६. जव आत्मा मन, वचन, काया की चचलतारूप योगास्रव का पूर्ण निरोध कर देता है, तभी सदा के लिए आत्मा और कर्म पृथक् हो जाते हैं।
- ४०. जो पाप से दूर रहता है, वह पडित है।
- ४१. मनुष्य की अपनी दो भुजाए ही उसकी दो पाखे हैं।
- ४२. जो आत्मा को वाधता है, अथवा गिराता है, वह पाप है।
- ४३. जिस का मन सर्वत्र सम रहता है, वह समण (श्रमण) है।
- ४४. जो मन मे सोता है-अर्थात् चितन मनन मे लीन रहता है, वह मनुष्य है
- ४५. उच्च आदशं से लिए श्रेष्ठ पुरुषों का मरण भी, जीवन के समान है।
- ४६. अपने घर में हर कोई राजा होता है।

४७. राग और द्वेप से मुक्त होना ही परिनिर्वाण है।

४८. जो अपने को और दूसरों को गान्ति प्रदान करता है, वह ज्ञान-दर्शन-चारित्र रूप भावतीयं है।

५६. वाहर में शरीर की लेक्या (वर्ण आदि) अशुद्ध होने पर भी अन्दर में आत्मा की लेक्या (विचार) शुद्ध हो सकती है।

५०. अज्ञानी साधको का चित्तशुद्धि के अभाव मे किया जाने वाला केवल-जननेन्द्रिय-निग्रह द्रव्य ब्रह्मचर्य है, क्योंकि वह मोलाधिकार से शून्य है।

५१. तीर्थंद्धर देश और काल के अनुरूप धर्म का उपदेश करते हैं।

५२. परमार्थं हिट से ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, वेप आदि नहीं।

५३, जो अपने को और दूमरों को साधना में स्थिर करता है-वह स्थविर है।

५४. मुक्त हुए विना शान्ति प्राप्त नहीं होती ।

५५. जो अपने या दूसरे के सकट काल में भी अपने स्नेही का साथ नहीं छोडता है, वह वधु है।

५६. अहिंसा, सत्य आदि घमं सब प्राणियो का पिता है, क्यो कि वही सब का रक्षक है।

५७. जिस से चिंतन किया जाता है, वह चित्त है।

५८. विशुद्ध भाव अर्थात् पवित्र विचार ही जीवन की सुगंघ है।

प्र. विविध कुल एव जातियों में उत्पन्न हुए साधु पुरुप पृथ्वी पर के कल्प वृक्ष हैं।

- ६०. प्राणियों का हित अहिंसा है।
- ६१. स्व और पर को वोघ कराने वाला ज्ञान-श्रुत ज्ञान है।
- ६२. खाड मिला हुआ मधुर दूच भी पित्तज्वर मे ठीक नही रहता।
- ६३. वस्तु स्वरूप को अनेक दृष्टियों से जानने वाला ही विज्ञाता है।
- ६४ सहनन (शारीरिक शिवत) क्षीण होने पर धर्म करने का उत्साह नही होता।
- ६५ गुरु, शिष्य को ज्ञानदान कर देने पर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है।
- ६६. साधक के आहार-विहार आदि का विधान मुक्ति के हेतु किया गया है।
- ६७. विवेकज्ञान का विपर्यांस ही मोह है।
- ६ शास्त्र का अध्ययन उचित समय पर किया हुआ ही निर्जरा का हेतु होता है, अन्यया वह हानि कर तथा कर्मवध का कारण बन जाता है।
- ६६ विनयणील सायक की विद्याए यहा वहा (लोक परलोक मे) सर्वंत्र सफल होती हैं।
- ७०. अज्ञान से सचित कर्मों के उपचय को रिक्त करना—चारित्र है।
- ७१. जिस साधना से पाप कर्म तप्त होता है, वह तप है।
- ७२ भाव दृष्टि से ज्ञानावरण (अज्ञान) आदि दोष आभ्यतर पक हैं।

| दो सौ वाईस                                                                          | सूक्ति त्रिवेणी  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ७३. तवस्स मूलं घिती।                                                                | —নি০ বু০ দধ      |
| ७४. पमाया दप्पो भवति ग्रप्पमाया कप्पो।                                              | —नि० चु० ६१      |
| ७५. सित पागातिवाए ग्रप्पमत्तो ग्रवहगो भवति<br>एवं ग्रसित पागातिवाए पमत्तताए वहगो भव |                  |
| ७६. गागातिकारगावेक्ख ग्रकप्पसेवगा कप्पो                                             | ।<br>—नि० चू० ६२ |
| ७७ माया-लोभेहिंतो रागो भवति ।<br>कोह-मार्गोहिं तो दोसो भवति ॥                       | —नि० चू० १३२     |
| ७८. गेलण्णे य बहुतरा संजमितराहणा।                                                   | —-নি০ বু০ १७५    |
| ७६. निव्भएग्। र्गतव्वं।                                                             | —नि० चु० २७३     |
| ५०. गािट्ठुर गािण्हेह्वयगा खिसा ।<br>मउय सिगोह्वयगां उवालंभो                        | —नि० चू० २६३७    |
| प्रभावोसामायियं, तं सकसायस्स गो विसुज्                                              |                  |
| <ol> <li>पुराकारित्तरातो ग्रोमं भोत्तव्वं ।</li> </ol>                              | —नि० चु० २६५१    |
| <ol> <li>पुन्नं मोक्खगमगाविग्धाय हवति ।</li> </ol>                                  | —नि० चु० ३३२६    |
| <ul><li>५४. यत्रात्मा तत्रोपयोग , यत्रोपयोग स्तत्रात्मा ।</li></ul>                 | —नि० चू० ३३३२    |

- चूणिसाहित्य की सूक्तिया
- ७३. तप का मूल घृति अर्थात् विये है।
- ७४. प्रमाद भाव से किया जाने वाला अपवादसेवन दर्प होता है और वहीं अप्रमाद माव से किया जाने पर कल्य=आचार हो जाता है।
- ७५ प्राणातिपात, होने पर भी अप्रमत्त साधक अहिंसक है, और प्राणातिपात न होने पर भी प्रमत्त व्यक्ति हिंसक है।
- ७६. ज्ञानादि की अपेक्षा से किया जाने वाला अकल्पसेवन भी कल्प है।
- ७७. माया और लोभ से राग होता है। क्रोव और मान से द्वेप होता है।
- ७८. रोग हो जाने पर बहुत अधिक सयम की विराधना होती है।
- ७६. जीवन पथ पर निभैय होकर विचरण करना चाहिए।
- so. स्नेहरिहत निष्ठुर वचन खिंसा (फटकार) है, स्नेहसिक्त मधुर वचन उपालभ (उलाहना) है।
- द१. समभाव सामायिक है, अत कप।ययुक्त व्यक्ति का सामायिक विशुद्ध नहीं होता ।
- ६२ कम खाना गुणकारी है।
- द३, परमायं दृष्टि से पुण्य भी मोक्ष प्राप्ति मे विघातक=वाद्यक है।
- जहा आत्मा है, वहा उपयोग (चेतना) है, जहा उपयोग है वहां आत्मा है ।

दो सौ चौवीस

सूक्ति त्रिवेणी

५५ यत्र तपः, तत्र नियमात्सयमः। यत्र संयमः, तत्रापि नियमात् तपः।

—वि० चू० ३३३२

५६ ग्रन्न भासइ ग्रन्नं करेइ ति मुसावाग्रो।

—नि० चु० ३६८८

प्रावत्तीए जहा ग्रप्प रक्खंति,तहा ग्रण्णोवि ग्रावत्तीए रिक्खयव्वो ।

—नि० चू० ५६४२-

पाग्यदसग्यविराहगाहि गियमा चरग्यविराहगा।

—नि० चू० ६१७८

दहः दक्वेगा भावेगा वा, ज ग्रप्पगाो परस्स वा उवकारकरगा, तं सक्व वेयावच्चं ॥

—नि० चू० ६६०५

६०. पमायमूलो वंघो भवति।

—नि० चू० ६६५८

- ५४. जहा तप है वहां नियम से सयम है, और जहा संयम है वहां नियम से तप है।
- **६६** 'कहना कुछ और करना कुछ'—यही मृपावाद (असत्य भापण) है।
- अापत्तिकाल मे जैसे अपनी रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरो की भी रक्षा करनी चाहिए।
- == ज्ञान और दर्शन की विराधना होने पर चारित्र की विराधना निश्चित है।
- मोजन, वस्त्र ग्रादि द्रव्य रूप से, और उपदेश एव सत्प्रेरणा आदि भाव-रूप से, जो भी अपने को तथा अन्य को उपकृत किया जाता है, वह सब वैय्यावृत्य है।
- ६० कर्मवंघ का मूल प्रमाद है।

## सुक्तिकर्ग

•

१. एगे स्राया।

--समवायाग १।१

२. विगायमूले धम्मे पन्नत्ते ।

—जाता धर्मकथा ११४

३. म्हिरकयस्स वत्थस्स महिरेण चेव पक्खालिज्जमाणस्स ण्रात्थि सोही ॥

—्ञाता० १।४

४. ग्रहं ग्रव्वए वि, ग्रहं ग्रविट्ठए वि।

—ज्ञाता० १।५

५. भोगेहि य निरवयक्खा, तरंति संसारकतारं।

—ज्ञाता० १।६

६. सुरूवा वि पोग्गला दुरूवत्ताए परिग्गमंति,दुरूवा वि पोग्गला सुरूवत्ताए परिग्गमति।

-ज्ञाता० १।१२

चित्विदयदुद्दतत्तरणस्स, ग्रह एत्तिग्रो हवइ दोसो।
 ज जलर्णाम जलंते, पडइ पयंगो ग्रबुद्धीग्रो।।

ज्ञाता० १।१७।४

## सूवितकरण

- १. स्वरूपदृष्टि से सव ग्रात्माए एक (समान) हैं।
- २. धर्म का मूल विनय = ग्राचार है।
- ३. रक्त से सना वस्त्र, रक्त से घोने से शुद्ध नहीं होता।
- ४. मैं (आत्मा) अन्यय=अविनाशी हूं, अवस्थित=एकरस हूँ।
- जो विषय भोगो से निरपेक्ष रहते हैं, वे संसार वन को पार कर जाते हैं।
- ६. सुरूप पुद्गल (सुंदर वस्तुए) कुरूपता मे परिणत होते रहते हैं और कुरूप पुद्गल सुरूपता मे ।
- चक्षुष् इन्द्रिय की आसिक्त का इतना बुरा परिणाम होता है कि मूर्खं
   पतगा जलती हुई आग मे गिर कर मरजाता है।

-स्रोप० १५०

- मुहस्थ को अपने परिवार में मेढीभूत (स्तभ के समान उत्तरदायित्व वहन करने वाला), आवार, आलवन और चक्षु अर्थात् पय-प्रदर्शक वनना चाहिए ।
- ६ साधक कष्टो से जूभता हुआ काल = मृत्यु से अनपेक्ष होकर रहे।
- १० साधक सयम और तप से आत्मा को सतत भावित करता रहे।
- ११ पत्नी—वर्म मे सहायता करने वाली, धर्म की साथी, धर्म मे अनुरक्त तथा सुख दुख मे समान साथ देने वाली होती है।
- १२ जीवन पानी के बुलवुले के समान और कुशा की नोक पर स्थित जल-विन्दु के समान चचल है।
- सत जन आकाश के समान निरवलेप और पवन के समान निरालव होते
   हैं।
- १४. राजनीति का सूत्र है—'नहीं जीते हुए शत्रुओं को जीतो, और जीते हुओं का पालन करों।'
- १५ अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है। बुरे कर्म का बुरा फल होता है।
- १६ प्रभो ! बापने धर्म का उपदेश देते हुए उपशम का उपदेश दिया और उपशम का उपदेश देते हुए विवेक का उपदेश दिया।
- १७ ससार के सब मनुष्यों और सब देवताओं को भी वह सुख प्राप्त नहीं है, जो सुख अव्यावाघ स्थिति को प्राप्त हुए मुक्त अ।त्माओं को है।

१८. जे से पुरिसे देति वि, सण्एवेइ वि से णं ववहारी।
जे से पुरिसे नो देति, नो सण्एवेइ से णं ग्रववहारी।
—राजप्रक्तीय ४।७०

१६. जत्थेव धम्मायरियं पासेज्जा, तत्थेव वंदिज्जा नमंसिज्जा।
—राजप्र० ४।७६

२०. मा ण तुमं पदेसी !
पुव्व रमिण्जि भवित्ता, पच्छा ग्ररमिण्जि भवेज्जासि ।
—राजप्र० ४। ५२

२१. सम्मिद्द्िट्रस्स सुयं सुयगाण, मिच्छिद्द्टिरस सुयं सुयग्रन्नाण।

—नवी सूत्र ४४

२२. सव्वजीवाण वि य ण अवखरस्स अवतभागो शिच्चुग्घाडियो।
—नवी० ७४

२३. सुट्ठु वि मेहसमुदए होति पभा चद-सूराए। —नदी० ७४

२४, ग्रगुवग्रोगो दन्व।

—ग्रनुयोग द्वार सू० १३

२५. सित्थेगा दोगापाग, कवि च एक्काए गाहाए।

-- अनु० ११६

२६. जस्स सामाणिश्रो ग्रप्पा, सजमे णिश्रमे तवे। तस्स सामाइयं होइ, इइ केवलिभासिग्रं॥

— मनु० १२७

२७. जो समो सन्वभूएसु, तसेसु थावरेसु ग्रा तस्स सामाइयं होइ, इइ केवलिभासिग्रं॥२

— झन्० १२८

२८. जह मम एा पियं दुक्खं, जािएग्रिय एमेव सव्वजीवाएां। न हुएाइ न हुएाविइ ग्रि, समम्हाइ तेरा सो समराोे।। —श्रनु० १२६

१--नियमसार १२७। २--नियमसार १२६।

- १८ जो व्यापारी ग्राहक को अभीष्ट वस्तु देता है और प्रीतिवचन से मतुष्ट भी करता है, वह व्यवहारी है। जो न देता है और न प्रीतिवचन से सतुष्ट ही करता है वह अव्यवहारी है।
- जहा कही भी अपने धर्माचार्य को देखें, वही पर उन्हे वन्दना नमस्कार करना चाहिए।
- २०. हे राजन् । तुम जीवन के पूर्वकाल मे रमणीय होकर उत्तर काल में अरमणीय मत वन जाना।
- २१ सम्यक् दृष्टि का श्रुत, श्रुत ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि का श्रुत, श्रुत अज्ञान है।
- २२ सभी ससारी जीवो का कम से कम अक्षर-ज्ञान का अनन्तवाँ भाग तो सदा उद्घाटित ही रहता है।
- २३. घने मेघावरणो के भीतर भी चद्र सूर्यं की प्रभा कुछ-न कुछ प्रकाशमान रहती ही है।
- २४. उपयोगशुन्य साधना द्रव्य है, भाव नही ।
- २५. एक कण से द्रोण भर पाक की, और एक गाथा से किव की परीक्षा हो जाती है।
- २६. जिस की आत्मा संयम मे, नियम मे एव तप मे सन्निहित = तल्लीन है, उसी की सच्ची सामायिक होती है, ऐसा केवली भगवान ने कहा है।
- २७ जो त्रस (कीट, पतगादि) और स्थावर (पृथ्वी, जल ग्रादि) सब जीवो के प्रति सम है अर्थात् समत्वयुक्त है, उसी की सच्ची सामायिक होती है, ऐसा केवली भगवान ने कहा है।
- २८ जिस प्रकार मुभ को दु.ख प्रिय नहीं है, उसी प्रकार सभी जीवों को दु ख प्रिय नहीं है, जो ऐसा जानकर न स्वय हिंसा करता है, न किसी से हिंसा करवाता है, वह समत्वयोगी ही सच्चा 'समण' है।
- १-१६ या ३२ सेर का एक तौल विशेष। सस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ।

- २६. जो मन से सु-मन (निर्मल मन वाला) है, संकल्प से भी कभी पापोन्मुख नहीं होता, स्वजन तथा परजन मे, मान एवं अपमान में सदा सम रहता है, वह 'समण' होता है।
- ३०. श्रमणत्व का सार है--उपशम
- ३१. जो कपाय को शान्त करता है, वही आराधक है। जो कपाय को शात नहीं करता, उसकी आराधना नहीं होती।
- ३२. श्रमण निर्प्रन्यो का वल 'ग्रागम' (शास्त्र) ही है।
- ३३. रुग्ण साथी की सेवा करता हुआ श्रमण महान् निर्जरा भ्रीर महान् पर्य-वसान (परिनिर्वाण) करता है।
- ३४. चार तरह के पुरुप हैं—
  कुछ व्यक्ति वेप छोड देते हैं, किंतु घर्म नहीं छोड़ते।
  कुछ घर्म छोड़ देते हैं, किंतु वेप नहीं छोडते।
  कुछ वेप भी छोड देते हैं और घर्म भी।
  और कुछ ऐसे होते हैं जो न वेप छोडते हैं, और न घर्म।
- ३५. चित्तवृत्ति निर्मल होने पर ही घ्यान की सही स्थिति प्राप्त होती है। जो विना किसी विमनस्कता के निर्मल मन से धर्म मे स्थित है, वह निर्वाण को प्राप्त करता है।
- ३६ निर्मल चित्त वाला सायक संसार मे पुन जन्म नहीं लेता।
- ३७. जो साधक अल्पाहारी है, इन्द्रियों का विजेता है, सभी प्राणियों के प्रति रक्षा की भावना रखता है, उसके दर्शन के लिए देव भी आतुर रहते हैं।
- ३५. जिस वृक्ष की जड़ सूख गई हो, उसे कितना ही सीचिए, वह हरा भरा नही होता। मोह के क्षीण होने पर कर्म भी फिर हरे भरे नही होते।

- ३६. वीज जब जल जाता है तो उससे नवीन अंकुर प्रस्फुटित नही हो सकता । ऐसे ही कमें वीज के जल जाने पर उससे जन्ममरणरूप ग्रंकुर प्रम्फुटित नहीं हो सकता।
- ४०. जो अपने किए हुए दुष्कर्म को दूसरे निर्दोप व्यक्ति पर डाल कर उसे लाद्धित करता है कि यह "पाप तूने किया है", वह महामोह कर्म का वंघ करता है।
- ४१. जो सही स्थिति को जानता हुआ भी सभा के वीच मे अस्पष्ट एव मिश्र भाषा (कुछ सच कुछ भूठ) का प्रयोग करता है, तथा कलह-द्वेष से युक्त है, वह महामोह रूप पाप कर्म का वध करता है।
- ४२. जिसके आश्रय, परिचय तथा सहयोग से जीवनयात्रा चलती हो उसी की सपत्ति का अपहरण करने वाला दुष्ट जन महामोह कर्म का वध करता है।
- ४३. दु खसागर मे डूवे हुए दु खी मनुष्यो का जो द्वीप के समान सहारा होता है, जो वहुजन समाज का नेता है, ऐसे परोपकारी व्यक्ति की हत्या करने वाला महामोह कमें का वंघ करता है।
- ४४. ज्ञानी नवीन कर्मी का वन्य नहीं करता।
- ४५. हित, मित, मृदु और विचार पूर्वक वोलना वाणी का विनय है।
- ४६. जिस प्रकार तृण, काष्ट से अग्नि,तथा हजारो निदयो से समुद्र तृप्त नहीं होता है, उसी प्रकार रागासक्त आत्मा काम-भोगो से तृप्त नहीं हो पाता।
- ४७. मैंने सद्गति का मार्ग (धर्म) अपना लिया है, अब मैं मृत्यु से नहीं इरता।
- ४८. धीर पुरुष को भी एक दिन अवश्य मरना है, और कायर को भी, जब दोनो को ही मरना है तो अच्छा है कि घीरता (शान्त भाव) से ही मरा जाय।

६०. हुति गुराकारगाइं, सुयरज्जूहिं धरिएयं नियमियाइ ।

नियगाणि इदियाई, जइएगे तुरगा इव सुदंता ॥

-मरण० ६२३

- ४६. जो सम्यग्दरांन से ऋष्ट है, वस्तुत वही अष्ट है, पतित है। क्यों कि दर्शन से अष्ट को मोक्ष प्राप्त नहीं होता।
- ५० जैसे वदर क्षण भर भी शात होकर नहीं वैठ सकता, वैसे ही मन भी सकल्प विकल्प से क्षण भर के लिए भी शात नहीं होता।
- ५१ अहिंसा के समान दूसरा वर्म नहीं है।
- ५२. किसी भी अन्य प्राणी की हत्या वस्तुत अपनी ही हत्या है, और अन्य जीव की दया अपनी ही दया है।
- ५३. अगीतार्थ=अज्ञानी के कहने से अमृत भी नहीं पीना च।हिए।
- ५४ जिस किसी भी क्रिया से वैराग्य की जागृति होती हो, उसका पूर्ण श्रद्धा के साथ आचरण करना चाहिए।
- ५५. वही अनशन तप श्रेष्ठ है जिस से कि मन अमगल न सोचे, इन्द्रियो की हानि न हो और नित्यप्रति की योग-धम कियाओं में विघन न आए।
- ४६. इससे वढकर मनोहर, सुदर और आश्चर्यकारक क्या होगा कि लोग वहुश्रुत के मुख को चन्द्र-दर्शन की तरह देखते रहते है।
- ५७ ज्ञान और चारित्र—इन दोनो की सावना से ही दु ख का क्षय होता है।
- ५८. अर्थ अनयीं का मूल है।
- ५६ जैसे कि जीवितार्थी के लिए विष हित कर नहीं होता, वैसे ही कल्याणा-र्थी के लिए पाप हितंकर नहीं है।
- इंग्निस्त को लगाम से नियंत्रित होने पर अपनी इन्द्रिया भी उसी प्रकार लाभकारी हो जाती हैं, जिस प्रकार लगाम से नियंत्रित तेज दौड़ने वाला घोड़ा।

| दो सौ अडतीस                                                                                | सूक्ति त्रिवेणी |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ६१. मागुसजाई बहुविचित्ता।                                                                  | —मरण० ६४०       |
| ६२. सब्वत्थेसु सम चरे।<br>—इ                                                               | सभासियाइं १।५   |
| ६३ मूलसित्ते फलुप्पत्ती, मूलघाते हत फलं।                                                   | —इसि० २।६       |
| ६४. मोहमूलािंग दुक्खािंग।                                                                  | —इसि॰ २।७       |
| ६५ सीरे दूसि जघा पष्प, विगासमुवगच्छति ।<br>एवं रागो व दोसो य, बंभचेरविगासगो ।              | —इसि० ३।७       |
| ६६ सक्का वण्ही गिवारेतुं, वारिगा जलितो बहि।<br>सव्वोदही जलेगावि, मोहग्गी दुण्गिवारस्रो।    |                 |
| ६७ मणुस्सहिदय पुरिएएं, गहएं दुव्वियाएक ।                                                   | —इसि० ४।६       |
| ६८. संसारसंतईमूलं, पुण्एा पाव पुरेकडं ।                                                    | —इसि० ६।२       |
| ६६ पत्थरेगाहतो कीवो, खिप्प डसइ पत्थरं।<br>मिगरिऊ सरं पप्प, सरुपत्ति विमग्गति॥              | —इसि० १५।२०     |
| ७०. ग्रण्णारा परम दुक्ख, ग्रण्णारा जायते भयं।<br>ग्रण्णारामूलो ससारो, विविहो सन्वदेहिरां।। | —इसि० २१।१      |
| ७१. सीसं जहा सरीरस्स, जहा मूलं दुमस्स य।<br>सन्वस्स साहुघम्मस्स, तहा भागं विघीयते॥         | —इसि० २२1१३     |

सूक्ति कण दो सौ उनतालीस

६१. मानवजाति वहुत विचित्र है।

६२. साधक को सर्वत्र सम रहना चाहिए।

- ६३. मूल को सीचने पर ही फत लगते हैं। मूल नष्ट होने पर फल भी नष्ट हो जाता है।
- ६४. दु.सो का मूल मोह है।
- ६४. जरा सी लटाई भी जिस प्रकार दूध को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार राग-द्वेप का संकल्प संयम को नष्ट कर देता है।
- ६६. वाहर मे जलती हुई अग्नि को थोडे से जल से शात किया जा सकता है। किंतु मोह अर्थात् तृष्णा रूप अग्नि को समस्त समुद्रो के जल से भी शात नहीं किया जा सकता।
- ६७ मनुष्य का मन वडा गहरा है, इसे समभ पाना कठिन है।
- ६८. पूर्व कृत पुण्य और पाप ही संसार परम्परा का मूल है।
- ६९. पत्यर से आहत होने पर कुत्ता आदि क्षुद्र प्राणी पत्थर को ही काटने दौडता है (न कि पत्यर मारने वाले को), किंतु सिंह वाण से आहत होने पर वाण मारने वाले की ग्रोर ही भपटता है।
  [अज्ञानी सिर्फ प्राप्त सुख दु.ख को देखता है, ज्ञानी उसके हेतू को।]
- ७०. अज्ञान सबसे वडा दु ख है। अज्ञान से भय उत्पन्न होता है, सब प्राणियों के ससार भ्रमण का मूल कारण अज्ञान ही है।
- ७१ आत्मधर्मं की साधना मे व्यान का प्रमुख स्थान है जैसे कि शरीर मे मस्तक का, तथा वृक्ष के लिए उसकी जड़ का।

- ७२ सुभासियाए भासाए, सुकडेगा य कम्मुगा। पज्जण्णे कालवासी वा, जसं तु स्रभिगच्छति॥
- —इसि० ३३।४
- ७३. हेमं वा ग्रायसं वावि, वंधरा दुक्खकाररा। महन्वस्सावि दंडस्स, रिगवाए दुक्खसपदा।
- -इसि० ४५।५
- ७४. उप्पज्जिति वियति य, भावा नियमेगा पज्जवनयस्स । दव्विट्ठियस्स सव्वं, सया श्रगुप्पन्नमविगाट्ठं ।। —सन्मतिप्रकरण १।११
- ७५. दव्वं पज्जविवउयं, दव्वविउत्ता य पज्जवा गात्थि। उप्पाय-ट्ठिइ-भंगा, हंदि दिवयलक्खगां एय।। —सन्मित् १।१२
- ७६ तम्हा सव्वे वि एाया, मिच्छादिट्ठी सपक्खपिडबद्धा । ग्रण्णोण्णिरिसया उ ण, हवति सम्मत्तसवभावा ॥ —सन्मित् १।२१
- ७७. ण वि ग्रत्थि ग्रण्णवादो, ण वि तव्वाग्रो जिणोवएसिम । —सन्मति० ३।२६
- ७८. जावइया वयणपहा, तावइया चेव होंति णयवाया। जावइया णयवाया, तावइया चेव परसमया।।
  —सन्मति० ३।४७
- ७६. दव्व खित्तं काल, भावं पज्जाय देस संजोगे। भेदं पडुच्च समा, भावाणं पण्णवणपज्जा॥ —सन्मति० ३।६०
- प्तः ण हु सासणभत्ती मेत्तएण सिद्धंतजाराख्री होइ। ण वि जाणत्री वि णियमा, पण्णवणाणिच्छित्रीणाम।। —सन्मति० ३।६३

- ७२ जो वाणी से सदा सुन्दर वोलता है, और कर्म से सदा सदाचरण करता है, वह व्यक्ति समय पर वरसने वाले मेघ की तरह सदा प्रशसनीय और जनप्रिय होता है।
- ७३. वघन चाहे सोने का हो या लोहे का, वघन तो आखिर दु खकारक ही है। वहुत मूल्यवान दंड (डडे) का प्रहार होने पर भी ददं तो होता ही है!
- ७४. पर्यायद्दि से सभी पदार्थ नियमेन उत्पन्न भी होते हैं, और नष्ट भी। परन्तु द्रव्यद्दि से सभी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश से रहित सदा-काल ध्रुव हैं।
- ७५. द्रव्य कभी पर्याय के विना नहीं होता है, और पर्याय कभी द्रव्य के विना नहीं होता है। अत द्रव्य का लक्षण उत्पाद, नाश और घ्रुव (स्यिति) रूप है।
- ७६. अपने-अपने पक्ष मे ही प्रतिवद्ध परस्पर निरपेक्ष सभी नय (मत) मिथ्या हैं, असम्यक् हैं । परन्तु ये ही नय जब परस्पर सापेक्ष होते हैं, तब सत्य एव सम्यक् वन जाते हैं ।
- ७७. जैन दर्शन मे न एकान्त भेदवाद मान्य है और न एकान्त अभेदवाद। (अत. जैन दर्शन भेदाभेदवादी दर्शन है।)
- ७८ जितने वचनविकल्प हैं, उतने ही नयवाद हैं, और जितने भी नयवाद हैं, ससार मे उतने ही पर समय हैं, श्रर्थात् मत मतान्तर है।
- ७६. वस्तुतत्त्व की प्ररूपणा द्रव्य<sup>9</sup>, क्षेत्र<sup>२</sup>, काल<sup>3</sup>, भाव<sup>४</sup>, पर्याय<sup>५</sup>, देश<sup>६</sup>, संयोग<sup>8</sup> और भेद<sup>८</sup> के आघार पर ही सम्यक् होती है।
- मात्र आगम की भिक्त के वल पर ही कोई सिद्धान्त का ज्ञाता नहीं हो सकता। और हर कोई सिद्धान्त का ज्ञाता भी निश्चित रूप से प्ररूपणा करने के योग्य प्रवक्ता नहीं हो सकता।

१. पदार्थं की मूल जाति, २ स्थिति क्षेत्र, ३ योग्य समय, ४ पदार्थं की मूल शक्ति, ५ शक्तियों के विभिन्न परिणमन अर्थात् कार्यं, ६ व्यावहारिक स्थान, ७ आस-पास की परिस्थिति, ५ प्रकार।

- मुत्त ग्रत्थिनिमेण, न सुत्तमेत्तेण ग्रत्थपिडवत्ती ।
   ग्रत्थगई पुण णयवायगहणलीणा दुरिभगम्मा ॥
   सन्मिति० ३।६४
- द२. णाण किरियारहियं, किरियामेत्तं च दोवि एगता । —सन्मति० ३।६८
- ५३. भद्दं मिच्छादसणसमूहमइयस्स ग्रमयसारस्स । जिणवयणस्स भगवग्रो सविग्गसुहाहिगम्मस्स ॥ —सन्मति० ३।६६
- प्तरः जेगा विगा लोगस्स वि, ववहारो सन्वहा गा गिघडइ । तस्स भुवगोक्कगुरुगो, गामो ग्रगोगंतवायस्स ॥ —सन्मति० ३।७०
- प्प. श्रविह णरो रहिश्रो, ण मुणइ सेसिंदएहि वेएइ। जूयंघो ण य केण वि, जाणइ संपुण्णकरणो वि।। —वसुनन्दि श्रावकाचार ६६
- प्तरः पासम्मि बहिणिमाय, सिसु पि हणेइ कोहंधो ।
  —वसु० श्रा॰ ६७
- ५७. जम्मं मरणेण समं, सपज्जइ जुब्बण जरासिहयं। लच्छी विणाससिहया, इय सव्वं भंगुर मुणह ॥ —कार्तिकेयानुप्रकेश ४
- प्टन. सन्वत्य वि पियवयणं, दुव्वयगो दुज्जगो वि खमकरगां। सन्वेसि गुणगहण, मंदकसायाण दिट्ंठता।। —कार्तिके० ६१
- प्टः सकप्पमग्रो जोग्रो, सुखदुक्खमयं हवेइ सकप्पो।
  —कार्तिके० १८४
- ६०. ग्रंतरतच्चं जीवो, वाहिरतच्च हवंति सेसाणि ।
  —कार्तिके० २०४
- हिदमिदवयग् भासदि, सतोसकरं तु सव्वजीवाण ।
   —कार्तिके० ३३४

- प्रतिपत्ति नहीं हो सकती । अर्थ का ज्ञान तो गहन नयवाद पर आधा-रित होने के कारण वडी कांठनता से हो पाता है ।
- =२. क्रियाशून्य ज्ञान और ज्ञानशून्य क्रिया-दोनो ही एकान्त हैं, (फलत जैन दर्शनसम्मत नहीं है।)
- प्रविभिन्न मिथ्यादर्शनो का समूह, अमृतसार अमृत के समान क्लेश का नाशक, और मुमुक्षु आत्माओ के लिए सहज सुवोध भगवान जिन-प्रवचन का मंगल हो।
- दश् जिसके विना विश्व का कोई भी व्यवहार सम्यग् रूप से घटित नहीं होता है, अतएव जो त्रिभुवन का एक मात्र गुरु (सत्यार्थ का उपदेशक) है, उस अनेकान्त वाद को मेरा नमस्कार है।
- ५ आँखो से ग्रवा मनुष्य, ऑल के सिवाय वाकी सब इ द्रियो से जानता है, किन्तु जूए मे ग्रवा हुआ मनुष्य सब इन्द्रियाँ होने पर भी किसी इन्द्रिय से कुछ नही जान पाता ।
- ५६. क्रोब मे अघा हुआ मनुष्य पास मे खडी मां, विह्न और वच्चे को भी मारने लग जाता है।
- जन्म के साथ मरण, यौवन के साथ बुढापा, लक्ष्मी के साथ विनाश निर तर लगा हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को नश्वर समक्षना चाहिए।
- ८८. सब जगह प्रिय वचन वोलना, दुर्जन के दुर्वचन वोलने पर भी उसे क्षमा करना, और सब के गुण ग्रहण करते रहना—यह मदकपायी (शान्त स्वभावी) आत्मा के लक्षण हैं।
- ८६. जीव सकल्पमय है, और सकल्प सुखदु खात्मक हैं।
- ६०. जीव (आत्मा) अन्तस्तत्त्व है, बाकी सब द्रव्य वहिस्तत्व हैं।
- ६१. साधक दूसरो को सतोप देने वाला हितकारी और मित—सक्षिप्त वचन वोलता है।

```
मुक्ति त्रिवेणी
दो सो चीवालीस
६२. जो बहुमुल्लं वत्यु, ग्रप्पमुल्लेगा णेव गिण्हेदि।
     वीसरियं पि न गिण्हदि, लाभे थूये हि तूसेदि ॥
                                                 –कार्तिके० ३३४
६३. धम्मो वत्युसहावो।
                                                --- कार्तिके० ४७८
६४. निग्गहिए मगापसरे, ग्रप्पा परमप्पा हवइ।
                                               -श्राराधनासार २०
६५. मराणरवइए मरणे, मरति सेणाइं इन्दियमयाइ ।
                                                — श्राराधना० ६०
६६. सुण्णीकयम्मि चित्ते, णूगां ग्रप्पा पयासेइ।
                                                 -श्राराधना० ७४
६७. सुजणो वि होइ लहुग्रो, दुज्जणसमेलगाए दोसेण।
      माला वि मोल्लगस्या, होदि लहु मडयसंसिट्ठा ॥
                                          –भगवती श्राराधना ३४५
६८. श्रकहितस्स वि जह गहवइणो जगविस्स्दो तेजो।
                                               -भग० ग्रा० ३६१
६६. वायाए ग्रकहंता सुजणे, चरिदेहि कहियगा होति ।
                                              ---भग० आ० ३६६
१००. किच्चा परस्स णिदं, जो ग्रप्पारा ठवेदुमिच्छेज्ज।
       सो इच्छदि ग्रारोगं, परिमम कडुग्रोसहे पीए।।
                                              —भग० ग्रा० ३७१
१०१. दट्ठूण अण्णदोसं, सप्पुरिसो लिजिओ सयं होइ।
                                              —भग० मा० ३७२
१०२. सम्मद् सणलंभो वर खु तेलोक्कलंभादो।
                                               –भग० स्ना० ७४२
१०३. णाणं अकुसभूदं मत्तस्स ह चित्तहित्थस्स ।
                                               –भग० श्रा० ७६०
```

- ६२. वही सद् गृहस्य श्रावक कहलाने का अधिकारी है, जो किसी की बहुमूल्य वस्तु को अल्पमूल्य देकर नहीं ले, किसी की मूली हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करे, और थोड़ा लाभ (मुनाफा) प्राप्त करके ही सतुष्ट रहे।
- ६३. वस्तु का अपना स्वभाव ही उसका धर्म है।
- ६४. मन के विकल्पों को रोक देने पर आत्मा, परमात्मा वन जाता है।
- ६५ मन रूप राजा के मर जाने पर इन्द्रियां रूप सेना तो स्वय ही मर जाती है। (अत. मन को मारने—वश मे करने का प्रयत्न करना चाहिए।)
- १६. चित्त को (विषयो से) शून्य कर देने पर उसमे बात्मा का प्रकाश भलक उठता है।
- १७ टुर्जन की सगित करने से सज्जन का भी महत्त्व गिर जाता है, जैसे कि मुल्यवान माला मुर्दे पर डाल देने से निकम्मी हो जाती है।
- ६८. अपने तेज का वखान नहीं करते हुए भी सूर्य का तेज स्वतः जगविश्रुतहै।
  - ६६. श्रेष्ठ पुरुष अपने गुणो को वाणी से नही, किंतु सच्चरित्र से ही प्रकट करते हैं।
- १००. जो दूसरो को निंदा करके अपने को गुणवान प्रस्थापित करना चाहता है, वह व्यक्ति दूसरो को कड़वी औषव पिला कर स्वय रोगरहित होने की इच्छा करता है।
- १०१. सत्पुरुप दूसरे के दोप देख कर स्वयं मे लज्जा का अनुभव करता है। (वह कभी उन्हें अपने मुह से नहीं कह पाता)।
- १०२. सम्यक् दर्शन की प्राप्ति तीन लोक के ऐश्वयं से भी श्रेष्ठ है।
- १०३. मन रूपी उन्मत्त हाथी को वश मे करने के लिए ज्ञान अंकुश के समान है।

दो सौ छियालीस

सूक्ति त्रिवेणी

- १०४ सञ्वेसिमासमाण हिदय गव्भो व सव्वसत्थाण।
  —भग० ग्रा० ७६०
- १०५ जीवो वभा जीविम्म चेव चरिया, हिवज्ज जा जिंदणो । त जाण वभचेर, विमुक्कपरदेहितित्तिस्स ॥ —भग० आ० ५७६
- १०६ होदि कसाउम्मत्तो उम्मतो, तथ ण पित्तउम्मत्तो ।
  —भग० ग्रा० १३३१
- १०७ कोवेण रक्खसो वा, णराण भीमो णरो हवदि।
  —भग० स्रा० १३६१
  - १०८. रोसेण रुइहिदग्रो, णारगसीलो णरो होदि ।
    —भग० ग्रा० १३६६
  - १०६ सयणस्स जणस्स पिग्रो, एरो ग्रमागी सदा हवदि लोए। ग्राण जसं च ग्रत्थ, लभदि सकज्ज च साहेदि।। —भग० ग्रा० १३७६
  - ११०. सच्चारा सहस्सारा वि, माया एक्कावि सासेदि।
    —भग० श्रा० १३८४
  - १११. मग्गो मग्गफल ति य, दुविह जिएासासएो समक्खादं।
    —मूलाचार २०२
  - ११२. मगासलिले थिरभूए, दीसइ ग्रप्पा तहाविमले।

— तत्वसार ४१

- १०४. अहिंसा सव आश्रमो का हृदय है, सव शास्त्रो का गर्भ—उत्पत्तिस्थान है।
- १०५. ब्रह्म का अर्थ है-आत्मा, आत्मा मे चर्या-रमण करना-ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी की पर देह मे प्रवृत्ति और तृष्ति नही होती।
- १०६. वात, पित्त आदि विकारों से मनुष्य वैसा उन्मत्त नहीं होता, जैसा कि कपायों से उन्मत्त होता है। कपायोन्मत्त ही वस्तुत उन्मत्त है।
- १०७. ऋुद्ध मनुष्य राक्षस की तरह भयकर वन जाता है।
- १०८ फोघ से मनुष्य का हृदय रौद्र वन जाता है। वह मनुष्य होने पर भी नारक (नरक के जीव) जैसा आचरण करने लग जाता है।
- १०६ निरिभमानी मनुष्य जन और स्वजन—सभी को सदा प्रिय लगता है। वह ज्ञान, यश और सपत्ति प्राप्त करता है तथा अपना प्रत्येक कार्यं सिद्ध कर सकता है।
- १११ एक माया (कपट) -- हजारो सत्यो का नाश कर डालती है।
- १११. जिन शासन (आगम) में सिर्फ दो ही वात वताई गई हैं-मार्ग और मार्ग का फल ।
- ११२ मन रूपी जल, जब निर्मल एव स्थिर हो जाता है, तब उसमे आत्मा का दिव्य रूप भलकने लग जाता है।

# सूक्ति त्रि वे णी बौद्ध-घारा

# स्तपटक: दीघनिकाय को सूक्तियां

१. सीलपरिघोता पञ्जा, पञ्जापरिघोतं सीलं। यत्थ सीलं तत्थ पञ्जा, यत्थ पञ्जा तत्थ सीलं ।

२. रागरता न दक्खति, तमोखधेन ग्रावुटा।

३. देवतानुकम्पितो पोसो, सदा भद्रानि पस्सती।

४. ग्रप्पमत्ता सतीमन्तो, सुसीला होथ भिक्खवो !

५. वयधम्मा सखारा, ग्रप्पमादेन सम्पादेथा।

६. श्रनिच्चा वत संखारा, उप्पादवयधिमानो। उप्पिज्जित्वा निरुज्भिन्ति, तेस वूपसमो सुखो ।।

--- 31818

---- २।१।६

--- २।३।६

--- 713180

-213173

-213123

१--भिक्षु जगदीश काष्यप सपादित, नव नालन्दामहाविहार सस्करण ।

# सुत्तपिटक .

# दीघनिकाय की सुवितयां

- शील से प्रज्ञा (=ज्ञान) प्रक्षालित होती है, प्रज्ञा से शील (आचार) प्रक्षालित होता है।
   जहाँ शील है, वहाँ प्रज्ञा है। जहाँ प्रज्ञा है वहाँ शील है।
- गहन अन्यकार से आच्छन्न रागासक्त मनुष्य सत्य का दर्शन नहीं कर सकते।

जिस पर देवताओं (दिव्यपुरुपों) की कृपा हो जाती है, वह व्यक्ति सदा

3.

- मगल ही देखता है, अर्थात् कल्याण ही प्राप्त करता है।

  ४. भिक्षुओ ! सदैव अप्रमत्त, स्मृतिमान् (सावधान) ग्रीर सुशील (सदाचारी) होकर रहो।
- ५. जो भी संस्कार (कृत वस्तु) हैं,सब व्ययवर्मा (नाशवान्) हैं । अतः अप्रमाद के साथ (आलस्य रहित होकर) जीवन के लक्ष्य का सम्पादन करो । ।
- ६. सभी संस्कार (उत्पन्न होने वाली वस्तुएँ) अनित्य हैं, उत्पत्ति ग्रीर क्षय स्वभाव वाले हैं। अस्तु जो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाले है, उनका ज्ञान्त हो जाना ही सुख है। 2
- १-वुद्ध की अन्तिम वाणी। २-वुद्ध के निर्वाण पर देवेन्द्र शक्र की उक्ति।

| चार       | सूर्व                                                                                               | क्ते त्रिवेणी            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ७.        | दुक्खा सापेक्खस्स कालं किरिया,<br>गरहिता च सापेक्खस्स कालं किरिया।                                  | <del></del> २।४।१३       |
| <b>5.</b> | सारथीव नेत्तानि गहेत्वा, इन्द्रियाणि रक्खन्ति पण्डिता                                               |                          |
| ٤.        | पियाप्पिये सित इस्सामच्छिरियं होति,<br>पियाप्पिये ग्रसित इस्सामच्छिरिय न होति।                      | —-२। <b>=</b> 1३         |
| १०.       | छन्दे सति पियाप्पिय होति,<br>छन्दे श्रसति पियाप्पियं न होति।                                        | <b>?</b>    <b>=</b>   3 |
| ११.       | सक्कच्च दानं देथ, सहत्था दानं देथ,<br>चित्तीकतं दानं देथ, ग्रनपिवद्ध दान देथ।                       | —२।१०।५                  |
| १२.       | याव ग्रत्तानं न पस्सति, कोत्थु ताव व्यग्घो त्ति मञ्जिति                                             | त ।<br>—३।१।६            |
| १३        | लाभ-सक्कार-सिलोकेन ग्रत्तानुक्कंसेति परं वम्भेति,<br>ग्रयं पि खो, निग्रोघ, तपस्सिनो उपिककलेसो होति। | <b>३</b> 1२1४            |
| १४        | तपस्सी अक्कोधनो होति, अनुपनाही ।                                                                    | —-३।२।४                  |
| १५        | तपस्सी ग्रनिस्सुकी होति, ग्रमच्छरी।                                                                 | —-३।२ <b>।</b> ४         |
| १६        | यत्तदीपा भिक्खवे विहरथ, यत्तसर <b>गा, य्रनञ्जसर</b> गा                                              | ।<br>३।३।१               |

- कामनायुक्त मृत्यु दु खरूप होती है, कामनायुक्त मृत्यु निन्दनीय होती है।
- जिस प्रकार सारिय लगाम पकड़ कर रथ के घोड़ों को अपने वर्श में किए
   रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी साधक ज्ञान के द्वारा अपनी इन्द्रियों को वश में रखते हैं।
- ६. प्रिय-अप्रिय होने से ही इर्प्या एव मात्सर्य होते है।
  प्रिय-अप्रिय के न होने से ईर्ध्या एवं मात्सर्य नही होते।
- १०. छन्द (कामना-चाह) के होने से ही प्रिय-अप्रिय होते है। छन्द के न होने से प्रिय-अप्रिय नहीं होते।
- ११. सत्कारपूर्वक दान दो, अपने हाथ से दान दो, मन से दान दो, ठीक तरह से दोपरहित दान दो।
- जव तक अपने आपको नही पहचानता, तव तक सियार अपने को व्याघ्र समभता है।
- १३. जो लाभ, सत्कार और प्रशसा होने पर अपने को वड़ा समभने लगता है और दूसरो को छोटा, हे निग्रोघ । यह तपस्वी का उपक्लेश है।
- १४. सच्चा तपस्वी क्रोघ ग्रीर वैर से रहित होता है।
- १५. सच्चा तपस्वी ईर्प्या नही करता, मात्सर्य नही करता।
- १६. भिक्षुओ ! आत्मदीप (स्वयं प्रकाश, आप ही अपना प्रकाश) और आत्मशरण (स्वावलम्बी) होकर विहार करो, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो ।

१७ 'यं त्रकुसल त ग्रिभिनवज्जेय्यासि, य ग्रकुसलं तं समादाय वत्ते य्यासि, इदं खो, तात, त ग्रिरयं चक्कवित्तवत।

--- ३।३।१

- १८. ग्रधनानं धने ग्रननुष्पदीयमाने दालिद्दिय वेपुल्लमगमासि, दालिद्दिये वेपुल्लं गते ग्रदिन्नादान वेपुल्लमगमासि। —३।३।४
- १६ धम्मो व सेट्ठो जनेतिस्म, दिट्ठे चेव धम्मे ग्रिभसम्पराय च।
  —३।४।२
- २०. पागातिपातो ग्रदिन्नादान, मुसावादो च बुच्चित ।
  परदारगमनं चेव, नष्पससन्ति पण्डिता ॥
  —३।६।१
- २१. छन्दागित गच्छन्तो पापकम्मं करोति, दोसागित गच्छन्तो पापकम्मं करोति, मोहागित गच्छन्तो पापकम्म करोति, भयागित गच्छन्तो पापकम्मं करोति।

--- ३।५।२

२२ छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्म नातिवत्तति । ग्रापूरति यसो तस्स, सुनकपनखे व चन्दिमा ॥

-- 31512

२३. जूतप्पमादट्ठानानुयोगो भोगान श्रपायमुखं, पापमित्तानुयोगो भोगान श्रपायमुखं, श्रालस्यानुयोगो भोगानं श्रपायमुखं।

--- 31=13

२४. सन्दिट्ठिका धनजानि, कलहप्पवड्ढनो, रोगानं ग्रायतनं, ग्रकित्तसञ्जननी, कोपीननिदसनी पञ्जाय दुव्वलिकरगी।

-- ३|=|२

२५ यो च अत्यंसु जातेसु, सहायो होति सो सखा।

- 31517

- १७. 'जो बुराई है उसका त्याग करो ग्रौर जो भलाई है उसको स्वीकार कर पालन करो'— तात, यही आर्य (श्रोप्ठ) चक्रवर्ती व्रत है।
- १८. निर्घनों को घन न दिये जाने से दरिद्रता वहुत वह गई और दरिद्रता के वहुत वह जाने से चोरी वहुत वह गई।
- १६. धर्म ही मनुष्यों मे श्रोप्ठ है, इस जन्म में भी, परजन्म में भी।
- २० जीवहिंसा, चोरी, भूँठ और परस्त्रीगमन ये कलुषित कर्म हैं। इन कर्मों की पडितजन प्रशंसा नहीं करते।
- २१. मनुष्य राग के वश होकर पापकर्म करता है, द्वेप के वश होकर पापकर्म करता है, मोह के वश होकर पापकर्म करता है, भय के वश होकर पापकर्म करता है।
- २२. जो छन्द (राग), द्वेप, भय और मोह से घर्म का अतिक्रमण नहीं करता, उसका यश शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की भाति निरन्तर बढता जाता है।
- २३. जूआ आदि प्रमाद स्थानो का सेवन ऐश्वर्य के विनाश का कारण है। बुरे मित्रो का सग ऐश्वर्य के विनाश का कारण है। आलस्य मे पडे रहना ऐश्वर्य के विनाश का कारण है।
- २४ शराव तत्काल धन की हानि करती है, कलह को वढाती है, रोगो का घर है, अपयश पैदा करने वाली है, लज्जा का नाश करने वाली है और बुद्धि को दुर्वल बनाती है।
- २५. जो काम पड़ने पर समय पर सहायक होता है, वही सच्चा मित्र है।

-- 31516

- २६. अतिनिद्रा, परस्त्रीगमन, लड़ना-भगडना, अनर्थ करना, बुरे लोगो की मित्रता और अति कृपणता—ये छह दोप मनुष्य को वर्वाद करने वाले हैं।
  - २७. जो नीच पुरुषों के सग रहते हैं, ज्ञानी जनो का सत्सग नहीं करते, वे कृष्ण पक्ष के चन्द्रमा के समान निरन्तर हीन (क्षीण) होते जाते हैं।
  - २८. जो दिन में सोता रहता है, रात में उठने से घवराता है, और हमेशा नशे में युत रहता है, वह घरगृहस्थी नहीं चला सकता।
  - २६. आज वहुत सर्दी है, आज वहुत गर्मी है, अब तो वहुत सन्ध्या (देर) हो गई,—इस प्रकार कर्तंच्य से दूर भागता हुआ मनुष्य धनहीन दिरद्र हो जाता है।
  - ३०. जो व्यक्ति काम करते समय सर्दी-गर्मी को तिनके से अधिक महत्व नहीं देता, वह कभी सुख से विचत नहीं होता।
  - ३१, दुष्ट मित्र सामने प्रशंसा करता है, पीठ पीछे निन्दा करता है।
  - ३२. उपकार करने वाला मित्र सुहृद् होता है, सुख टु.ख मे समान भाव से साथ रहने वाला मित्र सुहृद् होता है।
  - ३३. सदाचारी पिंडत प्रज्वलित अग्नि की भाँति प्रकाशमान होता है ।
  - ३४, जैसे कि मधु जुटाने वाली मधुमक्खी का छत्ता वढता है, जैसे कि वल्मीक वढ़ता है, वैसे ही धर्मानुसार कमाने वाले का ऐक्वयं वढता है।

(4)

- ३५. सद्गृहस्य प्राप्त घन के एक भाग का स्वयं उपयोग करे, दो भागो को व्यापार आदि कार्य क्षेत्र मे लगाए और चौथे भाग को आपत्तिकाल मे काम आने के लिए सुरक्षित रख छोडे।
- ३६. माता-पिता पूर्व दिशा है, आचार्य (शिक्षक) दक्षिण दिशा है, स्त्री-पुत्र पश्चिम दिशा है, मित्र-अमात्य उत्तर दिशा है—

  दास और कर्मकर—नौकर अवोदिशा (नीचे की दिशा) है, श्रमण-ब्राह्मण ऊर्ध्व-दिशा—ऊपर की दिशा है। गृहस्य को अपने कुल मे इन छहो दिशाओं को अच्छी तरह नमस्कार करना चाहिए, अर्थात् इनकी यथा-योग्य सेवा करनी चाहिए।
- ३७. पण्डित, सदाचारपरायण, स्नेही, प्रतिभावान, एकान्तसेवी--आत्मसयमी, विनम्न पुरुष ही यश को पाता है।
- ३८. उद्योगी, निरालस, आपत्ति मे न डिगनेवाला, निरन्तर काम करनेवाला, मेघावी पुरुष यश को पाता है।
- ३६ साधक के लिए जैसा दिन वैसी रात, जैसी रात वैसा दिन।



१—राजगृहिनवासी श्रेष्ठी पुत्र भ्रुगाल, पिता के अन्तिम कथनानुसार छहो दिशाओं को नमस्कार करता था, किन्तु वह 'छह दिशा' के वास्तिवक ममें को नहीं जान पा रहा था। तथागत बुद्ध ने 'छह दिशा' की यह वास्तिविक व्याख्या उसे वताई।

### सुत्तविटक

#### ु मजिभमनिकाय की सूक्तियां ै

3

१. सम्पन्नसीला, भिक्खवे, विहरथ ।

-१।६।१
२. निच्चं पि बालो पक्खंतो, कण्हकम्मो न सुज्भति ।

-१।७।६
३. सुद्धस्स वे सदा फग्गु, सुद्धस्सुपोसथो सदा ।

सुद्धस्स सुचिकम्मस्स सदा सम्पज्जते वत ।)

-१।०।६
४. 'ग्रत्तना पिलपिलपिलपन्नो परं पिलपिलपिन्नं,

उद्धरिस्सती' ति नेत ठानं विज्जति ।

'ग्रत्तना अपिलपिलपन्नो पर पिलपिलपन्नः ।

उद्धरिस्सती' ति ठानमेतं विज्जति ।।

-१।६।६
४. कतमं चात्रुसो, ग्रकुसलमूलं ?

लोभो ग्रकुसलमूल, दोसो ग्रकुसलमूल. मोहो ग्रकुसलमूलं ।

भिक्षु जगदीश काश्यप संपादित, नवनालन्दामहाविहार संस्करण।

---१।८।३

## सुत्तिपटकः मिज्भमनिकाय की सुक्तियां

- १ भिक्षओ । शील-सपन्न होकर विचरो ।
- २. काले (बुरे) कर्म करने वाला मूढ चाहे तीर्थों में कितनी ही डुविकयाँ लगाए, किन्तु वह शुद्ध नहीं हो सकता।
- ३. शुद्ध मनुष्य के लिए सदा ही फल्गु (गया के निकट पित्र नदी) है, सदा ही उपोसथ (व्रत का दिन) है। शुद्ध और शुचिकर्मा के व्रत सदा ही सम्पन्न (पूर्ण) होते रहते है।
- ४. जो स्वय गिरा हुआ है, वह दूसरे गिरे हुए को उठाएगा, यह सम्भव नही है। जो स्वयं गिरा हुग्रा नहीं है, वहीं दूसरे गिरे हुए को उठाएगा, यह संभव है।
- ५. आयुष्मन् । पाप (अकुशल) का मूल क्या है ? लोभ पाप का मूल है, द्वेप पाप का मूल है । श्रीर मोह पाप का मूल है ।

| चौदह       |                                                                                                  | सूक्ति त्रिवेणी          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ξ.         | भिवलवे, कुल्लूपमो, मया धम्मो देसितो<br>नित्थरणत्थाय, नो गहणत्थाय॥                                |                          |
|            |                                                                                                  | १।२२१४                   |
| ૭          | राग-दोस परेतिह, नाय धम्मो सुसम्बुधो ।                                                            | 0.5613                   |
| <u></u>    |                                                                                                  | —१।२६।३<br>—             |
| দ.         | भिक्खवे, नियदं ब्रह्मचरियं लाभ-सक्कार-सिलोकानि                                                   | सस्रा<br>—शश्हाप्र       |
| 0          | न जरन विकास विकास गरिएका गरिएका गरिए                                                             |                          |
| c.         | न ताव, भिक्खवे, भिक्खुनो इधे कच्चे ग्रादीनवा संवि<br>याव न जत्तज्भापन्नो होति यसप्पत्तो।         | 100[[+(],                |
|            | वाव ग जराज्कावरमा हु।।त वस्त्वता ।                                                               | <b>—શ</b> ા૪૭ <b>ા</b> શ |
| 20         | विज्जाचरणसम्पन्नो, सो सेट्ठो देवमानुसे ।                                                         | •                        |
| 10,        | विष्णावस्त्रास्यकाः ता तद्वा प्यमानुतः ।                                                         | —- <b>२</b> ।३।५         |
| 9 9        | यं करोति तेन उपपज्जित ।                                                                          |                          |
| 11.        | य कराति तम उपप्रजात ।                                                                            | २१७१२                    |
| <b>१</b> २ | यस्स कस्सचि सम्पणानमुसावादे नत्थि लज्जा,                                                         |                          |
|            | नाह तस्स किञ्चि पाप ग्रकरगीय ति वदामि ।                                                          |                          |
|            |                                                                                                  | —-२।११।१<br>-•••         |
| १३.        | पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा कायेन कम्मं कातव<br>पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा वाचाय कम्मं कातव |                          |
|            | पच्चवेक्खित्वा पच्चवेक्खित्वा मनसा कम्म कात                                                      |                          |
|            |                                                                                                  | 718817                   |
| १४.        | न मीयमान धनमन्वेति किञ्च,                                                                        |                          |
|            | पुत्ता च दारा च घनं च रठ्ठं।                                                                     |                          |
|            |                                                                                                  | —-२।३२।४                 |
| १५.        | न दीघमायुं लभते घनेन,                                                                            |                          |
|            | न चा पि वित्तेन जरं विहन्ति।                                                                     | カロネカレマ                   |
| 9 F.       | तस्मा हि पञ्जा व धनेन सेय्यो,                                                                    | —२।३२।४                  |
| 14.        | याय वोसानमिद्यादिगच्छति ।                                                                        |                          |
|            | The transfer of the other                                                                        | —२।३२ <b>।</b> ४         |

- ६. भिक्षुओ ! मैंने वेंडे की भाँति निस्तरण (पार जाने) के लिए तुम्दे धमं का उपदेश किया है, पकड रखने के लिए नही ।
- जो व्यक्ति राग और द्वेष से प्रलिप्त है, उस को धर्म का जान लेना सुकर नही है।
- प्त. भिक्षुओ । यह ब्रह्मचर्यं (साम) लाभ, सत्कार एव यश पाने के लिए नहीं है।
- भिक्षुओ । जब तक भिक्षु को ख्याति एव यश प्राप्त नही होता है, तब तक उसको कोई भी दोप नही होता ।
- जो विद्या और चरण से सम्पन्न है, वह सब देवताओं और मनुष्यों में श्रेष्ठ है।
- ११. प्राणी जो कमं करता है, वह अगले जन्म मे उसके साथ रहता है।
- १२ जिसे जान-वूम कर भूठ वोलने मे लज्जा नही है उसके लिए कोई भी पाप कमें अकरणीय नही है, ऐसा मैं मानता हूँ।
- १३. अच्छी तरह देख-परख कर काया से कमं करना चाहिए। अच्छी तरह देख-परख कर वचन से कमं करना चाहिए। अच्छी तरह देख-परख कर मन से कमं करना चाहिए।
- १४. मरने वाले के पीछे पुत्र, स्त्री, धन और राज्य कुछ भी नही जाता है।
- १५. घन से कोई लम्बी आयु नही पा सकता है, और न घन से जरा का ही नाश किया जा सकता है।
- १६. घन से प्रज्ञा ही श्रेष्ठ है, जिससे कि तत्त्व का निश्चय होता है।

-312518

- १७ सेंघ के द्वार पर पकडा गया पापी चोर जैसे अपने ही कमं से मारा जाता है, इसी प्रकार पापी जन मरकर परलोक मे अपने ही कमं से पीडित होते हैं।
- १८ जो पहले के अजित पाप को वाद मे माजित (साफ) कर देता है, वह मेघ से मुक्त चन्द्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है।
- १६. जैसे वर्डई लकड़ी को सीचा करते हैं, वैमे ही पण्डित अपने को अर्थात् आत्मा को सावते हैं।
- २०. अप्रमत्त भाव से घ्यान करने वाला साधक विपुल सुख को पाता है।
- २१ महाराज । जो कायिक ग्राचरण अपनी पीडा के लिए होता है, पर की पीडा के लिए होता है, दोनों की पीड़ा के लिए होता है, उससे अकुशल वमंं (पाप) वढते हैं, कुशल धमंं नष्ट हो जाते हैं।
- २२. भिक्षुओ । जो भी भय उत्पन्न होते हैं, वे सभी मूर्ख से उत्पन्न होते हैं, पण्डित से नही । जो भी उपद्रव उत्पन्न होते हैं वे सभी मूर्ख से उत्पन्न होते है, पण्डित से नही ।
- २३ भिक्षुओ ! मिथ्या वचन क्या है ?

  मृपावाद (भूठ), चुगलो, कटु वचन और वकवास मिथ्या वचन है।
- २४. सम्यग्समाधि से ही सम्यग्ज्ञान होता है, सम्यग्ज्ञान से ही सम्यग् विमुक्ति होती है।
- २४ वड़ी-वडी वाते वनाने वाले एक जैसे लोगों में, कोई भी अपने को वाल (अज्ञ) नहीं मानता ।

| अठारह                                                                                                                                                  | सूक्ति त्रिवेणी                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| २६. एकस्स चरितं सेय्यो, नित्य बाले सहायता।                                                                                                             | —- ३।२ <i>=</i> ।१                    |
| २७ ग्रतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिकंखे ग्रनागतं।<br>यदतीतं पहीनं तं, ग्रप्पत्त च ग्रनागतं॥                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                        | —==================================== |
| २८ ग्रज्जेव किच्चमातप्प, को जञ्जा मरगां सुवे ।                                                                                                         | - ३।३१।१                              |
| २६. ग्रतरमानो व भासेय्य, नो तरमानो।                                                                                                                    | <b></b> ₹1₹                           |
| ३० तरमानस्स भासतो कायो पि किलमति,<br>चित्त पि उपहञ्जति, सरो पि उपहञ्जति,<br>कण्ठो पि स्रातुरीयति, स्रविसट्ठं पि होति,<br>स्रविञ्जेय्य तरमानस्स भासितं। |                                       |
|                                                                                                                                                        | ३1३६1२                                |
| ३१ एसो हि, भिक्खु, परमो ग्ररियो उपशमो,<br>यदिदं राग-दोस-मोहानं उपशमो ।                                                                                 |                                       |
|                                                                                                                                                        | —३१४०१२                               |
| ३२. मुनि खो पन, भिक्खु, सन्तो न जायति,<br>न जीयति, न मीयति ।                                                                                           |                                       |
|                                                                                                                                                        | —-३।४०। <i>२</i>                      |
| ३३. कम्मं विज्जा च धम्मो च, सील जीवितमुत्तमं ।<br>एतेन मच्चा सुज्भन्ति, न गोत्तोन धनेन वा ॥                                                            |                                       |
|                                                                                                                                                        | ३।४३।३                                |
| ३४. यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्व तं निरोधधम्मं ।                                                                                                          | —३।४७।१                               |
| <b>P</b>                                                                                                                                               |                                       |
|                                                                                                                                                        |                                       |

- २६. अकेला विचरना अच्छा है, परन्तु मूखं साथी अच्छा नही।
- २७. न अतीत के पीछे दौड़ो और न भविष्य की चिन्ता मे पड़ो। क्योंकि जो अतीत है, वह तो नष्ट हो गया, और भविष्य अभी आ नहीं पाया है।
- २८. आज ही अपने कर्तव्य कर्म मे जुट जाना चाहिए। कौन जानता है, कल मृत्यु ही आ जाए?
- २६. बीरे से वोलना चाहिए, जल्दी नही।
- ३० जल्दी वोलने वाले के शरीर को भी कष्ट होता है, चित्त भी पीडित होता है, स्वर भी विकृत होता है, कण्ठ भी आतुर होता है, और जल्दी वोलने वाले की वात श्रोता के लिए अस्पष्ट एवं अविज्ञेय (समभ मे न आने जैसी) होती है।
- ३१. राग, द्वेप एव मोह का उपशम (शमन) होना ही परम आयं उपशम है।
- ३२ भिक्षु, शात मुनि न जन्मता है, न बुढियाता है और न मरता है।
- ३३. कमं, विद्या, घमं, शील और उत्तम जीवन—इनसे ही मनुष्य शुद्ध होते हैं गोत्र और वन से नहीं।
- ३४ जो कुछ उत्पन्न होता है, वह सब नष्ट भी होता है।

## सुत्तपिटकः

#### ु <sup>े</sup>संयुत्तनिकाय की सूक्तियां

0

उपनीयति जीवितमप्पमायुः
 जरूपनीतस्स न सन्ति तागा।
 एतं भय मरणे पेक्खमानोः
 पुञ्जानि कयिराथ सुखावहानि।।
.

ग्रच्चेन्ति काला तरयन्ति रित्तयो,
 वयोगुणा ग्रनुपुव्वं जहन्ति।
 एतं भयं मरणे पेक्खमानो,
 पुञ्जानि कयिराथ सुखावहानि।।

येसं धम्मा श्रसम्मुट्ठा, परवादेसु न नीयरे ।ते सम्बुद्धा सम्मदञ्जा, चरन्ति विसमे सम ॥

४. ग्रतीतं नानुसोचन्ति, नप्पजप्पन्ति नागतं। पच्चुप्पन्नेन यापेन्ति, तेन वण्णो पसीदति॥

१. भिक्षु जगदीश काश्यप सपादित नवनालन्दा संस्करण।

---**१**1१1४

--- १1१15

---१।१।१०

## सुत्तपिटकः संयुत्तनिकाय की सूवितयां

- जीवन वीत रहा है, आयु वहुत थोड़ी है, बुढापे से वचने का कोई उपाय नहीं है। मृत्यु के इस भय को देखते हुए सुख देने वाले पुण्य कमें कर लेने चाहिए।
- समय गुजर रहा है, रातें बीत रही है, जिन्दगों के जमाने एक पर एक निकल रहे हैं, मृत्यु के इस भय को देखते हुए सुख देने वाले पुण्य कर्म कर लेने चाहिए।
- इ. जिन्होने धर्मों को ठीक तरह जान लिया है, जो हर किसी मत पक्ष में वहकते नहीं हैं, वे सम्बुद्ध है, सब कुछ जानते हैं, विपम स्थिति में भी उनका आचरण सम रहता है।
- ४ वीते हुए का शोक नही करते, आने वाले भविष्य के मनसूवे नही बाँघते, जो मौजूद है, उसी से गुजारा करते है, इसी से सावको का चेहरा खिला रहता है।

प्रतागतप्पजप्पाय, त्रतीतस्सानुसोचना।एतेन बाला सुस्सन्ति, नलो व हरितो लुतो।।

--- \$18180

६. नित्थ पुत्तसमं पेमं, नित्थ गोसिमत धनं। नित्थ सुरियसमा ग्राभा, समुद्दपरमा सरा॥ नित्थ ग्रत्तसमं पेमं, नित्थ धञ्जसमं धन। नित्थ पञ्जा समा ग्राभा, बुट्ठि वे परमा सरा॥

--- १११११३

७. सुस्सूसा सेट्ठा भरियानं, यो च पुत्तानमस्सवो।

पदे पदे विसीदेय्य, सङ्कष्पानं वसानुगो।

--- १1१1१७

६. न ख्वाहं, ग्रावुसो, सन्दिट्ठिकं हित्वा कालिकं ग्रनुधावामि ।

--- 818170

१० सन्दिद्ठिको ग्रयं घम्मो ग्रकालिको, एहिएस्सिको । ग्रोपनियको, पच्चत्तं वेदितव्वो विञ्जूहि ॥

---१।१।२०

११. छन्नो कालो न दिस्सति।

--- १1१1२०

१२. नाफुसन्त फुसति, फुसन्तं च ततो फुसं।

--- १1१1२२

- ५. जो आने वाले भविष्य के मनसूवे वाँघते रहते हैं, वीते हुए का शोक करते रहते है, वे अज्ञानी लोग वैसे ही सूखते जाते हैं, जैसे कि हरा नरकट कट जाने के वाद ।
- ६. पुत्र-जैसा कोई प्रिय नहीं है, गोधन-जैमा कोई घन नहीं है, सूर्य-जैसा कोई प्रकाश नहीं है, समुद्र सबसे महान् सर (जलराशि) है। १ अपने आप-जैसा कोई प्रिय नहीं है, घान्य-जैसा कोई घन नहीं है, प्रज्ञा-जैसा कोई प्रकाश नहीं है, वृष्टि सबसे महान जलराशि है। २
- ७. भार्याओं में सेवा करने वाली भार्या श्रेष्ठ है, और पुत्रों में वह जो आज्ञाकारी है।
- कितने दिनो तक श्रामण्य (स.धुत्व) को पालेगा, यदि अपने चित्त को वश मे नहीं कर सका है। इच्छाओं के अधीन रहने वाला साधक पद-पद पर फिसलता रहेगा।
- आवुस <sup>1</sup> में प्रत्यक्ष वर्तमान को छोडकर दूर भविष्य के पीछे नहीं दौड़ता हूँ ।
- १० यह धर्म देखते-ही-देखते तत्काल जीते जी फल देने वाला है, विना किसी देगी के। जिस के वारे मे कहा जा सकता है कि आओ और स्वय देख लो। जो ऊपर उठाने वाला है और जिसे प्रत्येक वुद्धिमान आदमी स्वय प्रत्यक्ष कर सकता है।
- ११. काल छन्न है, ढँका हुआ है, अत वह दीखता नही है।
- १२ नहीं छूने वाले को नहीं छूता है, छूने वाले को ही छूता है। अर्थात् जिसकी कर्म के प्रति ग्रासक्ति नहीं है, उसको उस कर्म का विपाक (फन) नहीं लगता है, आसक्तिपूर्वक कर्म करने वाले को ही कमविपाक (फल) का स्पर्श होता है।

१-शावस्ती मे एक देवता की उक्ति ।

२-प्रतिवचन मे तथागत वुद्ध की उक्ति।

| चौवोस                                                                                                                             | सूक्ति त्रिवेणी  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| १३. यो ग्रप्पदुट्ठस्स न रस्स दुस्सति,<br>सुद्धस्स पोसस्स ग्रनङ्गग्गस्स ।<br>तमेव वालं पच्चेति पाप,<br>सुखमं रजो पटिवात व खित्तो ॥ | —१।१।२२          |
| १४. यतो यतो मनो निवारये,<br>न दुक्खमेति न ततो ततो।<br>स सब्वतो मनो निवारये,<br>स सब्वतो दुक्खा पमुच्चित।।                         | —१ <b>।१।२</b> ४ |
| १५ न सव्वतो मनो निवारये,<br>न मनो संयतत्तमागतं।<br>यतो यतो च पापक,<br>ततो ततो मनो निवारये॥                                        | —११११२४          |
| १६. पहीनमानस्स न सन्ति गन्था।                                                                                                     | —१।१।२५          |
| १७. सिंक्भरेव समासेथ, सिंक्भ कुट्वेथ सन्थवं।<br>सत सद्धम्ममञ्जाय, पञ्जा लब्भित नाञ्जतो।।                                          | —१ <b>।</b> १।३१ |
| १८ मच्छेरा च पमादा च, एवं दानं न दीयति।                                                                                           | १।१।३२           |
| १६. ते मतेसु न मीयन्ति, पन्थान व सहब्बज। ग्रप्पिस ये पवेच्छन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ॥                                               | १।१।३२           |
| २० ग्रप्पस्मा दिवस्या दिन्ना, सहस्सेन सम मिता।                                                                                    |                  |

१३. जो शुद्ध, निष्पाप, निर्दोप व्यक्ति पर दोप लगाता है, उसी अज्ञानी जीव पर वह सब पाप पलटकर वैंसे ही आ जाता है, जैसे कि सामने की हवा मे फेंकी गयी सूक्ष्म चूल ।

#### देवता ने कहा-

१४ जो व्यक्ति जहाँ जहाँ से मन को हटा लेता है, वहाँ वहाँ से फिर उसको दुख नहीं होता। जो सभी जगह से मन को हटा लेता है, वह सभी जगह दुख से छूट जाता है।

१५ तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया— सभी जगह से मन को हटाना आवश्यक नही है, यदि मन अपने नियत्रण मे आ गया है तो । जहाँ जहाँ भी पाप है, वस वहाँ वहाँ से ही मन को हटाना है ।

१६. जिनका अभिमान प्रहीण हो गया है, उन्हे कोई गाँठ नही रहती।

- १७.' सत्पुरुपो के ही साथ वैठे, सत्पुरुपो के ही साथ मिले-जुले; सत्पुरुपो के अच्छे धर्मों (कर्तंच्यो) को जानने से ही प्रज्ञा (सम्यग् ज्ञान) प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं।
- १८. मात्सर्य और प्रमाद से दान नहीं देना चाहिए।
- १६. वे मरने पर भी नहीं मरते हैं, जो एक पथ से चलते हुए सहयात्रियों की तरह थोड़ी से थोडी चीज को भी आपस में वॉट कर खाते हैं। यह पारस्परिक सहयोग ही सनातन धमं है।
- २० योडे मे से भी जो दान दिया जाता है, वह हजारो-लाखो के दान की वरावरी करता है।

| छ्व्वीस                                                                                                                                                                        | सूक्ति त्रिवेणी         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| २१. सद्धा हि दानं वहुघा पसत्थं,<br>दाना च खो धम्मपद व सेय्यो।                                                                                                                  | <b>१</b> 1 <b>१</b> 1३३ |
| २२. छन्दजं ग्रघं, छन्दजं दुक्ख,<br>छन्दिवनया ग्रघविनयो, ग्रघविनया दुक्खविनयो।                                                                                                  |                         |
| २३. न ते कामा यानि चित्रानि लोके,<br>सङ्कप्परागो पुरिसस्स कामो।                                                                                                                |                         |
| २४. ग्रच्चय देसयन्तीन, यो चे न पटिगण्हति।<br>कोयतरो दोसगरु, स वेरं पटिमुञ्चित ।।                                                                                               |                         |
| २५. हीनत्थरूपा न पारगमा ते ।                                                                                                                                                   | —-१।१।३४<br>१।१।३इ      |
| २६. श्रन्नदो बलदो होति, वत्थदो होति वण्णदो ।                                                                                                                                   | \$18185                 |
| २७. सो च सब्बददो होति, यो ददाति उपस्सय। ग्रमतंददो च सो होति, यो धम्ममनुसासिन ॥                                                                                                 | १1१1४२                  |
| २६. पुञ्जानि परलोकास्म, पतिट्ठा होन्ति पाणिनं।                                                                                                                                 |                         |
|                                                                                                                                                                                | F 81818—                |
| ३०. किंमु याव जरा साधु, किंसु साधु पितिट्ठितं ?<br>किंसु नरानं रतन, किंसु चोरेहि दूहर ?<br>सीलं याव जरा साधु, सद्धा साधु पितिट्ठिता ।<br>पञ्जा नरान रतनं, पुञ्जं चोरेहि दूहर ॥ |                         |
| 3                                                                                                                                                                              | 818128                  |

- २१ श्रद्धा से दिये जाने वाले दान की वडी महिमा है। दान से भी बढकर धर्म के स्वरूप को जानना है।
- २२ इच्छा वढने से पाप होते हैं, इच्छा वढने से दु ल होते हैं। इच्छा को दूर करने से पाप दूर हो जाता है, पाप दूर होने से दु ल दूर हो जाते हैं।
- २३ ससार के सुन्दर पदार्थ काम नहीं है, मन मे राग का हो जाना ही वस्तुतः काम है।
- २४ अपना अपराध स्वीकार करने वालों को जो क्षमा नहीं करता है, वह भीतर ही भीतर क्रोध रखने वाला महा द्वेषी, वैर को और अधिक बाँच लेता है।
- २५. हीन (क्षुद्र) लक्ष्य वाले पार नही जा सकते।
- २६. अन्न देने वाला वल देता है, वस्त्र देने वाला वर्ण (रूप) देता है।
- २७. वह सब कुछ देने वाला होता है, जो उपाश्रय (स्थान, गृह) देता है और जो धर्म का उपदेश करता है, वह अमृत देने वाला होता है।
- २८. भला ऐसा कौन सा प्राणी है, जिसे अन्न प्यारा न लगता हो ?
- २६ परलोक में केवल पुण्य ही प्राणियों का आधार (सद्दारा) होता है। देवता —
- ३०. कौन सी चीज ऐसी है जो बुढापे तक ठीक है? स्थिरता पाने के लिए क्या ठीक है? मनुष्यों का रत्न क्या है? चोरों से क्या नहीं चुराया जा सकता?

बुद्ध.—

शील (सदाचार) बुढापे तक ठीक है, स्थिरता के लिए श्रद्धा ठीक है, प्रज्ञा मनुष्यो का रत्न है, पुण्य चोरो से नहीं चुराया जा सकता।

- ३१. हथियार राहगीर का मित्र है, माता अपने घर का मित्र है....अपने किए पुण्य कमें ही परलोक के मित्र हैं।
- ३२. पुत्र मनुष्यो का आघार है; मार्या (पत्नी) सव से वड़ा मित्र है।
- ३३. तृष्णा मनुष्य को पैदा करती है।
- ३४. तप और ब्रह्मचर्य विचा पानी का स्नान है।
- ३५. श्रद्धा पुरुप का साथी है, प्रज्ञा उस पर नियत्रण करती है।
- ३६. चित्त से ही विश्व नियमित होता है।
- ३७. तृष्णा के नष्ट हो जाने पर सब बन्धन स्वय ही कट जाते है।
- ३८. संसार मृत्यु से पीडित है, जरा से घिरा हुआ है।
- ३६. राजा राष्ट्र का प्रज्ञान (पहचान—चिन्ह) है, पत्नी पति का प्रज्ञान है।
- ४० ऊपर उठने वालों में विद्या सबसे श्रेष्ठ है, [गिरने वालों में अविद्या सबसे वड़ी है।
- ४१. लोभ घर्मकार्यं का वाघक है।
- ४२. आलस्य, प्रमाद उत्साहहीनता, असंयम, निद्रा और तन्द्रा ये छह जीवन के छिद्र है, इन्हें सर्वथा छोड़ देना चाहिए।

| तीस                                                                                   | सुक्ति त्रिवेणी  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ४३. ग्रत्तान न ददे पोसो, ग्रत्तानं न परिच्चजे ।                                       | —१। <b>१</b> ।७= |
| ४४. वृद्ठि ग्रलस भ्रनलसं च, माता पुत्तं व पोसति ।                                     | १।१।५०           |
| ४५. कतकिच्चो हि ब्राह्मगो ।                                                           | १1२14            |
| ४६. श्रिरयानं समो मग्गो, ग्रिरया हि विसमे समा                                         | १।२।६            |
| ४७ कयिरा वे कयिराथेन, दल्हमेन परवकमे ।<br>सिथिलो हि परिव्वाजो, भिय्यो ग्राकिरते रजं।। | — १।२।६          |
| ४८. प्रकत तुक्कट सेय्यो, पच्छा तपित दुक्कट। कत च सुकत सेय्यो, य कत्वा नानुतप्पित ।।   | १।२।५            |
| ४६ कुसो यथा दुग्गहितो, हत्थमेवानुकति ।                                                | १।२।द            |
| ५० सत च घम्मो न जरं उपेति।                                                            | 11313            |
| ५१. ग्रत्तान चे पिय जञ्जा, न न पापेन सयुजे।                                           | \$1318           |
| ५२. उभो पुञ्जं च पाप च, य मच्चो कुरुते इध।<br>त हितस्स सक होति, त व श्रादाय गच्छति।।  |                  |
| ५३ हन्ता लभित हन्तार, जेतार लभते जय।                                                  | \$1\$18          |
| ५४ इत्थी पि हि एकच्चिया, सेय्या पोस जनाविप !                                          |                  |
|                                                                                       | १।३।१६           |

- ४३. सावक अपने को न दे डाले, अपने को न छोड़ दे।
- ४४. वृष्टि आलसी और उद्योगी-दोनो का ही पोपण करती है. माता जैसे पुत्र का।
- ४१. कृतकृत्य (जो अपने कर्तव्य को पूरा कर चुका हो) ही ब्राह्मण होता है।
- ४६. आयों के लिए सभी मार्ग सम हैं, आयं विषम स्थिति मे भी सम रहते हैं।
- ४७. यदि कोई कार्यं करने जैसा है तो उसे दृढता के साथ कर लेना चाहिए। जो साघक अपने उद्देश्य मे शिथिल है वह अपने ऊपर और भी अधिक मैल चढा लेता है।
- ४८. बुरी तरह करने से न करना अच्छा है, बुरी तरह करने से पछताना पड़ता है। जो करने जैसा हो उसे अच्छी तरह करना ही अच्छा है, अच्छी तरह करने पर पीछे पछतावा नहीं होता।
- ४६. अच्छी तरह न पकडा हुआ कुश हाय को ही काट डालता है।
- ५०. सत्पुरुपो का वमं कभी पुराना नही होता।
- ५१. जिस को अपनी आत्मा प्रिय है, वह अपने को पाप मे न लगाए।
- ५२. मनुष्य यहां जो भी पाप और पुण्य करता है, वही उसका अपना होता है। उसे ही लेकर परलोक मे जाता है।
- ५३. मारने वाले को मारने वाला मिलता है, जीतने वाले को जीतने वाला।
- ५४. हे राजन् <sup>!</sup> कुछ स्त्रियाँ पुरुषो से भी वढ़कर होती हैं।

| वत्तीस                                                                                   | सूनित त्रिवेणी                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ४४ चित्तस्मि वसीभूतम्हि, इद्धिपादा सुभाविता।                                             | १।५।५                         |
| ४६. फल वे कदलि हन्ति, फलं वेलुं, फल नलं।<br>सक्कारो कापुरिसं हन्ति, गव्भो श्रस्सतरि यथा। |                               |
|                                                                                          | १1६1१२                        |
| ५७. जयं चेवस्स तं होति, या तितिक्खा विजानतो ।                                            | ११७१३                         |
| ५८. मा जाति पुच्छ, चरगां च पुच्छ । कट्ठाहवे जायितः                                       | त जातवेदो ।<br>—१।७। <b>६</b> |
| ५६. नेसा सभा यत्थ न सन्ति सन्तो,<br>संतो न ते ये न वदन्ति धम्मं।                         |                               |
| रागं च दोस च पहाय मोह,                                                                   |                               |
| धम्मं वदन्ता च भवन्ति सन्तो।                                                             |                               |
|                                                                                          | शाधारर                        |
| ६०. धम्मं भगो, नाधम्मं,                                                                  |                               |
| वियं भगो, नापियं,                                                                        |                               |
| सच्चं भएो, नालिकं।                                                                       |                               |
|                                                                                          | — शदा६                        |
| ६१. भिय्यो बाला पभिज्जेय्युं, नो चस्स पटिसेधको।                                          |                               |
|                                                                                          |                               |
|                                                                                          |                               |
| ६२ यो हवे बलवा सन्तो, दुव्बलस्स तितिक्खति।                                               |                               |
| तमाहु परमं खन्ति, निच्च खमति दुब्बलो ॥                                                   | —१।११।४                       |
| तमाहु परमं खन्ति, निच्च खमति दुब्बलो ॥                                                   | —१।११।४                       |
| तमाहु परमं खन्ति, निच्च खमति दुब्बलो ॥                                                   | —                             |
| तमाहु परमं खन्ति, निच्च खमति दुब्बलो ॥                                                   |                               |

- ५५. चित्त के वशीभूत हो जाने परे ऋदिया स्वय ही प्राप्त हो जाती हैं।
- ५६. जिस प्रकार केले का फल केले को, नाम का फल वास को और नरकट का फल नरफट को, खच्चरी का अपना ही गर्भ खच्चरी को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सत्कार सम्मान कापुरुप (क्षुद्र व्यक्ति) को नष्ट कर देता है।
- ५७. आखिर विजय उसीकी होती है, जो चुपचाप सहन करना जानता है।
- ५८. जाति मत पूछो, कमं पूछो। लकडी से भी आग पैदा हो जाती है।
- ५६. वह सभा सभा नहीं, जहां सत नहीं, ग्रीर वे सत सत नहीं, जो घमंं की वात नहीं कहते । राग, द्वेप ग्रीर मोह को छोडकर घमंं का उपदेश करने वाले ही सत होते हैं।
- ६०. धर्मं कहना चाहिए, अधर्मं नही । प्रिय कहना चाहिए, अप्रिय नही । सत्य कहना चाहिए, ग्रसत्य नही ।
- ६१. मूर्खं अधिकाधिक भूलो की ओर वढते ही जाते हैं, यदि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है तो ।
- ६२. जो स्वय वलवान् होकर भी दुर्वल की वातें सहता है, उसी को सर्वश्रेष्ठ क्षमा कहते हैं।
- ६३. वह वली निवंल कहा जाता है, जिसका वल मूर्खों का वल है।
- ६४. जैसा वीज बोता है, वैसा ही फल पाता है।

| चौंतीस                                                                                                                                                                                                           | सूनित त्रिवेणी          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ६५ द्वेमे, भिक्खवे, बाला । यो च ग्रन्चयं ग्रन्चयतो न<br>यो च ग्रन्चयं देसेतस्स यथाधम्मं नप्पटिगगण्हाति ।                                                                                                         | पस्सति,                 |
|                                                                                                                                                                                                                  | १1११1२४                 |
| ६६. का च, भिक्खवे, सुखस्स उपिनसा ? पस्सद्धी ।<br>का च, भिक्खवे, पस्सद्धिया उपिनसा ? पीती ।                                                                                                                       | <b>२</b> ।१२।२ <b>३</b> |
|                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| ६७. ये तण्ह वड्ढेति ते उपिंघ वड्ढेति ।<br>ये उपिंघ वड्ढेति ते दुक्खं वड्ढेति ॥                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                  | २।१२।६६                 |
| ६८. संसग्गा वनथो जातो, ग्रससग्गेन छिज्जति ।                                                                                                                                                                      | —-२।१४।१६               |
| ६६ ग्रस्सद्धा ग्रस्सद्धे हि सद्धि ससन्दन्ति, समेन्ति,<br>ग्रहिरिका ग्रहिरिकेहि सद्धि संसन्दन्ति समेन्ति ।<br>ग्रप्पस्सुता ग्रप्पस्सुतेहि सद्धि, ससन्दन्ति समेन्ति,<br>कुसीता कुसीतेहि सद्धि, ससन्दन्ति समेन्ति ॥ |                         |
| 3 3                                                                                                                                                                                                              | —२।१४।१७                |
| ७०. यदनिच्च त दुक्ख, यं दुक्ख तदनत्ता।<br>यदनत्ता तं नेतं मम, नेसोहम्स्मि, न मेसो ग्रत्ता॥                                                                                                                       | —४।३५।१                 |
| 100 mm)                                                                                                                                                                                                          | 0.1,4,1                 |
| ७१. फस्सेन फुट्ठो न सुखेन मज्जे,<br>दुक्खेन फुट्ठो पि न सम्पवेधे ।                                                                                                                                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                  | &1\$X1E&                |
| ७२. मनोमय गेहसितं च सन्व।                                                                                                                                                                                        |                         |
| ७३ दिट्ठे दिट्ठमत्त भविस्सति, सते सतमत्तं भविस्स                                                                                                                                                                 | •                       |
| ७३ दिट्ठे दिट्ठमत्त भविस्सति, सुते सुतमत्तं भविस्स<br>विञ्ञाते विञ्जातमत्तं भविस्सति ।                                                                                                                           | 10                      |
|                                                                                                                                                                                                                  | —-४।३४।६५               |
|                                                                                                                                                                                                                  |                         |

- ६५ भिक्षुओ ! दो प्रकार के मूर्ख होते हैं—एक वह जो अपने अपराध को अपराध के तौर पर नहीं देखता है, और दूसरा वह जो दूसरे के अप-राध स्वीकार कर लेने पर भी क्षमा नहीं करता है।
- ६६. भिक्षुओ ! सुख का हेतु क्या है ? शान्ति (प्रस्निव्य) है, भिक्षुओ ! शान्ति का हेतु क्या है ? प्रीति है।
- ६७. जो तृष्णा को वढ़ाते हैं, वे उपाधि को वढाते हैं। जो उपाधि को बढाते वे दुःख को वढाते हैं।
- ६ संसगं से पैदा हुआ राग का जगन अससर्ग से काट दिया जाता है।
- ६६. श्रद्धाहीन श्रद्धाहीनो के साथ, निलंज्ज निलंज्जो के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और निकम्मे आलमी निकम्मे आलसियों के साथ उठते-चैठते हैं, मेल जोल रखते हैं।
- ७० जो अनित्य है वह दु स है, जो दु स है वह अनात्मा है, और जो अनात्मा है—वह न मेरा है, न में हूँ, न मेरा आत्मा है।
- ७१. सुख-स्पर्श से मतवाला न वने, और दु.ख-स्पर्श से कांपने न लगे।
- ७२. यह सारा गृह वन्यन अर्थात् ससार मन पर ही खड़ा है।
- ७३. ज्ञानी साधक को देखने मे देखना भर होगा, सुनने मे सुनना भर होगा,....जानने मे जानना भर होगा, अर्थात् वह रूपादि का ज्ञाता द्रष्टा होगा, उनमे रागासक्त नहीं।

७४. न सो रज्जित रूपेसु, रूपं दिस्वा पिटस्सतो । विरत्तचित्तो वेदेति, तं च नाज्भोस तिट्ठित ॥ यथास्स पस्सतो रूपं, सेवतो चापि वेदनं। खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो॥

--- 8134164

७५. पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति; पस्सद्धकायो सुखं विहरति।

---VI3X189

७६. सुखिनो चित्त समाधीयति, समाहिते चित्ते धम्मा पातुभवन्ति ।

-6134169

७७. यं भिक्खवे, न तुम्हाकं तं पजहथ। तं वो पहीन हिताय सुखाय भविस्सित ॥

-- 813 41308

७८. न चक्खु रूपानं संयोजन, न रूपा चक्खुस्स संयोजनं । यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उपज्जित छन्दरागो तं तत्य सयोजनं । —४।३४।२३२

७६. सद्धाय खो, गहपति, त्राएां येव पर्णीततरं।

४।४१।५

यो खो, भिक्खु,
 रागक्खयो, दोसक्खयो, मोहक्खयो-इन्द बुच्चित ग्रमतं।
 ५।४५।७

पराधममो योव्वञ्जे, व्याधिधममो ग्रारोग्ये,मरए। धम्मो जीविते ।

प्राप्त । ४१

- ७४. अप्रमत्त साधक रूपों में राग नहीं करता, रूपों को देखकर स्मृतिमान् रहता है, विरक्त चित्त से वेदन करता है, उनमें अलग्न—अनासक्त रहता है।
  - अतः रूप को देखने और जानने पर भी उसका राग एव वन्धन घटता ही है, बढता नहीं, क्योंकि वह स्मृतिमान् होकर विचरता है।
- ७५. प्रमोद होने से प्रीति होती है, प्रीति होने से शरीर स्वस्य रहता है और शरीर स्वस्य होने से सुखपूर्वक विहार होता है।
- ७६ सुखी मनुष्य का चित्त समाधिलाभ करता है, और समाहित चित्त मे घर्म प्रादुर्भृत होते हैं।
- ७७. भिक्षुओ । जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो। उसको छोडने से ही तुम्हारा हित होगा,, सुख होगा।
  [जो रागादि परभाव हैं, वे आत्मा के अपने नहीं हैं।]
- ७८. न तो चक्षु रूपो का बन्धन है और न रूप ही चक्षु के बन्धन हैं। किन्तु जो वहाँ दोनों के प्रत्यय (निमित्त) से छन्दराग उत्पन्न होता है, वन्तुत वही बन्धन है।
- ७६. गृहपति । श्रद्धा से ज्ञान ही वड़ा है।
- ५०. हे भिक्षु ! राग, द्वेप और मोह का क्षय होना ही अमृत है।
- ५१. यौवन मे वार्धक्य (बुढापा) छिपा है, आरोग्य मे रोग छिपा है और जीवन मे मृत्यु छिपी है।

### सुत्तपिटक :

# <sup>भ्रं</sup>गुत्तरनिकाय की सूक्तियां

कतमानि हे ?

१ चित्तं, भिवखवे, रिक्खतं महतो ग्रत्थाय सवत्तति । —१।४।६ २. कोसज्ज, भिक्खवे, महतो ग्रनत्थाय सवत्तति ।

--- 818013

३. विरियारम्भो, भिक्खवे, महतो ग्रत्थाय संवत्तति । —१।१०।४

४. मिच्छादिट्ठिकस्स, भिक्खवे, द्विन्नं गतीनं ग्रञ्जतरा पाटिकख-निरयो वा तिरच्छानयोनि वा । —२।३।७

५. सम्मादिट्ठिकस्स, भिक्खवे, द्विन्नं गतीन ग्रञ्जतरा गति पाटिकंखा— देवा वा मनुस्सा वा।

—- २।३।८ ६. ह्रेमानि, भिक्खवे, सुखानि ।

कायिकं च सुख, चेतिसकं च सुखं।. . एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं द्विन्नं सुखान यदिद चेतिसकं सुखं।

<del>---</del> २।७।७

भिक्षु जगदीश काश्यप सपादित नवनालन्दा सस्करण।

# सुत्तपिटक **ऋंगुत्तरनिकाय को सूक्तियां**

- भिक्षत्रो ! सुरक्षित चित्त महान् अयं = नाभ के लिए होता है ।
- २. भिक्षुग्रो । ग्रालस्य वडे भारी अनर्थं (हानि) के लिए होता है।
- भिक्षुओ ! वीर्यारम्भ (उद्योगशीलता) महान् अर्थ की सिद्धि के लिए होता है ।
- ४ भिक्षुओ । मिथ्यादृष्टि की इन दो गतियों में से कोई भी एक गति होती है—नरक अथवा तिर्यंच।
- ५ भिजुओ । सम्यग् दृष्टि आत्मा की इन दो गतियो मे से कोई भी एक गित होती है - देव अथवा मनुष्य ।
- ६ मिक्षुओ । दो सुल हैं। कौन से दो ? कायिक सुल और मानसिक सुल। भिक्षुओ । इन दो सुलो में मानसिक सुल अग्र है, मुख्य है।

७. द्वेमा, भिक्खवे, ग्रासा दुप्पजहा। कतमा द्वे? लाभासा च जीवितासा च।

--- 718818

द्वेमे, भिक्खवे, पुग्गला दुल्लभा लोकस्मि।
 कतमे द्वे?
 यो च पुटबकारी, यो च कतञ्जू कतवेदी।

-- 318813

हे मे, भिक्खवे, पुग्गला दुल्लभा लोकस्मि। कतमे हे ? तित्तो च तप्पेता च।

-712817

१०. हे मानि, भिक्खवे, दानानि।
कतमानि हे ?
श्रामिसदान च घम्मदानं च।
पत्रक्या भिक्कवे हमेसं वि

....एतदग्ग, भिक्खवे, इमेसं द्विन्त दानान यदिदं घम्मदानं। —२।१३।१

११. तीहि भिक्खवे, घम्मेहि समन्नागतो बालो वेदितब्बो । कतमेहि तीहि ? कायदुच्चरितेन, वचीदुच्चरितेन, मनोदुच्चरितेन ।

१२. निहीयति पुरिसो निहीनसेवी, न च हायथ कदाचि तुल्यसेवी। सेट्ठमुपनम उदेति खिप्प, तस्मा ग्रत्तनो उत्तरिं भजेथा॥

--- ३१३१६

नित्य लोके रहो नाम, पापकम्मं पकुव्वतो।
 ग्रत्ता ते पुरिस जानाति, सच्चं वा यदि वा मुसा॥

३१४११०

- अश्वा ! दो आशाएँ (इच्छाएँ) वड़ी कठिनता से छ्टती हैं ।
   कौन सी दो ?
   लाभ की आशा, और जीवन की आशा ।
- प भिक्षुओ ! सतार में दो व्यक्ति दुलंग है। कौन में दो ? एक वह जो पहले उपरार करता है, द्नरा वह कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को मानता है।
- ६. भिक्षुक्रों । ननार मे दो व्यक्ति दुर्न न है। कान से दो ? एक वह जो स्वय तृष्त है=मन्तुष्ट है, और दूसरा वह जो दूसरों को तृष्त=सन्तुष्ट करता है।
- १० भिक्षुओं । दो दान है। कौन से दो ? भोगों का दान और वर्म का दान। ""भिक्षुओं । उक्त दोनों दानों में वर्म का दान (घर्मोंपदेश) ही श्रेष्ठ है।
- ११. भिक्षुओ । तीन वर्मों (कर्मों) से व्यक्ति को वाल (अज्ञानी) समभना चाहिए। कौन से तीन ? काय के बुरे आचरण से, वचन के बुरे श्राचरण से श्रीर मन के बुरे आचरण से।
- १२. अपने से शील और प्रज्ञा से हीन व्यक्ति के सग से मनुष्य हीन हो जाता है, वरावर वाले के संग से हीन नहीं होता है, ज्यो का त्यो रहता है। अपने से श्रेष्ठ के सग से शीं श्र ही मनुष्य का उदय—विकास होता है, अतः सदा श्रेष्ठ पुरुषों का ही सग करना चाहिए।
- १३ हे पुरुष । तेरी आत्मा तो जानती है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है ? अत. पापकर्म करने वाले के लिए एकान्त गुप्त (छुपाव) जैसी कोई स्थिति नहीं है।

१४ दिन्न होति सुनीहतं।

--- ३१६१२

१५. यो खो, वच्छ, परं दानं ददन्त वारेति सो तिण्ण ग्रन्तरायकरो होति, तिण्णं पारिपन्थिको । कतमेस तिण्णं ? दायकस्स पुञ्जन्तरायकरो होति, पटिग्गाहकानं लाभन्तरायकरो होति, पुट्येव खो पनस्स ग्रत्ता खतो च होति उपहतो च । —३।६।७

१६. धीरो हि ग्ररितस्सहो।

-- 81315

१७. गमनेन न पत्तव्वो, लोकस्सन्तो कुदाचनं। न च ग्रप्पत्वा लोकन्तं, दुक्खा ग्रत्थि पमोचनं॥

--४।४।६

१८ उभौ च होन्ति दुस्सीला, कदिरया परिभासका। ते होन्ति जानिपतयो छवा सवासमागता॥

--- 81813

१६. सब्बा ता जिम्ह गच्छन्ति, नेत्ते जिम्ह गते सिन ।

-- 810180

२०. सब्बं रद्ठं दुक्खं सेति, राजा चे होति ग्रधम्मिको। सब्ब रद्ठं सुख सेति, राजा चे होति धम्मिको।

--४।७।१०

२१. एकच्चो पुग्गलो दुस्सीलो होति पापधम्मो, परिसा पिस्स होति दुस्सीला पापधम्मा। एव खो, भिक्खवे, पुग्गलो स्रसुरो होति स्रसुरपरिवारो।

--- 815018

२२ एकच्चो पुग्गलो सीलवा होति कल्याण्यम्मो, परिसा पिस्स होति सीलवती कल्याण्यम्मा। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो देवो होति, देवपरिवारो।

- १४. दिया हुआ ही सुरक्षित रहता है।
- १५. वत्स ! दान देते हुए दूसरे को जो रोकता है, वह तीन का अन्तराय करता है, तीन का परिपन्थी— विरोधी अनु होता है। कौन से तीन का? दाता को पुण्य का अन्तराय करता है, गृहीता को लाभ का अन्तराय करता है, गृहीता को लाभ का अन्तराय करता है, गृहीता को लाभ का अन्तराय करता है।
- १६. घीर पुरुप ही अरित को सहन कर सकते हैं।
- १७ गमन के द्वारा कभी भी लोक का अन्त नहीं मिलता है, और जब तक लोक का अन्त नहीं मिलता है, तब तक दुख से छुटकारा नहीं होता।
  [ तृष्णा का अन्त ही लोक का अन्त है । ]
- १८. यदि पति और पत्नी दोनो ही दुराचारी, कृपण एव कदुभाषी हैं, तो यह एक प्रकार से दो शवो (मुदों) का तमागम है।
- नेता के कुटिन चलने पर सब के सब अनुयायी भी कुटिल ही चलने लगते
   हैं।
- २० राजा यदि अवामिक होता है तो सारा का सारा राष्ट्र दु खित हो जाता है। और यदि राजा वामिक होता है, तो सारा का सारा राष्ट्र मुखी हो जाता है।
- २१. एक व्यक्ति स्वय दु.शील है, पापी है, और उसके सगी साथी भी दु शोल एव पापी हैं, तो भिक्षुओ, वह व्यक्ति असुर है और असुरपिरवार वाला है।
- २२. एक व्यक्ति स्वय सदाचारी है, धर्मात्मा है, और उसके सगी—साथी भी सदाचारी एव धर्मात्मा है, तो वह व्यक्ति देव है और देवपरिवार वाला है।

३३. प्रयमेव महत्तरो कलि, यो सुगतेसु मनं पदूसये।

313109-

३४. मिच्छादिट्ठ खो, ब्राह्मण, ग्रोरिम तीर, सम्मादिट्ठ पारिमं तीर। मिच्छासकप्पो ग्रोरिमं तीरं, सम्मासंकप्पो पारिम तीर। मिच्छावाचा ग्रोरिम तीरं, सम्मावाचा पारिम तीरं। मिच्छाकम्मन्तो ग्रोरिम तीर, सम्माकम्मन्तो पारिम तीरं। —१०।१२।४

३५. मिन्छाञारा, भिनखने, यधम्मो, सम्माञारां धम्मो।

- १०।१२।४

३६ चित्तन्तरो ग्रयं, भिक्खवे, मच्चो।

3199109-



- ३३. श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति द्वेप रखना सबसे बड़ा पाप है।
- ३४. हे ब्राह्मण, मिथ्यादृष्टि इघर का किनारा है, सम्यण् दृष्टि उघर का किनारा है। मिथ्या सकल्प इघर का किनारा है, सम्यक् संकल्प उघर का किनारा है। मिथ्यावाणी इघर का किनारा है, सम्यक् वाणी उघर का किनारा है। मिथ्या कमं इघर का किनारा है, सम्यक् कमं उघर का किनारा है।
- ३५ भिक्षुओ ! मिथ्याज्ञान अधमं है, सम्यग् ज्ञान धर्म है।
- ३६. भिसुओ । मनुष्य मन मे रहता है।



| चौवालं          | ीस                                                                                                                                                                      | सूक्ति त्रिवेणी |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| २३              | चतारिमानि, भिक्खवे, बलानि ।<br>कतमानि चत्तारि <sup>?</sup><br>पञ्जावलं, विरियबलं, ग्रनवज्जवलं, सगहवलं ।                                                                 |                 |
|                 |                                                                                                                                                                         | ४।१६।३          |
| २४              | मनापदायी लभते मनापं।                                                                                                                                                    |                 |
| २५.             | दरिद्दो इरामादाय, भुञ्जमानो विहञ्जति ।                                                                                                                                  | g uu s          |
|                 |                                                                                                                                                                         | —६।४।३          |
| २६.             | दोसस्स पहानाय मेत्ता भावितव्वा।<br>मोहस्स पहानाय पञ्जा भावितव्वा।।                                                                                                      |                 |
|                 |                                                                                                                                                                         | ६1११1१          |
| <del>7</del> ७. | सद्धावनं, सीलधन, हिरी ग्रोत्तिष्य घनं।<br>सुतधन च चागो च, पञ्जा वे सत्तमं घनं॥<br>यस्स एते धना ग्रत्थि, इत्थिया पुरिसस्स वा।<br>ग्रदिलदोति त ग्राहु, ग्रमोघ तस्स जीवित॥ |                 |
|                 | 4                                                                                                                                                                       | -61814          |
| २८              | ग्रदण्डेन ग्रसत्थेन, विजेय्य पर्थाव इम ।                                                                                                                                |                 |
|                 |                                                                                                                                                                         | —७१६१६          |
| ₹€.             | ज्ञातिमित्ता सुहज्जा च, परिवज्जन्ति कोधनं ।                                                                                                                             | —७।६।११         |
| ३०.             | कोधनो दुव्वण्णो होति ।                                                                                                                                                  |                 |
|                 |                                                                                                                                                                         | ७१६१११          |
| ३१.             | समिद्धि कि सारा <sup>२</sup><br>विमुत्तिसारा !                                                                                                                          |                 |
|                 |                                                                                                                                                                         | —६।२।४          |
| ₹ <b>₹</b> .    | अनिभरति खो, श्रावुसो, इमिंस घम्मविनये दुवखा,<br>अभिरति सुखा ।                                                                                                           |                 |
|                 |                                                                                                                                                                         | १०१७१६          |

२३. भिक्षुओ ! चार वल हैं ? कौन से चार ? प्रज्ञा का वल, वीर्यं = शक्ति का वल, अन्वच = सदाचार का वल और

संग्रह का वल।

- २४ मनोनुकूल सुन्दर वस्तु दान मे देने वाला वैसी ही मनोज्ञ सामग्री प्राप्त करता है।
- २४. दरिद्र व्यक्ति यदि ऋण लेकर भोगो-पभोग में पड़ जाता है, तो वह नष्ट हो जाता है।
- २६. द्वेप को दूर करने के लिए मैंत्री भावना करनी चाहिए। मोह को दूर करने के लिए प्रज्ञा भावना (अव्यात्म चिन्तन) करनी चाहिए।
- २७. श्रद्धा, शील, लज्जा, संकोच, श्रुत, त्याग और प्रज्ञा—ये सात घन हैं। जिस स्त्री या पुरुप के पास ये घन हैं, वही वास्तव मे अदिरद्ध (घनी) है, उसीका जीवन सफल है।
- २८. विना किसी दण्ड और शस्त्र के पृथ्वी को जीतना चाहिए।
- २६. क्रोघी को ज्ञाति जन, मित्र और सुहुद् मभी छोड़ देते हैं।
- ३०. क्रोधी कुरूप हो जाता है।
- ३१. समृद्धि का सार क्या है ? विमुक्ति (अनासक्ति) ही सार है।
- ३२. आवुस ! घर्माचरण मे अरित का होना दु ख है, और अभिरित का होना सुख है।

३३. ययमेव महत्तरो कलि, यो सुगतेसु मनं पदूसये।

313109-

- ३४ मिच्छादिट्ठ खो, ब्राह्मण, ग्रोरिमं तीर, सम्मादिट्ठ पारिमं तीर। मिच्छासकष्पो ग्रोरिमं तीरं, सम्मासंकष्पो पारिम तीर। मिच्छावाचा ग्रोरिमं तीरं, सम्मावाचा पारिम तीरं। मिच्छाकम्मन्तो ग्रोरिम तीरं, सम्माकम्मन्तो पारिम तीरं। —१०।१२।४
- ३५. मिच्छात्रारा, भिक्खवे, ग्रधम्मो, सम्माजारां धम्मो।

- 2012718

३६. चित्तन्तरो ग्रयं, भिक्खवे, मच्चो।

3195109-



- श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति द्वेष रखना सबसे बड़ा पाप है।
- ३४. हे ब्राह्मण, मिथ्याइव्टि इवर का किनारा है, सम्यग् दृष्टि उघर का किनारा है। मिथ्या सकल्प इघर का जिनारा है, सम्यक् नंकल्प उघर का किनारा है। मिथ्यावाणी इघर का किनारा है, सम्यक् वाणी उघर का किनारा है। मिथ्या कमं इघर का किनारा है, सम्यक् कमं उघर का किनारा है।
- ३५ भिक्षुओ । मिय्याज्ञान अधमं है, सम्यग् ज्ञान धर्म है।
- ३६. भिसुनो । मनुष्य मन मे रहता है।



## सुत्तपिटकः धम्मपद की सूवितयां

**a** 

मनोपुव्वंगमा वम्मा, मनो सेट्ठा मनोमया।
 मनसा चे पदुट्ठेन, भासति वा करोति वा।
 ततो न दुक्खमन्वेति, चक्कं व वहतो पद।।

मनोपुव्वंगमा घम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया।
 मनसा चे पसन्तेन, भासति वा करोति वा।
 ततो नं सुखमन्वेति, छाया व ग्रनपायिनि॥

-- 313

निह वेरेण वेराणि, सम्मन्तीध कुदाचन'।
 ग्रवेरेण च सम्मन्ती, एस धम्मो सनन्तनो।

—-१**।**५

४. यथागार सुच्छन्न, बुट्ठी न समतिविज्भति। एवं मुभावित चित्त, रागो न समतिविज्भति॥

---१1१४

५. पापकारी उभयत्य सोचित ।

—-१११५

# सुत्तिपटकः

- धम्मपद की सूक्तियां
- १ सभी धर्म (वृत्तियां) पहले मन मे पैदा होते है, मन ही मुख्य है, सव कुछ मनोमय है। यदि कोई व्यक्ति दूपित मन से कुछ वोलता है, करता है, तो दुख उसका अनुमरण उमी प्रकार करता है जिम प्रकार कि पहिया (चक्र) गाडी खीचने वाले वैलो के पैरो का।
- सभी वर्म (वृत्तियाँ) पहले मन मे पैदा होते हैं, मन ही मुख्य है, सव कुछ मनोमय है। यदि कोई निर्मल मनसे कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसका अनुसरण उमी प्रकार करता है जिस प्रकार कि कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया मनुष्य का अनुसरण करती है।
- ३ वैर से वैर कभी शात नहीं होते । अवैर (प्रेम) से ही वैर शात होते हैं— यही शा∕अत नियम है ।
- ४. ग्रन्छी तरह छाए हुए मकान में वर्षा का पानी आसानी से प्रवेश नहीं कर पःता, ठीक वैसे ही सुभावित (साथे हुए) चित्त में राग का प्रवेश नहीं हो सकता।
- ५. पाप करने वाला लोक-परलोक दोनो जगह शोक करता है।

| पचास                                                                                                                                             | मूक्ति त्रिवेणी    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ६. कतपुञ्जो उभयत्थ मोदति ।                                                                                                                       | —१।१६              |
| <ul> <li>७. बहु पि चे सहितं भासमानो,         न तक्करो होति नरो पमत्तो।         गोपो व गाव गएाय परेस,         न भागवा सामञ्जस्स होति।।</li> </ul> |                    |
| <ul><li>प्रप्तमादो ग्रमतपदं, पमादो मच्चुनो पदं ।</li></ul>                                                                                       | —२ <b>।</b> १      |
| <ul><li>ध्यामादेन मघवा, देवान सेट्ठत गतो ।</li></ul>                                                                                             | —- २।१ <i>०</i>    |
| १०. चित्तस्स दमथो साधु, चित्त दन्तं सुखावह ।                                                                                                     | ३।३                |
| ११. न परेस विलोमानि, न परेसं कताकतं।<br>ग्रत्तनो व ग्रवक्लेय्य, कतानि ग्रकतानि च।।                                                               | —×110              |
| १२ सीलगन्धो अनुत्तरो।                                                                                                                            | ४।१२               |
| १३ दीघा जागरतो रित्त, दीघ सन्तस्स योजन ।<br>दीघो वालान संसारो, सद्धम्म ग्रविजानतं ।                                                              | — <u>५</u> ।१      |
| १४ यावजीवम्पि चे बालो, पण्डित पयिरुपासित ।<br>न सो घम्म विजानाति, दब्बी सूपरस यथा ॥                                                              | —-५।५              |
| १५. मुहुत्तमिप चे विञ्जू, पण्डित पयिरुपासित ।<br>खिप्प थम्म विजानाति, जिव्हा सूपरस यथा ॥                                                         | —- ۲۱ <sub>پ</sub> |

- जिसने सत्कर्म (पुण्य) कर लिया है, वह दोनो लोक मे मुखी होता है।
- ७. वहुत सी घर्म-महिताओं का पाठ करने वाला भी यदि उनके अनुसार आचरण नहीं करता है तो वह प्रमादी मनुष्य उनके लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता, वह श्रमण नहीं कहला सकता, जैसे कि दूसरों की गायों को गिनने वाला ग्वाला गायों का मालिक नहीं हो सकता।
- अप्रमाद अमरता का मार्ग है, प्रमाद मृत्यु का ।
- ६. अप्रमाद के कारण ही इन्द्र देवताओं में श्रेष्ठ माना गया है।
- १० चचल चित्त का दमन करना अच्छा है, दमन किया हुआ चित्त सुखकर होता है।
- ११ दूसरे की त्रुटिया नही देखनी चाहिएँ, उसके कृत्य-अकृत्य के फेर मे नहीं पडना चाहिए। अपनी ही त्रुटियों का, तथा कृत्य-अकृत्य का विचार करना चाहिए।
- १२. शील (सदाचार) की सुगन्य सवसे श्रेष्ठ है।
- १३ जागते हुए को रात लवो होती है, यके हुए को एक योजन भी वहुत सम्बा होता है, वैसे ही सद्वमं को नहीं जानने वाले अज्ञानी का सतार बहुत दीचं होता है।
- १४ मूर्खं व्यक्ति जीवनभर पडित के साथ रहकर भी धर्म को नही जान पाता, जैसे कि कलछी सूप (दाल) के रस को ।
- १५ विज्ञ पुरुष एक मुहूर्तभर भी पंडित की सेवा मे रहे तो वह शी छा ही धर्म के तत्त्व को जान लेता है, जैसे कि जीभ सूप के रस (स्वाद) को।

| वावन                                                                                             | सूक्ति श्रिवेणी |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १६ न त कम्म कतं साधु, य कत्वा ग्रनुतप्पति ।                                                      | —५।द            |
| १७. न हि पाप कतं कम्मं, सज्जु खीर व मुच्चित ।<br>डहन्तं वालमन्वेति, भस्माच्छन्नो व पावको ॥       | —-५ <b>।</b> १२ |
| १८. ग्रप्पका ते मनुस्सेसु, ये जना पारगामिनो। ग्रयायं इतरा पजा, तीरमेवानुधावति।।                  | ६११०            |
| १६ गामे वा स्नादि वा रञ्जे, निन्ने वा यदि वा थले ।<br>यत्थावऽरहन्तो विहरन्ति, त भूमि रामगोय्यक ॥ | <sup>918</sup>  |
| २० सहस्समिप चे वाचा, ग्रनत्थपदसिहता।<br>एक ग्रत्थपदं सेय्यो, य सुत्त्वा उपसम्मित ॥               | 51?             |
| २१. यो सहस्स सहस्सेन, संगामे मानुसे जिने। एक च जेय्यमत्तानं, स वे संगामजुत्तमो।।                 | — দাধ           |
| २२ ग्रभिवादनसीलस्स, निच्च बुढ्ढापचायिनो।<br>चत्तारो घम्मा वडढन्ति, ग्रायु वण्गो सुख वलं॥         | —ह।°०           |
| २३. यो च वस्ससत जीवे, कुसीतो हीनवीरियो।<br>एकाह जीवित सेय्यो, वीरियमारभतो दल्हं।।                | ना१३            |
| २४. उदविन्दुनिपातेन, उदकुम्भोपि पूरित ।<br>घीरो पूरित पुञ्जस्स, थोक थोक मिप ग्राचिन ।।           | 819             |

- १६ वह काम करना ठीक नहीं, जिसे करके पीछे पछताना पडे।
- १७. पाप कमं ताजा दूध की तरह तुरत ही विकार नहीं लाता, वह तो राख, से ढकी अग्नि की तरह घीरे घीरे जलते हुए मूढ मनुष्य का पीछा करता रहता है।
- १८. मनुष्यों में पार जाने वाले योडे ही होते हे, अधिकतर लोग किनारे-हीं -िकनारे दौड़ते रहते हैं।
- १६. गांव मे या जगल मे, ऊँचाई पर या निचाई पर जहा कही पर भी अर्हत् विहार करते है वहीं भूमि रमणीय है।
- २० व्यर्थ के पदो से युक्त हजारो वचनो से साथँक एक पद ही श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शान्ति प्राप्त होती है।
- २१. जो सग्राम में हजारो मनुष्यों को जीत लेता है, उस से भी उत्तम सग्राम-विजयी वह है, जो एक अपने (आत्मा) को विजय कर लेता है।
- २२. वृद्धों की सेवा करने वाले विनयशील व्यक्ति के ये चार गुण सदा वढते रहते है-आयु, वर्रा=वज, मुख और वल!
- २३. आलसी और अनुद्योगी रहकर सौ वर्ष जीने की अपेक्षा हढ उद्योगी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।
- २४. जैसे कि पानी की एक-एक वूँद से घडा भर जाता है, वैसे ही घीर पुरुष योडा-थोडा करके भी पुण्य का काफी सचय कर लेता है।

| चउप | न                                                                                       | सूक्ति त्रिवेणी   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| २५  | पाणिम्हि चे वणो नास्स, हरेय्य पाणिना विस ।<br>नाव्बण विसमन्वेति, नित्य पाप ग्रकुव्वतो ॥ | <u>8</u> 18       |
| २६  | सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन विहिसति।<br>ग्रत्तनो सुखमेसानो, पेच्च सो न लभते सुख॥        |                   |
|     |                                                                                         | <b>१</b> 01३      |
| २७  | मा वोच फरुस किंचि, वुत्ता परिवदेय्यु तं।                                                | —१०1५             |
| २८. | ग्रन्धकारेन ग्रोनद्धा, पदीप न गवेस्सथ ।                                                 |                   |
| (   |                                                                                         | १११२              |
| 26  | मर्गात हि जीवित ।                                                                       |                   |
| 70. | मरलात १६ जानत ।                                                                         | ११।३              |
| ३०  | ग्रप्पसुता य पुरिसो, वलिवद्दो व जीरति।<br>मसानि तस्स वड्ढंति, पञ्जा तस्स न वड्ढति ॥     |                   |
|     |                                                                                         | 3 810             |
| ₹१. | ग्रत्तान चे तथा कयिरा, यथाञ्जमनुसासति ।                                                 |                   |
|     |                                                                                         | १२1३              |
| ३२. | ग्रत्ताहि ग्रत्तनो नाथो, को हि नाथो परे सिया ?                                          |                   |
|     | -                                                                                       | 8318              |
| ३३. | सुद्धीग्रसुद्धि पच्चत्त , नाञ्जो ग्रञ्जं विसोधये ।                                      |                   |
|     |                                                                                         | १२1६              |
| ३४  | उत्तिट्ठे न पमज्जेय्य, धम्म सुचरित चरे।<br>धम्मचारी सुखं सेति, ग्रस्मि लोके परम्हि च।।  |                   |
|     |                                                                                         | <del></del> -१३।२ |
| ₹¥. | श्रन्थभूतो श्रयं लोको, तनुकेऽथ विपस्सति ।                                               |                   |
| 5.6 |                                                                                         | १३१८              |
| ३६. | न वे कदरिया देवलोक वजन्ति ।                                                             |                   |
|     |                                                                                         | १३।११             |

- २५. यदि हाय में घाव न हो तो उस हाय में विप लेने पर भी शरीर में विप का प्रभाव नहीं होता है। इसी प्रकार मन में पाप न रखने वाले को वाहर से कमं का पाप नहीं लगता।
- २६. सभी प्राणी सुप्त चाहते हैं, जो अपने सुख की इच्छा से दूसरे प्राणियों की हिंसा करता है, उसे न यहां सुख मिलता है, न परलोक में।
- २७. कठोर वचन मत बोलो, ताकि दूसरे भी तुम्हे वैसा न बोले।
- २८. अन्धकार से घिरे हुए लोग दीपक की तलाश क्यो नहीं करते ?
- २६ जीवन की सीमा मृत्यु तक है।
- ३०. अहपश्रुत मूढ व्यक्ति वैल की तरह वडता है, उसका मास तो वड़ता है कितु प्रज्ञा नहीं वडती है।
- ३१ जैसा अनुशासन तुम दूमरो पर करना चाहते हो, वैसा ही अपने ऊपर भी करो।
- ३० आपका अपना आत्मा ही अपना नाय (स्वामी) है, दूसरा कौन उसका नाय हो सकता है ?
- चुद्धि और अगुद्धि अपने से ही होती है, दूसरा कोई किसी अन्य को गुद्ध नहीं कर सकता।
- ३४ उठो ! प्रमाद मत करो, सद् वर्म का आचरण करो । धर्माचारी पुरुष लोक परलोक दोनो जगह मुखी रहता है ।
- ३५ यह ससार अंघो के समान हो रहा है, यहां देखने वाले वहुत थोड़े हैं।
- ३६ कुपण मनुष्य कभी स्वर्ग मे नही जाते।

--- 8818 ३८. सव्वपापस्स अकरगां, कुसलस्स उपसम्पदा। सचित्तपरियोदपनं, एत बृद्धान सासनं।। --- १४14 ३६. खन्ति परमं तपो तितिक्खा। --- १४1६ ४०. न कहापगावस्सेन, तित्ति कामेसू विज्जति । --- १४।5 जय वेरं पसवति, दुक्ख सेति पराजितो। ४१ उपसन्तो सुख सेति, हित्वा जयपराजय।। --- १४1४

४२ नित्य रागसमी अगिग, नित्य दोससमी कलि।

४३. नित्य सन्ति पर सूखं।

४४. जिघच्छा परमा रोगा।

विस्सास परमा जाती, निव्वानं परम सुखं ॥ ४६. तण्हाय जायती सोको, तण्हाय जायती भय। तण्हाय विष्पमुत्तस्स, नित्थ सोको कृतो भय ?

४५. ग्रारोग परमा लाभा, सन्तुद्ठि परमं धन।

४७ यो वे उप्पतित कोध, रथ भन्त व धारये। तमह सार्थि व्रमि, रस्मिगाहो इतरो जनो ॥

-- १ 414 --१५1६

- 2 410

-- 2415

---१७1२

--- १६15

- ३७. मनुष्य का जन्म पाना कठिन है, मनुष्य का जीवित रहना कठिन है। सद्धर्म का श्रवण करना कठिन है, और बुद्धो (ज्ञानियो) का उत्पन्न होना कठिन है।
- ३८ पापाचार का मर्वथा नहीं करना, पुग्य का सचय करना, स्व-वित्त को विशुद्ध करना—यही बुद्धों की शिक्षा है।
- ३१. क्षमा (सिह्प्स्पृता) परम तप है।
- ४०. न्वर्णमुद्राओं की वर्षा होने पर भी अतृष्त मनुष्य को विषयों से तृष्ति नद्दी होती।
- ४१ विजय मे वैर की परंपरा वढती है, पराजित व्यक्ति मन मे कुढता रहता है। जो जय ओर पराजय को छोड देता है वही सुखी होता है।
- ४२. राग से वडकर और कोई अग्नि नहीं है, द्वेप से वडकर और कोई पाप नहीं है।
- ४३. शाति से वडकर सुख नहीं है।
- ४४. भूख सबसे बडा रोग है।
- ४५ आरोग्य परम लाभ है, सतोप परम वन है। विश्वास परम वन्यु है और निर्वाण परम सुख है।
- ४६ तृष्णा से शोक और भय होता है। जो तृष्णा से मुक्त हो गया उसे न शोक होता है, न भय।
- ४७ जो उत्पन्न क्रोध को, चलते रथ की तरह रोक लेता है, उमी को मैं सारिथ कहता हूँ। वाकी लोग तो सिर्फ लगाम पकडने वाल है।

| अट्ठावन                                                                                                                                                              | सूक्ति त्रिवेणी       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ४८ ग्रक्कोधेन जिने कोघ, ग्रसाधु साधुना जिने। जिने कदिरय दानेन, सच्चेन ग्रलीकवादिनं।।                                                                                 | 45                    |
| ४९. मल वण्णस्म कोसज्जं, पमादो रक्खतो मलं।                                                                                                                            | १७ <b>।</b> ३<br>१८।७ |
| ५०. श्रविज्ञा परमं मलं।                                                                                                                                              | १८।६                  |
| ५१. नित्थ मोहसमो जालं, नित्य तण्हासमा नदी ।                                                                                                                          | —१८।१७                |
| ५२. सुदस्स वज्जमञ्जेस, ग्रत्तनो पन दुद्दसो ।                                                                                                                         | — १८।१८               |
| ५३. ग्राकासे च पद नित्य, समगो नित्य बाहिरे।                                                                                                                          | १51२१                 |
| ५४ न तेन पण्डितो होती, यावता बहु भासित। खेमी अवेरी अभयो, पण्डितो ति पयुच्चिति।।                                                                                      | F138—                 |
| ४५. न तेन थेरो होति, येनस्स पलितं सिरो। परिपक्को वयो तस्स, मोघजिण्गो ति वुच्चति। यम्हि सच्चं च धम्मो च, श्रहिंसा सञ्ज्ञमो दमो। स वे वन्तमलो धीरो, थेरो ति पबुच्चति।। | •                     |
|                                                                                                                                                                      | —१हाप्राइ             |
| ५६ न मुण्डकेन समगो, अव्वतो अलिकं भगा।                                                                                                                                | १६1६                  |
| ४०. न तेन म्ररियो होति, येन पाणानि हिंसति ।<br>म्रहिंसा सब्वपाणान , म्ररियो ति पवुच्चति ॥                                                                            | —१ <b>६</b> ।१५       |
| ४८. मत्ता सुखपरिच्चागा, पस्से चे विपुलं सुखं।<br>चजे मत्ता सुखं घीरो, सम्पस्स विपुलं सुख॥                                                                            | २१।१                  |

- ४८. अक्रोय (क्षमा) से क्रोव को जीते, मलाई से युराई को जीते, दान से कृपण को जीते और सत्य से असत्यवादी को जीते।
- ४६ आलस्य सुन्दरता का मैल है, असावधानी रक्षक (पहरेदार) का मैल है।
- ५० अविद्या सबसे बड़ा मैल है।
- ५२ मोह के समान दूमरा कोई जाल नहीं। तृष्णा के समान और कोई नदी नहीं।
- ५२. दूसरों के दोप देखना आमान है। अपने दोप देख पाना कठिन है।
- ५३ आकाश में कोई किसी का पदिचन्ह नहीं है, वाहर में कोई अमण नहीं है।
- ५४. वहुत बोलने से कोई पडित नहीं होता । जो क्षमाशील, वैररिहत और निर्भय होता है वहीं पडित कहा जाता है।
- ५५ शिर के वाल मफोद हो जाने से ही कोई स्थिवर नही हो जाता, आयु के पिरिपक्व होने पर मनुष्य केवल मोघजीएाँ (व्यर्थ का) वृद्ध होता है। जिस मे तत्य, घमं, अहिंसा, सयम और दम है, वस्तुत वही विगतमल बीर व्यक्ति स्थिवर कहा जाता है।
- ५६. जो अव्रती है, मिथ्या भाषी है, वह सिर मुडा लेने भर से श्रमण नहीं हो जाता।
- ५७ जो प्राणियों की हिंसा करता है वह आयं नहीं होता, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा भाव रखने वाला ही ग्रायं कहा जाता है।
- ५८. यदि योड़ा सुख छोड देने से विपुल सुख मिलता हो तो बुद्धिमान् पुरुष विपुल सुख का विचार करके थोडे सुख का मोह छोड दें।

| साठ   |                                                                                        | सूक्ति त्रिबेणी    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| પ્રદ. | एकस्स चरित सेय्यो, नित्थ वाले सहायता ।                                                 | <del></del> २३।११  |
| ६०.   | सव्वदानं धम्मदानं जिनाति,<br>सव्व रस धम्मरसो जिनाति।                                   |                    |
|       |                                                                                        | 28158              |
| ६१.   | हनन्ति भोगा दुम्मेधं।                                                                  | <del></del> २४।२२  |
| ६२.   | तिरादोसानि खेत्तानि, रागदोसा ग्रयं पजा।                                                | <del> २</del> ४।२३ |
| ६३    | सलाभं नातिमञ्जेय्य, नाञ्जेस पिहय चरे। ग्रञ्जेस पिहयं भिक्खू, समाधि नाधिगच्छति ॥        | — <b>२</b> ५।६     |
| દ×    | समचरिया समगो ति वुच्चति ।                                                              | (3)4               |
| χ,    | and and and and and a                                                                  | 7818               |
| ६५    | यतो यतो हिंसमनो निन्वत्तति,<br>ततो ततो सम्मतिमेव दुक्खं।                               |                    |
|       |                                                                                        | —-२६।व             |
| ६६.   | किं ते जटाहि दुम्मेघ ! किं ते ग्रजिनसाटिया ।<br>ग्रव्भन्तरं ते गहन, बाहिर परिमज्जिस ।। |                    |
|       |                                                                                        | २६।१२              |

- ४६ अकेला चलना अच्छा है, किंतु मूर्ख का सग करना ठीक नही है।
- ६०. धर्म का दान, सव दानों से वढकर है। धर्म का रस, सव रसों से श्रेष्ठ है।
- ६१. दुवुँ द्वि अज्ञानी को भोग नण्ट कर देने है।
- ६२. खेतो का दोप तृग (घान फूस) है, मनुष्यो का दोप राग है।
- ६३ अपने लाभ की अवहेलना न करे, दूसरों के लाभ की स्पृहा न करे।
  दूसरों के लाभ की स्पृहा करने वाला भिक्षु समाधि नही प्राप्त कर सकता।
- ६४ जो ममता का आचरण करता है, वह समण (श्रमण) कहलाता है।
- ६५. मन ज्यो ज्यो हिंसा से दूर हटता है, त्यो त्यो दु ख जात होता जाता है।
- ६६. मूर्खं । जटाओ से तेरा क्या बनेगा, और मृग छाला से भी तेरा क्या होगा ? तेरे अन्दर मे तो राग द्वेप आदि का मल भरा पड़ा है, बाहर क्या घोता है ?

A

भिक्षु धर्मेरिक्षत द्वारा सपादित 'घम्मपद'
 मास्टर खिलाड़ी लाल एन्ड सन्स, वाराणसी संस्करण

## सुत्तिपटक : उदान की सूक्तियां

| \$ | न उदकेन सुची होती, बह्वे त्थ न्हायती जनो। यिन्ह सच्च च घम्मो च, सो सुची सो च त्राह्मशो।। |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                                          | 818  |
| २  | ग्रव्यापज्जं सुखं लोके, पागाभूतेसु सयमो ।                                                | 718  |
| ₹. | मुखा विरागता लोके ।                                                                      | -718 |
| ४. | य च कामसुखं लोके, यंचिदं दिविय सुखं।<br>तण्हक्खयसुखस्सेते, कलं नाग्घन्ति सोलसि॥          |      |
|    |                                                                                          | 717  |
| ሂ  | सुखकामानि भूतानि ।                                                                       | —२।३ |
| ξ. | फुसन्ति फस्सा उपिंघ पटिन्च,                                                              |      |
|    | निरूपिंघ केन फुसेय्य फस्सा।                                                              | 718  |

-214

७. जनो जनस्मि पटिबन्धरूपो ।

१ भिक्षु जगदीश कारयप सपादित, नवनालंदा संस्करण।

### मुत्तपिटकः उदान की सूनितयां

- स्नान तो प्राय सभी लोग करते हैं, किन्तु पानी से कोई गुद्ध नहीं होता।
   जिसमें सत्य है और घमंं है, वहीं गुद्ध है, वहीं न्नाह्मण है।
- २. छोटे-वडे सभी प्राणियों के प्रति संयम और मित्रभाव का होना ही वास्तविक सुख है।
- ३. ससार मे वीतरागता ही सुख है।
- ४. जो इस लोक मे कामसुख हैं, और जो परलोक मे स्वर्ग के सुख हैं—वे सव तृष्णा के क्षय से होने वाले आध्यात्मिक सुख की सोलहवी कला के वरावर भी नहीं हैं।
- ५. सभी प्राणी सुख चाहते हैं।
- ६. उपाधि के कारण ही स्पर्श (सुख दु खादि) होते हैं, उपाधि के मिट जाने पर स्पर्श कैसे होंगे ?
- ७. एक व्यक्ति दूसरे के लिए वन्यन है।

यनुग्गता मनसो उप्पिलावा।

-४।१

- प जो अकिञ्चन हैं, वे ही सुखी हैं।
- बुरे को अच्छे रूप मे, अप्रिय को प्रियरूप मे, दुख को सुखरूप मे,
   प्रमत्त लोग ही समभा करते हैं।
- १०. जो पराघीन है, वह सब दु.ख है, और जो स्वाधीन है, वह सब सुख है।
- ११ जो पाप पंक को पार कर चुका है, जिस ने कामवासना के कांटो को कुचल दिया है, जो मोह को क्षय कर चुका है, और जो मुख दु.ख से विद्ध नही होता है, वही सच्चा भिक्ष है।
- १२ जैसे ठोस चट्टानो वाला पर्वत अचल होकर खडा रहता है, वैमे ही मोह के क्षय होने पर भिक्षु भी शान और स्थिर रहता है।
- १३. जिस मे न माया (दम) है, न अभिमान है, न लोभ है, न स्वायं है, न तृष्णा है और जो क्रोध से रहित तथा प्रशास्त है, वहा ब्राह्मण है, वही श्रमण है, और वही भिक्षु है।
- १४ राग के प्रहाण के लिए अगुभ¹ भावना का अभ्यास करना चाहिए। द्वेप के प्रहाण के लिए मंत्री भावना का अभ्यास करना चाहिए। बुरे वितर्कों का उच्छेद करने के लिए आनापान² स्मृति का अभ्यास करना चाहिए।

अह भाव का नाश करने के लिए अनित्य भावना का अभ्यास करना चाहिए।

१५ अन्तर् मे उठने वाले अनेक क्षुद्र और सूक्ष्म वितर्क ही मन को उत्पीडित करते हैं।

१ अशुचि भावना।

२ श्वास प्रश्वास पर चित्त स्थिर करना।

| <b>छियास</b> ठ                                                                         | सूक्ति त्रिवेणी |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १६. ग्ररविखतेन कायेन, मिच्छादिट्ठिहतेन च।<br>थीनमिद्धाभिभूतेन, वस मारस्स गच्छति॥       | 818             |
| १७. तुदन्ति वाचाय जना ग्रसञ्जता,<br>सरेहि संगामगतं व कुंजरं।                           | ४। इ            |
| १८ भद्दक मे जीवितं, भद्दकं मरगा।                                                       | \81£            |
| १९. यं जीवित न तपित, मरगान्ते न सोचित ।<br>स वे दिट्ठपदो धीरो, सोकमज्भे न सोचित ॥      | \$1£            |
| २०. नत्यञ्जो कोचि ग्रत्तना पियतरो।                                                     | ×18             |
| २१. सुद्ध वत्थ ग्रपगतकालक सम्मदेव रजनं पटिगगण्हेट                                      | म ।<br>—- ५।३   |
| २२ पण्डितो जीवलोकस्मि, पापानि परिवज्जये।                                               | ×13             |
| २३. सचे भायथ दुक्खस्स, सचे वो दुक्खमप्पियं।<br>माकत्थ पापक कम्म, म्रावि वा यदि वा रहो॥ | X I.R           |
| २४. सचे च पापक कम्म, करिस्सथ करोथ वा।<br>न वो दुक्खा पमुत्यित्थ, उपेच्च पि पलायत॥      |                 |
| २५. छन्नमतिवस्सति, विवटं नातिवस्सति।<br>तस्मा छन्नं विवरेथ, एवं तं नातिवस्सति।।        | — <b>५</b> ।४   |
| २६० श्ररियो न रमती पापे, पापे न रमती सुची।                                             | —प्राप्र        |
| <b>3.</b>                                                                              | —- ५1६          |

- १६ शरीर से सयमहीन प्रवृत्ति करने वाला, मिथ्या सिद्धान्त को मानने वाला और निरुद्यमी आलसी व्यक्ति मार की पकड मे आ जाता है।
- १७ असयत मनुष्य दुर्वचनो से उमी प्रकार भडक उठते है, जिम प्रकार युद्ध मे वाणो से ग्राहत होने पर हायी।
- १८ मेरा जीवन भी भद्र (मगल) है और मरण भी भद्र है।
- १६ जिसको न जीवन की तृष्णा है और न मृत्यु का शोक है, वह ज्ञानी बीर पुरुप शोक के प्रसगों में भी कभी शोक नहीं करता है।
- २०. अपने से वढकर अन्य कोई प्रिय नहीं है।
- २१ कालिमा मे रहित शुद्ध क्वेत वस्त्र रंग को ठीक से पकड लेता है। : (इसी प्रकार शुद्ध ह्वय व्यक्ति भी घर्मोपदेश को सम्यक् प्रकार से ग्रहण कर लेता है।)
- २२. पण्डित वह है जो जीते जी पापो को छोड देता है।
- २३ यदि सचमुच ही तुम दु.ख से डरते हो और तुम्हे दु ल अप्रिय है, तो फिर प्रकट या गुप्त किसी भी रूप में पाप कमें मत करो।
- २४. यदि तुम पाप कर्म करते हो या करना चाहते हो तो दु.ख से छुटकारा नहीं हो सकेगा, चाहे भाग कर कहीं भी चले जाओ।
- २५. छिपा हुआ (पाप) लगा रहता है, खुलने पर नही लगा रहता । इसलिए छिपे पाप को खोल दो, आत्मालोचन के रूप मे प्रकट कर दो, फिर बृह नही लगा रहेगा ।
- २६. आयं जन पाप मे नही रमते, शुद्ध जन पाप में नही रमते।

| <i>ર</i> હ. | सुकरं साधु<br>पापं पापेन | ना सावु,<br>सुकरं, | साघु<br>पापमनि | पापेन<br>रयेहि | दुक्करं<br>दुक्करं | 11 |
|-------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----|
|             |                          |                    |                |                |                    |    |

---५।८

२८. परिमुट्ठा पंडिताभासा, वाचागोचरभागािनो। याविच्छन्ति मुखायामं, येन नीता न त विदू॥

---X1E

२६. सवासेन खो, महाराज, सीलं वेदितव्व, त च खो दीघेन ग्रद्धना, न इत्तरं। मनसि करोता नो ग्रमनसि करोता, पञ्जवता नो दुपञ्जेन।

---६1२

३०. सवोहारेण खो, महाराज, सोचेइय वेदितव्वं।

—६1२

३१. श्रापदासु खो, महाराज, थामो वेदितव्वो....

—६1२

३२. सामच्छाय खो, महाराज, पञ्जा वेदितव्वा....।

---६।२

२२. न वायमेय्य सव्वत्थ, नाञ्जस्स पुरिसो सिया। नाञ्जं निस्साय जीवेय्य, धम्मेन न विंग चरे॥

<del>--</del>-६1२

३४. विगगरह नं विवदन्ति, जना एक द्भदस्सिनो।

---६1४

३५. ग्रहङ्कारपसूतायं पजा परकारूपसहिता।

<u>—</u> ६1६

- २७. साबु पुरुषों को साघु कमं (नत्कमं) करना सुकर है, पापियों को साबु कमं करना दुष्कर है।
  पापियों को पाप कमं करना सुकर है, आयंजनों को पाप कमं करना दुष्कर है।
- २= अपने को पिडित समभने वाले पिडिनाभाम मूर्ख खूब मुँह फाड़-फाड कर व्यर्थ की लबी चौडी वाते करते है, परन्तु वे क्या कर रहे हैं, यह स्वय नहीं जान पाते।
- २६ महाराज । किसी के साथ रहने से ही उसके शील का पता लगाया जा सकता है, वह भी कुछ दिन नहीं, वहुत दिनों तक, वह भी विना घ्यान से नहीं, किन्तु घ्यान से, विना बुद्धिमानी से नहीं, किन्तु बुद्धिमानी से ।
- ३० हे महाराज, व्यवहार करने पर ही मनुष्य की प्रामाणिकता का पता लगता है।
- ३१. हे महाराज, आपित्त काल मे ही मनुष्य के धैयं का पता लगता है।
- ३२ हे महाराज, वातचीत करने पर ही किसी की प्रज्ञा (बुद्धिमानी) का पता चल सकता है।
- ३३ हर कोई काम करने को तैयार नहीं हो जाना चाहिए, दूसरे का गुलाम होकर नहीं रहना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे पर जीना उचित नहीं, धर्म के नाम पर ध्या शुट नहीं कर देना चाहिए।
- ३४ धर्म के कवल एक ही ग्रंग को देखने वाले आपस मे भगडते हैं, विवाद करते हैं।
- ३५. ससार के अज्ञजीव अहंकार और परंकार के (मेरे तेरे के) चक्कर में ही पड़े रहते हैं।

१. श्रावस्ती नरेश प्रसेनजित के प्रति तथागत का उपदेश २६ से ३२।

| सत्तर        |                                                                                               | सूक्ति त्रिवेणी   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ₹€.          | ग्रहं करोमी ति न तस्स होति.<br>परो करोती ति न तस्स होति।                                      | ६1 ६              |
| ३७.          | दिट्ठीसु सारम्भकथा, ससारं नातिवत्तति ।                                                        | <del>-</del> -६1६ |
| ३८.          | पतन्ति पज्जोतिमवाधिपातका,<br>दिट्ठे सुते इतिहेके निविट्ठा।                                    | — ૬ાદ             |
| ₹€•          | ग्रोभासति ताव सो किमि, याव न उन्नमते पभङ्करो। स वेरोचनिम्ह उग्गते, हतप्पभो होति नचा पि भासति॥ |                   |
| ४०.          | विसुक्खा सरिता न सन्दति,<br>छिन्न वट्टं न वत्तति ।                                            | ७।२               |
| ४१           | कि कथिरा उदपानेन, ग्रापा चे सब्वदासियु ।                                                      | 91e               |
| ४२.          | पस्सतो नित्य किञ्चनं ।                                                                        | <u>—</u> ७।१०     |
| ४३.          | निस्सितस्स चलित, ग्रनिस्सितस्स चलितं नित्थ ।                                                  |                   |
| <b>፞</b> ኇኇ. | नितया ग्रसित ग्रागितगित न भवति ।                                                              | 518               |
| <b>४</b> ሂ.  | ददतो पुञ्जं पवड्ढित ।<br>सयमतो वेरं न चीयति ।                                                 |                   |
|              |                                                                                               | =11               |

३६ तत्वदर्शी साधक को यह द्वैत नही होता कि यह मैं करता हूँ या कोई दूसरा करता है।

- ३७. विभिन्न मत पक्षों को लेकर भगड़ने वाले ससारवन्यन से कभी मुक्त नहीं हो सकते।
- ३८. जैसे पतगे उड-उडकर जलते प्रदीप पर आ गिरते हैं, वैसे ही अज्ञजन हप्ट ग्रीर श्रुतवस्तु के व्यामीह में फँस जाते हैं।
- ३६ तभी तक खद्योत (जुगनू) टिम टिमाते हैं, जब तक सूरज नही उगता। सूरज के उदय होते ही उनका टिम टिमाना वन्द हो जाता है, वे हत-प्रभ हो जाते हैं।
- ४०. सूखी हुई नदी की धारा नहीं वहती, लता कट जाने पर और नहीं फैलतो।
- ४१. यदि पानी सदा सर्वदा सर्वत्र मिलता रहे, तो फिर कुँए से क्या करना है ?
- ४२. तत्वद्रष्टा ज्ञानी के लिए रागादि कुछ नही हैं।
- ४३. आसक्त का चित्त चंचल रहता है। अनासक्त का चित्त चचल नही होता है।
- ४४ राग नहीं होने से बावागमन नहीं होता है।
- ४५. दान देने से पुण्य बढता है, सयम करने से वैर नहीं वढ पाता है।

| वहत्तर |                                          | सूक्ति त्रिवेणी |
|--------|------------------------------------------|-----------------|
| ४६     | दुस्सीलो शीलविपन्नो सम्मूढो कालं करोति । |                 |
|        |                                          | दा६             |
| ४७.    | कुल्ल हि जनो पबन्धति,                    |                 |
|        | तिण्णा मेधाविनो जना।                     |                 |
|        |                                          | 51६             |
| ४५     | सिंद्ध चरमेकतो वसं                       |                 |
|        | मिस्सो भ्रञ्जजनेन वेदग।                  |                 |
|        | विद्वा पजहाति पापक                       |                 |
|        | कोञ्चो खीरपको व निन्नग ॥                 |                 |
|        |                                          | 519             |
| 88.    | येस नितय पियं, नित्य तेसं दुवख ।         |                 |
|        | 9                                        |                 |

-515



- ४६. शीलरहित दु शील व्यक्ति मृत्यु के क्षणो में विमूख हो जाता है, घवडा जाता है।
- ४७. अज्ञजन वेड़ा वाँचते ही रह गये, और ज्ञानी जन ससारसागर को पार भी कर गये।
- ४५ पिडत जन अज्ञजनों के साथ हिल मिलकर रहते हैं, साथ-साथ चलते हं, फिर भी उनके दुविचार को वैसे ही छोडे रहते हैं, जैसे क्रींच पक्षी दूध पीजर पानी को छोड़ देता है।
- ४६. जिनका कही भी किसी से भी राग नहीं है, उनको कोई भी दुग्व नहीं है।



#### सुत्तपिटकः इतिवुत्तक की सूक्तियां

१. मोह भिक्खवे, एकघम्मं पजहथ,

श्रहं वो पाटिभोगो श्रनागामिताया।

२. सुखा संघरस सामग्गी, समग्गानं चनुग्गहो।

समग्गरतो वम्मट्ठो, योग-क्लेमा न धंसति ॥

---**१**1३

3919-

-- १1२३

--- २1२

--- **२**1१ x

—-२।२०

३ ग्रप्पमाद पसंसन्ति, पुञ्जिकिरियासु पण्डिता।

४. भोजनिम्ह च मत्तञ्जू, इन्द्रयेसु च सवुतो। कायसुखं चेतोसुखं, सुखं सो ग्रंधिगच्छति ॥

५. द्वे मे, भिक्खवे, सुक्का धम्मा लोकं पालेन्ति । कतमे द्रे ? हिरी च, श्रोत्तप च।

६. सुत्ता जागरितं सेय्यो, नित्य जागरतो भय।

१ भिक्षु जगदीश काश्यप सपादित, नवनालंदासस्करण।

## सुत्तपिटकः इतिवुत्तक की सूक्तियां

१. मोह भिक्खवे, एक धम्मं पजहथ, श्रहं वो पाटिभोगो श्रनागामिताया।

२. सुखा सघस्स सामग्गी, समग्गानं चनुग्गहो। समग्गरतो घम्मट्ठो, योग-विषमा न धंसति ॥

३. ग्रप्पमाद पससन्ति, पुञ्ज्रकिरियासु पण्डिता ।

४. भोजनिम्ह च मत्तञ्जू, इन्द्रयेसु च संवुतो । कायसुखं चेतोसुखं, सुखं सो ग्रधिगच्छति ॥

५. द्वे मे, भिक्खवे, सुक्का धम्मा लोकं पालेन्ति । कतमे द्वे ? हिरी च, ग्रोत्तप च।

६. सुत्ता जागरितं सेय्यो, नित्य जागरतो भयं।

--- 813

3919-

-- १1२३

--- २1२

----२।१५

-२।२०

१ भिक्षु जगदीश काश्यप संपादित, नवनालदासस्करण ।

## सुत्तिविहक इतिवुत्तक की सूक्तियां

- भिक्षुओ, एक मोह को छोड़ दो, मैं तुम्हारे अनग्गामी (निर्वाण) का जामिन होता हूँ।
- २. संघ का मिलकर रहना सुखदायक है। सघ मे परस्पर मेल बढाने वाला, मेल करने में लीन धार्मिक व्यक्ति कभी योग-क्षेम से विचत नहीं होता।
- वुद्धिमान् लोग पुण्य कर्म (सत्कर्म) करने मे प्रमाद न करने की प्रशसा करते हैं।
- ४. जो भोजन की मात्रा को जानता है और इन्द्रियों में सयमी है, वह वहें आनन्द से शारीरिक तथा मानसिक सभी सुखों को प्राप्त करता है।
- भ भिक्षुओ । दो परिशुद्ध वार्ते लोक का संरक्षण करती हैं ? कीन सी दो ? लज्जा और सकोच ।
- सोने से जागना श्रेष्ठ है, जागने वाले को कही कोई भय नही है।

| द्यितर                                                                                                                 | सूक्ति त्रिवेणो                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <ul> <li>सेयो ग्रयोगुलो भुत्तो, तत्तो ग्रग्गिसखूपमो।</li> <li>य चे भुञ्जेय्य दुस्सीलो, रॅट्ठिपण्डमसञ्ज्ञतो॥</li> </ul> | <del></del> २।२१                 |
| प्र लोभो दोसो च मोहो च, पुरिस पापचेतस।<br>हिंसन्ति ग्रनसभूता तचसार व सम्फल॥                                            | \$1 <i>\$</i>                    |
| ६. पञ्जाचवखु ग्रनुत्तर ।                                                                                               | —-३ <i>।</i> १२                  |
| १०. यादिस कुरुते मित्तं, यादिसं चूपसेवति ।<br>स वे तादिसको होति, सहवासो हि तादिसो ॥                                    | ३!२७                             |
| ११. ग्रसन्तो निरयं नेन्ति, सन्तो पापेन्ति सुगाति ।                                                                     | —-३।२७                           |
| <ol> <li>परित्तं दारुमारुय्ह, यथा सीदे महण्एावे।</li> <li>एव कुसीतमागम्म, साधुजीवी पि सीदित ।।</li> </ol>              |                                  |
| १३ निच्च ग्रारद्धविरियेहिं, पण्डितेहिं सहावसे ।                                                                        | —-३।२ <i>६</i><br>—-३।२ <i>६</i> |
| १४ मनुस्सत्त खो, भिक्खु, देवानं सुगतिगमनसखातं।                                                                         | <b>३</b> 1३४                     |
| १५. चर वा यदि वा तिट्ठ, निसिन्नो उद वा सय<br>अज्भत्थ समयं चित्तं, सन्तिमेवाधिगच्छति।                                   |                                  |
| १६ ग्रनत्थजननो लोभो, लोभो चित्तप्पकोपनो।<br>भयमन्तरतो जातं, त जनो नाववूज्भति॥                                          | —= ३। <i>३७</i>                  |
| १७ लुद्धो ग्रत्थ न जानाति, लुद्धो धम्म न पस्सति ।                                                                      | 3518                             |
| श्रन्वतम तदा होति, य लोभो सहते नरं॥                                                                                    | 3118—                            |

- ७. असयमी और दुराचारी होकर राष्ट्र-पिण्ड (देण का अन्त) खाने की अपेक्षा तो अग्निशिखा के समान तप्त लोहे का गोला या लेना श्रेण्ठ है।
- प्रयक्ति को वैसे ही नष्ट कर देते है, जैस कि केले के बृक्ष को उसका फल।
- ६. प्रज्ञा (बुद्धि) की आंख ही मर्वश्रेष्ठ आंख है।
- जो जैसा मित्र बनाता है, और जो जैसे सम्पक में रहता है, वह बैसा ही बन जाता है, क्योंकि उसका महवास ही बैसा है।
- ११ असत्पुरुप (दुर्जन) नरक मे ले जाते हैं और सत्पुरुप (सज्जन) स्वर्ग मे पहुँचा देते हैं।
- १२. जिस प्रकार थोडी लकडियो के दाुद्र वेडे पर बैठ कर समुद्रयात्रा करने वाला व्यक्ति समुद्र मे दूव जाता है, उसो प्रकार आलसी क साथ ग्रच्छा आदमी भी वरवाद हो जाता है।
- १३. बुद्धिमान एव निरतर उद्योगशील व्यवित के साथ रहना चाहिए।
- १४. हे भिक्षु, मनुष्य जन्म पा लेना ही देवताओं के लिए सुगति (अच्छी गति) प्राप्त करना है।
- १५ चलते, खडे होते, बैठते या सोते हुए जो अपने चिच को कान्त रखना है, वह अवश्य ही शान्ति प्राप्त कर लेता है।
- १६ लोभ अनर्थ का जनक है, लोभ चित्त को विकृत करने वाला है आइच्यं है लोभ के रूप मे अपने अन्दर ही पैदा हुए खतरे को लोग नही जान पा रहे हैं।
- १७. लोभी न परमार्थ को समभ्रता है खार न घम को। वह तो घष को ही सब कुछ समभ्रता है। उसके अन्तरतम मे गहन अन्धकार छाया रहता है।

| अठहत्तर सूक्ति                                                                                | त्रिवेणी      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| १८ ग्रदुट्ठस्स हि यो दुब्भे, पापकम्म ग्रकुव्वतो।<br>तमेव पाप फुसति, दुट्ठिचत्त ग्रनादर॥       | -3180         |
| १९ समुद्दं विसकुम्भेन, यो मञ्त्रेय्य पदूसितुं।<br>न सो तेन पदूसेय्य, भेस्मा हि उदिध मह॥       | -3180         |
| २०. तयोमे, भिक्खवे ग्रग्गी ।<br>कतमे तयो ?<br>रागग्गी, दोसग्गी, मोहग्गी ।                     | -\$188        |
| २१. सागारा श्रनगारा च, उभो ग्रञ्जोञ्जनिस्सिता।<br>ग्राराधर्यान्त सद्धम्म, योगक्खेम ग्रनुत्तर॥ | <br>∀I5       |
| २२. कुहा थद्धा लपा सिङ्गी, उन्नला ग्रसमाहिता।<br>न ते घम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते॥   |               |
| २३. यतं चरे यत तिट्ठे, यत अच्छे यत सये।                                                       | –४।६<br>-४।१२ |

- १५ जो पाप कमं न करने वाले निर्दोप व्यक्ति पर दोष लगाता है तो वह पाप पलटकर उसी दुष्ट चित्त वाले घृणित व्यक्ति को ही पकड लेता है।
- १६. विष के एक घड़े से समुद्र को दूपित नहीं किया जा सकता, क्यों कि समुद्र अतीव महान् है, विशाल है। वैसे ही महापुरुप को किसी की निन्दा दूपित नहीं कर नकती।
- २०. भिक्षुओ । तीन अग्नियाँ हैं।

  कौन सी तीन अग्नियाँ ?

  राग की अग्नि, द्वेप की अग्नि और मोह की अग्नि।
- २१. गृहस्य और प्रव्रजित (नाधु)-दोनो ही एक दूसरे के सहयोग से कल्याण-कारी सर्वोत्तम सद्घमं का पालन करते हैं।
- २२ जो घूर्त हैं, क्रोघी है, वानूनी हैं, चालाक है, घमडी है, और एकाग्रता से रिहत हैं, वे सम्यक् सम्बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म मे उन्नति नहीं कर सकते है।
- २३ साधक यतना से चले, यतना से खडा हो, यतना से बैठे और यतना से ही सोये।

## सुत्तपिटक सुत्तनिपात**े की सूक्तियां**

१ यो उप्पतितं विनेति कोधं, विसठं सप्पविसंऽव स्रोसधेहि। सो भिक्खु जहाति स्रोरपार, उरगो जिण्एामिव तचं पुराएां॥

२. यो तण्हमुदऽच्छिदा ग्रसेस, सरितं सीघसर विसोसयित्वा। सो भिक्खु जहाति ग्रोरपारं, उरगो जिण्णमिव तचं पुराणं॥

३. उपघी हि नरस्स सोचना, न हि सोचित यो निरूपघी।

४. सेट्ठा समा सेवितव्वा सहाया।

---१।२।१७

--- १११११

-81813

१ भिक्षु धर्मरत्न द्वारा संपादित, महाबोधिसभा सारनाथ सस्करण।

# सुत्तविटकः सुत्तनिपात की सूवितयां

- श जो चढ़ क्रोध को वैसे ही शात कर देता है जैसे कि देह मे फैनते हुए सर्पविष को औषिव, वह भिक्षु इस पार तथा उस पार को अर्थात् लोक-पर लोक को छोड देता है, साँप जैसे अपनी पुरानी कैचुली को ।
- २ जो वेग से वहने वाली कृष्णारूपी मरिता को सुखाकर नष्ट कर देता है, वह भिक्षु इस पार उस पार को भर्यात् लोक परलोक को छोड़ देता है, साप जैसे अपनी पुरानी कैंचुली को।
  - विषय भोग की उपिघ ही मनुष्य की चिंता का कारण है, जो निरूपिघ हैं, विषय भोग से मुक्त हैं, वे कभी चिंताकुल नही होते।
- ४. श्रेष्ठ और समान मित्रो की सगति करनी चाहिए।

| वियासी                                                                                                       | सूक्ति त्रिवेणी |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ५ सीहोऽव सद्देसु ग्रसन्तसन्तो,<br>वातोऽव जालम्हि ग्रसञ्जमागो।<br>पदुमंऽव तोयेन ग्रलिप्पमागो,                 |                 |
| एको चरे खग्गविसाग्गकपो॥                                                                                      | १।३।३७          |
| ६ निक्कारणा दुल्लभा ग्रज्ज मित्ता ।                                                                          | १।३।४१          |
| ७. सद्धा बीज, तपो बुद्ठ।                                                                                     | —१।४।२          |
| ५, गाथाभिगीत मे ग्रभोजनेय्य।                                                                                 | १।४।६           |
| ६ घम्मकामो भवं होति, घम्मदेस्सी पराभवो।                                                                      | १ ६।२           |
| १०. निहासीली सभासीली अनुट्ठाता च यो नरो।<br>अलसो कोधपञ्जागो, तपराभवतो मुख।।                                  | १ <b>।</b> ६।६  |
| ११. एको भुञ्जित सादूनि, त पराभवतो मुख ।                                                                      | ११६११२          |
| <ol> <li>जातियद्धो घनथद्धो, गोत्तयद्धो च यो नरो।</li> <li>संञ्जाति ग्रतिमञ्जेति, त पराभवतो मुखं।।</li> </ol> |                 |
|                                                                                                              | ११६११४          |
| १३. यस्स पागो दया नित्य, त जञ्जा वसलो इति ।                                                                  | —१।७।२          |
| १४. यो श्रत्थ पुच्छितो संतो, श्रनत्थमनुसासित ।<br>पटिच्छन्नेन मन्तेति, त जञ्जा वसलो इति ॥                    | १।७।११          |

#### सुत्तनिपात की सूक्तियां

- ५ शब्द से त्रस्त न होने वाले मिह, जाल मे न फँसने वाले वायु, एवं जल से लिप्त न होने वाले कमल के समान अनासक्त भाव मे अकेला विचरे, खड़गविपाण (गेंडे के सीग) की तरह।
- ६. आजकल निःस्वार्य पित्र दुर्लभ हैं।
- ७ श्रद्धा मेरा वीज है, तप मेरी वर्षा है।
- प्यमॉपदेश करने मे प्राप्त भोजन मेरे (धर्मोपदेप्टा के) योग्य नहीं है।
- ६. घमंप्रेमी उन्नति को प्राप्त होता है और घमंह ेपी ग्रवनित को।
- १०. जो मनुष्य निद्रालु है, सभी—भीडभाड एव धूमघाम पसन्द करता है, ग्रनुद्योगी है, आलसी है और कोधी है, वह अवश्य ही अवनित को प्राप्त होता है।
- ११. जो व्यक्ति अकेला ही स्वादिष्ट भोजन करता है, वह उसकी अवनित का कारण है।
- १२. जो मनुष्य अपने जाति, धन और गोत्र का गर्व करता है, अपने ज्ञाति-जनो का,—वन्धु वाधवो का अपमान करता है, वह उसकी अवनित का कारण है।
- १३ जिसे प्राणियों के प्रति दया नहीं है, उसी को वृषल (शूद्र) समभना चाहिए।
- १४. जो अर्थ (लाम) की वात पूछने पर अनर्थ (हानि) की बात वताता है, और वास्तविकता को छुपाने के लिए घुमा—फिराकर वात करता है, उसे ही वृपल (शूद्र) समभना चाहिए।

| चौरासी स्                                                                                | क्ति त्रिवेणी   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १५ यो चत्तानं समुक्कसे, परं च मवजानति ।<br>निहीनो सेन मानेन, त जञ्जा वसलो इति ॥          | १।७ <u>।</u> १७ |
| १६. न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति बाह्मगो। कम्मुना वसलो होति, कम्मुना होति ब्राह्मगो।। | १1७1 <b>२७</b>  |
| १७. न च खुद्द समाचरे किञ्चि,<br>येन विञ्जू परे उपवदेय्यु ।                               |                 |
| १८ सन्वे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ।                                                        | ११८१३<br>११८१३  |
| १९. न परो पर निकुव्वेथ, नातिमञ्जेथ कत्थचिनं कञ्चि                                        | ा<br>१।८।६      |
| २०. मेत्त च सव्वलोकस्मि, मानस भावये ग्रपरिमाएां।                                         |                 |
| २१ सच्चं हवे सादुतरं रसान ।<br>२२ घम्मो सुचिण्णो सुखमावहाति ।                            | —१।१०1२         |
| २३. पञ्जाजीवि जीवितमाह सेट्ठं।                                                           | —१।१०।२         |
| २४. विरियेन दुक्लं ग्रच्चेति, पञ्जाय परिसुज्फति ।                                        | १११०१२          |
| २५. सद्धाय तरती श्रोध।                                                                   | \$18018         |
| २६ पतिरूपकारी घुरवा, उट्ठाता विन्दते घनं ।                                               | १1१०1७          |

#### मुत्तनिपात की सूवितया

- १५. जो अपनी वडाई मारता है, दूसरे का अपमान करता है, किंतु वडाई के योग्य सत्कर्म से रहित है, उसे वृपल (शूद्र) समभना चाहिए।
- १६ जाति से न कोई वृपन (पूद्र) होता है और न कोई ब्राह्मण। कर्म से ही वृपल होता है और कर्म से ही ब्राह्मण।
- १७ ऐसा कोई क्षुद्र (ओछा) आचरण नहीं करना चाहिए, जिससे विद्वान् लोग बुरा बताएँ।
- १८. विश्व के सब प्राणी सुखी हो।
- १६. किसी को घोखा नही देना चाहिए और न किसी का अपमान करना चाहिए।
- २० विश्व के समस्त प्राणियों के साथ असीम मैत्री की भावना वढाएँ।
- २१. सब रसो मे यत्य का रस ही स्वाद्तर (श्रेष्ठ) है।
- २२ सम्यक् प्रकार से आचरित धर्म सुख देता है।
- २३ प्रज्ञामय (बुद्धियुक्त) जीवन को ही श्रेष्ठ जीवन कहा है।
- २४. मनुष्य पराक्रम के द्वारा दुखों से पार होता है और प्रज्ञा से परिशुद्ध होता है।
- २४. मनुष्य श्रद्धा से ससार-प्रवाह को पार कर जाता है।
- २६. कार्य के अनुरूप प्रयत्न करने वाला धीर व्यक्ति खूब लक्ष्मी प्राप्त करता है।

| छिया | र्सी                                                                                | सूक्ति त्रिवेणी    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| २७   | सच्चेन कित्ति पप्पोति, ददं मित्तानि गन्थति ।                                        | १।१०।७             |
| २८.  | यस्सेते चतुरो धम्मा, सद्धस्स घरमेसिनो।<br>सच्च धम्मो धिती चागो, स वे पेच्च न सोचति। | l<br>              |
| 38   | भ्ररोसनेय्यो सो न रोसेति कंचि,<br>तं वापि घीरा मुनि वेदयन्ति ॥                      | — <u> </u>         |
|      |                                                                                     | १1१२1१०            |
| ₹0.  | ग्रनन्वय पिय वाच, यो मित्तेसु पकुव्वति ।<br>ग्रकरोन्त भासमान, परिजानन्ति पण्डिता ॥  | <del></del> २।१५।२ |
| ३१.  | स वे मित्तो यो परेहि ग्रभेज्जो।                                                     | —- <b>२</b> ।१५।३  |
| ३२   | निद्रो होति निप्पापो, धम्मपीतिरसं पिवं।                                             | —२।१५।५            |
| ३२   | यथा माता पिता भाता, अञ्जे वापि च जातका। गावो नो परमा मित्ता, यासु जायन्ति स्रोसघा।। |                    |
|      |                                                                                     | —-२।१६।१३          |
| ३४.  | तयो रोगा पुरे श्रासु, इच्छा श्रनसनं जरा। पसूनं च समारम्भा, श्रट्ठानवुतिमागमु।।      |                    |
|      |                                                                                     | २।१६।२५            |
| ३५   | यथा नरो ग्रापगं श्रोतिरत्त्वा, महोदिक सलिल सीघसोत। सो वुय्हमानो श्रनुसोतगामी,       |                    |
|      | किं सो परे सक्खित तारयेतुं॥                                                         |                    |
|      |                                                                                     | 717018             |
| ३६   | विञ्ञातसारानि सुभासितानि ।                                                          | —२।२१।६            |

- :७. सत्य मे कीर्ति प्राप्त ट्रोती है, और सहयोग (दान) मे मित्र अपनाए जाते हैं।
- २८. जिस श्रद्धाशील गृहस्य में सत्य, धर्म, धृति और त्याग ये चार धर्म हैं, उसे परलोक में पछताना नहीं पड़ता।
- २६. जो न स्वय चिटता है और न दूसरों को चिढाता है, उसे ज्ञानी लोग मुनि कहते हैं।
- ३०. जो अपने मित्रो से वेकार की मीठो-मीठी वातें करता है, किन्तु अपने कहे हुए वचनो को पूरा नहीं करता है, ज्ञानी पुरुप उस मित्र की निदा करते हैं।
- ३१. वही सच्चा मित्र है, जो दूसरो के बहकावे मे आकर फूट का शिकार न वने।
- ३२ धर्मप्रीति का रस पान कर मनुष्य निर्भय और निष्पाप हो जाता है।
- ३३ माता, पिता, भाई एव दूसरे ज्ञाति—वन्धुओ की तरह गाये भी हमारी परम मित्र है, जिनसे कि औपिधयाँ उत्पन्न होती हैं।
- ३४. पहले केवल तीन रोग थे—इच्छा, भूख और जरा। पशुवव प्रारम्भ होने पर अट्ठानवें रोग हो गए।
- ३५ जो मनुष्य तेज वहने वाली विशाल नदी में धारा के साथ वह रहा है, वह दूसरों को किस प्रकार पार उतार सकता है ? (इसी प्रकार जो स्वय शकाग्रस्त है, वह धर्म के सम्बन्ध में दूसरों को क्या सिखापाएगा ?)
- ३६ ज्ञान सदुपदेशो का सार ह।

| अट्ठासी                                                                                          | सूक्ति त्रिवेणी     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ३७ न तस्स पञ्जा च सुतं च वड्ढति,<br>यो सालसो होति नरो पमत्तो।                                    |                     |
|                                                                                                  | —-२।२१।६            |
| ३८, उट्ठहथ निसीदथ, को ग्रत्थो सुपिनेन वो ?                                                       | २।२२।१              |
| ३६ खर्गातीता हि सोचन्ति ।                                                                        |                     |
|                                                                                                  | २।२२।३              |
| ४० श्रप्पमादेन विज्जा य, श्रव्बहे सल्लमत्तनोति ।                                                 | —-२।२२।४            |
| ४१. कच्चि श्रभिण्हसवासा, नावजानासि पण्डितं ।                                                     | —-२।२३। <b>१</b>    |
| ४२. यथावादी तथाकारी, ग्रहू बुद्धस्स सावको।                                                       | —२ <i>।</i> २४।१५   |
| ४३. कोघं कदरिय्यं जहेय्य भि <del>ग</del> ्खु ।                                                   | —-२। <b>२</b> ५।४   |
| ४४.                                                                                              | विञ्जू ।            |
|                                                                                                  | रारदार१             |
| ४५. कामा ते पठमा सेना, दुतिया ग्ररति बुच्चित ।<br>तितया खुप्पिपासा ते, चतुत्थी तण्हा पवुच्चिति ॥ |                     |
|                                                                                                  | ३।२८।१२             |
| ४६. सुभासितं उत्तममाहु सन्तो ।                                                                   |                     |
|                                                                                                  | — ३।३६।१            |
| ४७. सच्च वे अमता वाचा, एस घम्मो सनन्तनो ।                                                        | 515014              |
| ४८. पुण्डरीक यथा वग्गु, तोये न उपलिप्पति ।<br>एवं पुञ्त्रे च पापे च, उभये त्व न लिप्पसि ॥        | —३।२६।४<br>—३।३२।३८ |
|                                                                                                  |                     |

मुत्तनिपात की सूक्तिया

- ३७. जो मनुष्य आनसी और प्रमत्त है, न उसकी प्रज्ञा बढती है और न उस का श्रुत (पास्त्र ज्ञान) ही बढ पाता है।
- ३८. जागो, बैठे ही जाओ, सोने से तुम्हे क्या लाम है ? कुछ नहीं ।
- ३६. समय चूकने पर पछताना पडता है।
- ४०. अप्रमाद ग्रीर विद्या मे ही अन्तर का शल्य (काटा) निकाला जा सकता है।
- ४१. क्या तुम अति परिचय के कारण कभी ज्ञानी पुरुष का अपमान तो नहीं करते?
- ४२. बुद्ध के शिष्य यथावादी तथाकारो हैं।
- ४३. भिक्षु क्रोघ और कृपणता को छोड़ दे।
  - ४४. जलते वोयले के कुण्ड के समान जान कर, साधक को, अब्रह्मचर्य का त्याग कर देना चाहिए।
- ४५. हे मार । कामवासना तेरी पहली सेना है, अरित दूसरी, मूख प्यास तीसरी और तृष्णा तेरी चीथी सेना है।
- ४६. संतो ने अच्छे वचन को ही उत्तम कहा है।
- ४७. सत्य ही अमृत वाणी है, यह शाश्वत धर्म है।
- ४८ जिस प्रकार सुन्दर पुण्डरीक कमल पानी मे लिप्त नही होता, उसी प्रकार पुण्य पाप—दोनो मे आप भी लिप्त नही होते।

| नव्वे  |                                                                                       | सूक्ति त्रिवेणी |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 38     | नहिं सो उपक्कमो ग्रित्थ, येन जाना न मिय्यरे।                                          | 242 42          |
| ५०     | नहि रुण्णेन सोकेन, सन्ति पप्पोति चेतसो।                                               |                 |
|        |                                                                                       | —३।३४।८१        |
| પ્રશ્. | वारिपोक्खरपने व, ग्रारगेरिव नासपो।<br>यो न लिप्पति कामेसु, तमहं व्रमि व्राह्मण ।।     |                 |
|        |                                                                                       | ।३४।३२          |
| ४२.    | समञ्जा हेसा लोकस्मिं, नामगोत्त पकप्पितं।                                              |                 |
| ५३.    | कम्मना वत्तती लोको, कम्मना वत्तती पजा।                                                |                 |
|        |                                                                                       | ३।३४।६१         |
| ሂሄ.    | पुरिसस्स हि जानस्स, कुठारी जायते मुखे ।<br>याय छिन्दति यत्तानं, वालो दुव्भामितं भएं ॥ |                 |
|        | <b>.</b>                                                                              | ३१३६११          |
| ५५.    | यो निन्दिय पसनति,                                                                     |                 |
|        | त वा निन्दिन यो पसिसयो ।<br>विचिनाति मुखेन सो कलि,                                    |                 |
|        | कलिना तेन मुखं न विन्दति ॥                                                            |                 |
|        |                                                                                       | —३।३६।२         |
| ५६.    | ग्रभूतवादी निरय उपेति,                                                                |                 |
|        | यो वा पि कत्वा न करोमीति चाह।                                                         | 7.254           |
| V.5    |                                                                                       |                 |
| ٠,٠    | नहि नस्सति कस्सचि कम्म, एतिह नं लभतेव मुवा                                            | ाम ।<br>३।३६।१० |
| ¥5.    | यया ग्रह तथा एते, यथा एते तथा ग्रहं।                                                  | • • •           |
|        | श्रत्तान उपम कत्त्वा, न हनेय्य न घातये ॥                                              |                 |
|        |                                                                                       | — ३१३७१२७       |

- मुत्तनिपात की सूक्तिया
- ४६. विश्व मे ऐसा कोई उपक्रम नहीं है, जिससे कि प्राणी जन्म लेकर न मरें।
- ५०. रोने ने या दोक करने में चित्त को शान्ति प्राप्त नहीं होती।
- ५१. जल मे लिप्त नहीं होने वाले कमल की तरह, तथा बारे की नोक पर न टिकने वाले सरसों के दाने की तरह जो विषयों में लिप्त नहीं होता, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ।
- ५२. संसार मे नाम गोत्र किल्पत है, केवल व्यवहारमात्र हैं।
- ५३. नसार कर्म मे चलता है, प्रजा कर्न मे जलती है।
- ५४. जन्म के साथ ही मनुष्य के मुँह मे कुल्हाडी (जीभ) पैदा होती है। अज्ञानी दुर्वचन वोलकर उससे अपने आप को ही काट डालता है।
- ५५ जो निन्दनीय की प्रशसा करता है और प्रशसनीय की निन्दा करता है, वह मुख मे पाप एकत्रित करता है जिम के कारण उसे कभी सुख प्राप्त नहीं होता ।
- ५६. असत्यवादी नरक में जाता है, और जो करके 'नहीं किया'-ऐसा कहता है वह भी नरक में जाता है।
- ५७ किसी का कृत कर्म नष्ट नहीं होता, समय पर कर्ता को वह प्राप्त होता ही है।
- ५८ जैसा मै हूँ वैसे ही ये सब प्राणी हैं, और जैसे ये सब प्राणी हैं वैसा ही मैं हूं—इस प्रकार अपने समान सब प्राणियो को समभकर न स्वयं किसी का वध करे और न दूसरो से कराए।

| बानवे |                                                                                          | सूक्ति त्रिवेणी     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ५६.   | सर्गन्ता यन्ति कुसोव्भा, तुण्ही याति महोदिध ।                                            | <del></del> ३।३७।४२ |
| ६०    | यदूनक तं सगाति, य पूरं सतमेव त ।<br>ग्रड्ढकूम्भूपमो वालो, रहदो पूरो व पंडितो ॥           |                     |
|       |                                                                                          | — ३।३७।४३           |
| ६१    | य किंचि दुक्ख सभोति, सन्व तण्हा पच्चयाति ।                                               | ३।३८।१७             |
| ६२    | यं परे सुखतो म्राहु, तदरिया म्राहु दुक्खतो।<br>यं परे दुक्खतो म्राहु, तदरिया सुखतो विदु॥ | <b>4143140</b>      |
|       | य पर पुपलता आहु, तपारपा तुलता विदु ।                                                     | ३१३८१३६             |
| ६३    | निवृतानं तमो होति, ग्रन्थकारो ग्रपस्सतं।                                                 | <del></del> ३।३८।४० |
| ६४.   | ममायिते पस्सथ फदमाने,<br>मच्छेव ग्रप्पोदके खीगासोते।                                     |                     |
|       |                                                                                          | 81801£              |
| ६५.   | यो ग्रत्तनो सीलवतानि जन्तु,<br>ग्रनानुपुट्टो च परेस पावा ।                               |                     |
|       | ग्रनरियधम्म् कुसला तमाहु,                                                                |                     |
|       | यो ग्रातुमानं सयमेव पावा ॥                                                               | 24124013            |
| ¢¢    | त वापि गन्थं कुसला वदन्ति,                                                               | <b>&amp;</b> 18     |
| 44    | य निस्सितो पस्सति हीनमञ्जं।                                                              |                     |
|       |                                                                                          | 818313              |
| ६७    | उदिवदु यथापि पोक्खरे, पदुमे वारि यथा न लिप्पति                                           |                     |
|       | एव मुनि नोपलिप्पति, यदिद दिट्ठसुत मुतेसु व                                               | 81881E              |
| ६८    | ते वादकामा परिस विगटहः,<br>वाल दहन्ति मिथु ग्रञ्जमञ्ज ।                                  |                     |
|       | नारा पहारत राजनु अञ्जनञ्ज ।                                                              | —४।४६।२             |

- ५६. छोटी निदया शोर करतो वहती है और वडी निदया शान्त चुपचाप वहती हैं।
- ६०. जो अपूर्ण है वह आवाज करता है, बीर जो पूर्ण है वह शात = भीन रहता है। मूर्ख अधभरे जलघट के समान है और पहित लवालव भरे जलाशय के समान।
- ६१. जो कुछ भी दुख होता है, वह सब तृष्णा के कारण होता है।
- ६२. दूसरो ने जिसे सुख कहा है, आर्थो ने उसे दुख कहा है। आर्थों ने जिसे दुख कहा है, दूगरो ने उसे सुख कहा है।
- ६३. मोहग्रस्तो के लिए सब ओर अज्ञान का तम ही तम है, अन्वो के लिए सब ओर अन्वकार ही अन्वकार है।
- ६४. अल्प जल वाले मूखने जलागय की मछिलयो की तरह अज्ञानी तृष्णा के वशीभूत होकर छटपटाते है।
- ६५ जो मनुष्य विना पूछे अपने शील वृतो की चर्चा करता है, आत्म प्रशसा करता है, उसे ज्ञानियों ने अनायं धर्म (निम्न आचरण) कहा है।
- ६६. जो अपनी दृष्टि (विचारो) के फेर मे पडकर दूसरो को हीन समभता है, इसे कुशलो (विद्वानो) ने मन की गाँठ कहा है।
- ६७. जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी नही टिकता, उसी प्रकार मुनि हिष्ट, श्रुति, एव घारणा मे आसक्त नही होता।
- ६८. वाद करने वाले वादी प्रतिवादी सभा मे जाकर एक दूसरे को मूर्ख बताते हैं।

| चीरानवे                                                                                     | सूक्ति त्रिवेणी             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ६६ निन्दाय सो कुप्पति रन्धमेसी।                                                             | —४।४६।३                     |
| ७०. सञ्ज्ञाविरत्तस्म न संति गन्था।                                                          | <i>६</i> १।७४।४—            |
| ७१. यस्स लोके सकं नित्य, ग्रसता च न सोचित ।<br>घम्मेमु च न गच्छिति, स वे सन्तो ति नुच्चित । | —- <b>४।</b> ४ <b>द।</b> १४ |
| ७२. एक हि सच्चं न दुनियमित्य।                                                               | —৪।২০।৬                     |
| ७३ परस्स चे बभियतेन हीनो,<br>न कोचि धम्मेमु विसेति ग्रस्स।                                  | <b>४</b> ।५१                |
| ७४. न ब्राह्मग्एस परनेय्यमित्य ।                                                            | \$1\$\$1\$\$                |
| ७५. निविस्सवादो नहि मुद्धि नायो।                                                            | ४।५१।१६                     |
| ७६ भायी न पादलोलस्स, विरमे कुक्कुच्चा नप्पमज्जेय                                            | य ।<br>—४।५२।११             |
| ७७. निह्ं न बहुली करेय्य, जागरियं भजेय्य ग्रातापी।                                          | —- <b>४</b> ।४२।१२          |
| ७८ ग्रतदण्डा भय जात ।                                                                       | XIX <del>3</del>   8        |
| ७६ पुराण नाभिनन्देय्य, नवे खन्ति न कुव्वये।                                                 |                             |
| ५० गेधं वूमि महोद्यो ति ।                                                                   | ४।४३।१०                     |
|                                                                                             | -8124188                    |

सुत्तनिपात की सूवितयां

- ६६ टूमरो के छिद्र (दोप) देखने वाला निन्दक व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर कुपित होता है।
- ७०. विषयो से विरक्त मनुष्य के लिए कोई ग्रन्थ (वन्यन) नही है।
- ७१. जिसका ससार मे कुछ भी भ्रपना नहीं है, जो बीती हुई बात के लिए पछतावा नहीं करता है और जो धर्मों के फेर मे नहीं पडता है वह उप-शात कहलाता है।
- ७२. सत्य एक ही है, दूसरा नही।
- ७३. यदि दूसरो की खोर से की जाने वाली अवज्ञा से कोई धर्महीन हो जाए तो, फिर तो धर्मों मे कोई भी श्रेष्ठ नही रहेगा।
- ७४. ब्राह्मण (तत्वदर्शी) सत्य के लिए दूसरो पर निभंर नही रहते।
- ७५. जो किमी वाद में आसक्त (फ़ँमा) है, उसकी चित्तशुद्धि नहीं हो सकती।
- ७६. घ्यानयोगी धुमक्कड न वने, व्याकुलता से विरत रहे, प्रमाद न करे।
- ७७ साधक निद्रा को बढाए नही, प्रयत्न शील होकर जागरण का अभ्यास करे।
- ७८. अपने स्वय के दोष से ही भय उत्पन्न होता है।
- ७६ पुराने का अभिनन्दन न करे और नये की अपेक्षान करे।
- ५० में कहता हू-लोभ (गृद्धि) एक महासमुद्र है।

सूक्ति त्रिवेणी छियानवे प्रश्नामपंको दरच्चयो। --- ४। ५३। ११ चुदितो वचीहि सति माभिनदे। --- 814818 जनवादधम्माय न चेत्रयेय्य। -- 8128186 प्रिंचित्रजायं निवृतो लोको । --- 414 512 **५५.** ग्रत्थ गतस्स न पमारामित्य । --- ५१६१।८ न्द नथंकथा च यो तिण्णो, विमोक्खो तस्स कीदिसो ? -- 415818 निव्याण इति नं व्रूमि, जरमच्चुपरिक्खयं। प्तः तण्हाय विष्पहागोगा, गिक्वागा इति वृच्चति । प्रध्यानिक निका । --- ४।६८।४ 1230

- कामभोग का पक दुस्तर है।
- अाचार्यं आदि के द्वारा गल्ती वताने पर वुद्धिमान पुरुप उमका ग्रिभनदन (स्वागत) करे।
- साधक, लोगों में भगड़ा कराने की बात न सोचे।
- **८४** यह संसार अज्ञान से ढका है।
- ५४. जो जीते-जी वस्त हो गया है, उमका कोई प्रमाण नही रहता।
- पद जो शंका और आकाक्षा से मुक्त हो गया है, उसकी दूसरी मुक्ति कैसी ?
- प्रकृता हूँ—जरा और मृत्यु का अन्त ही निर्वाण है।
- पद. तृष्णा का सर्वेथा नाश होना ही निर्वाण कहा गया है।
- ८. नदी (आसिन्त) ही ससार का बघन है।

#### सुत्तपिटक .

# थेरगाथा की सूक्तियां

8 उपसन्तो उपरतो, मन्तभागी अनुद्धतो। घुनाति पापके धम्मे, दुमपत्तं व मालुतो ॥

--- 813

-- 818

- 2178

--- 8140

--- **१**1७ ५

F319--

--- १1१०२

२ सम्भिरेव समासेथ पण्डितेहत्यदस्निभ ।

३. समुन्नमयमत्तानं, उसुकारो व तेजन ।

सीलमेव इघ अगग, पञ्जवा पन उत्तमो। 8 मनुस्सेसु च देवेसु, सीलपञ्जारातो जयं।।

५. साधु सुविहितान दस्सनं, कंखा छिज्जित, बुद्धि वड्ढित ।

६. यो कामे कामयति, दुक्ख सो कामयति।

लाभालाभेन मथिता, समाधि नाधिगच्छन्ति ।

भिध् जगदीश काश्यप सपादित, नवनालदा संस्करण।

## सुत्तपिटकः थेरगाथा की सूक्तियां

- १ जो उपशात है, पापो से उपरत है, विचारपूर्वक वोलता है, अभिमान-रिहत है, वह उपी प्रकार पापधर्मों को उडा देना है जिस प्रकार हवा वृक्ष के सूखे पत्तों को।
- २ तत्वद्रष्टा एव ज्ञानी सत्पुरुपो की सगित करनी चाहिए।
- ३ अपने आप को उसी प्रकार ठीक करो, जिस प्रकार वाण बनाने वाला वाण को ठीक करता है।
- ४ ससार में शील ही श्रेष्ठ है, प्रज्ञा ही उत्तम है। मनुष्यो और देवों में शील एवं प्रज्ञा से ही वास्तविक विजय होती है।
- सत्पुरुपो का दर्शन कल्याणकारी है। सत्पुरुपो के दर्शन से सशय का उच्छेद होता है और बुद्धि की वृद्धि होती है।
- ६ जो काम भोगो की कामना करता है, वह दुः खो की कामना करता है।
- ७. जो लाभ या अलाभ से विचलित हो जाते हैं, वे समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते।

| सौ                                                                                                          | सुक्ति त्रिवेणी   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| प एक द्भदस्सी दुम्मेघो, सतदस्सी च पण्डितो।                                                                  |                   |
| <ul><li>एको ति हि न पवेदय्युं, याय वन्दनपूजना कु</li></ul>                                                  | —१।१०६<br>लेस ।   |
| सुखुमं सल्लं दुरुव्बह, सक्कारो कापुरिसेन दुज्ज                                                              |                   |
| १०. पुन्वे हनति ग्रत्तानं, पच्छा हनति सो परे।                                                               | <del></del> २।१३६ |
| ११. न ब्राह्मणो वहिवण्णो, अन्तो वण्णोहि ब्राह्मणो                                                           |                   |
| १२. सुस्सुसा सुतवद्धनी, सुत पञ्जाय वद्धन।                                                                   | २।१४०             |
| पञ्जाय ग्रत्थं जानाति, जातो ग्रत्थो सुखावहो                                                                 | ।।<br>—२।१४१      |
| १३. श्रायु खीयति मच्चानं, कुन्नदीन व श्रोदक।                                                                |                   |
| १४. संगामे मे मतं सेय्यो, यञ्चे जीवे पराजितो ।                                                              |                   |
| १५. यो पुट्वे करगीयानि, पच्छा सो कातुमिच्छति ।                                                              | 31868             |
| सुखा सो धंसते ठाना, पच्छा च मनुतप्पति॥                                                                      | <del></del> ३।२२५ |
| १६. यञ्ह् कयिरात हि वदे, यं न कयिरान तं वदे                                                                 | r t               |
| श्रकरोन्त भाममाग्ां, परिजानन्ति पण्डिता                                                                     | ॥<br>— ३।२२६      |
| <ul><li>१७. यथा ब्रह्मा तथा एको, यथा देवो तथा दुवे ।</li><li>यथा गामो तथा तयो, कोलाहलं ततुत्तरि ॥</li></ul> |                   |
| १८. रज्जन्ति पि विरज्जन्ति, तत्थ कि जिय्यते मुनि                                                            | \$158 <b>%</b>    |
|                                                                                                             | —-३।२ <b>४</b> ७  |

- म्. मूर्खं सत्य का एक ही पहलू देखता है, और पडित सत्य के सी पहलुओं को देखता है।
- साधक की समाज मे जो वदना और पूजा होती है, ज्ञानियो ने उसे पंक (कीचड) कहा है। सत्काररूपी सूदम शत्य को साधारण व्यक्तियो द्वारा निकाल पाना मुश्किल है।
- १०. पापात्मा पहले अपना नाश करता है, बाद मे दूसरो का ।
- ११. बाहर के वर्ण (दिखावे) से कोई ब्राह्मण (श्रेष्ठ) नहीं होता, अन्तर् के वर्ण (श्रुद्धि) से ही ब्राह्मण होता है।
- १२. जिज्ञासा से ज्ञान (श्रुत) वढता है, ज्ञान से प्रज्ञा वढती है, प्रज्ञा से सद् अर्थ का सम्यग् वोघ होता है, जाना हुआ सद् अर्थ सुखकारी होता है।
- १३. मनुष्यो की बायु वैसे ही क्षीण हो जाती है, जैसे छोटी नदियो का जल।
- १४. पराजित होकर जीने की अपेक्षा, युद्ध मे प्राप्त वीर मृत्यु ही अधिक श्रेष्ठ है।
- १५. जो पहले करने योग्य कामो को पीछे करना चाहता है, वह सुख से विचत हो जाता है, और बाद मे पछताता रहता है।
- १६ जो कर सके वही कहना चाहिए, जो न कर सके वह नही कहना चाहिए। जो कहता है पर करता नही है, उसकी विद्वान जन निन्दा करते हैं।
- १७ अकेला साधक ब्रह्मा के समान है, दो देवता के समान है, तीन गाँव के समान है, इससे अधिक तो केवल कोलाहल भीड है।
- १८ लोग प्रसन्न होते है या अप्रसन्न, क्या भिक्षु इसके लिए ही जीता है ?

| एक सी दो                                                                                 | सूक्ति त्रिवेणी |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १६. न दुग्गति गच्छति धम्मचारी ।                                                          | 81₹o ₹          |
| २०. यस्स सब्रह्मचारीमु, गारवो तूपलब्भित ।<br>परिहायति सद्धम्मा, मच्छो ग्रप्पोदके यथा ।।  |                 |
|                                                                                          | —६।३८७          |
| २१. पमादानुपतितो रजो।                                                                    | ६।४८४           |
| २२. ग्रमोघ दिवस कयिरा, ग्रप्पेन बहुकेन वा ।                                              |                 |
| 222                                                                                      | —६।४५१          |
| २३. न परे वचना चोरो, न परे वचना मुनि।                                                    | ७१४६७           |
| २४. जीवतेवापि सप्पञ्जो, ग्रपि वित्तपरिक्खयो।<br>पञ्जाय च ग्रलाभेन, वित्तवापि न जीवति॥    |                 |
|                                                                                          | 33812 -         |
| २५ सव्व मुगाति सोतेन, सव्व पस्सति चक्खुना।<br>न च दिट्ठ सुत धीरो, सब्व उज्भितुमरहाते॥    |                 |
| २६. चक्खुमास्स यथा ग्रन्धो, सोतवा विधरो यथा।                                             | 51400           |
|                                                                                          | <b>८।</b> ४०१   |
| २७ पञ्जासहितो नरो इघ, श्रपि दुक्खेसु सुखानि विन                                          |                 |
| २८. रसेसु अनुगिद्धस्स, भाने न रमती मनो।                                                  | १०।५५१          |
|                                                                                          | - १०।५५०        |
| २६. सीलवा हि वहू मित्तो, सञ्ज्ञमेनाधिगच्छति ।<br>दुस्सीलो पन मित्ते हि, धंसते पापमाचरं ॥ |                 |
|                                                                                          | १२१६१०          |
| ३०. सील वलं ग्रप्पटिमं, सीलं ग्रावुधमुत्तमं ।<br>सीलमाभरण सेट्ठं, सीलं कवचमव्भुतं ॥      |                 |
|                                                                                          | १२१६१४          |

- १६. धर्मात्मा व्यवित दुर्गति मे नही जाता ।
- २० जिसका गौरव साथियों को प्राप्त नहीं होता, वह सद्धमं (कर्तव्य) से वैसे ही पतित हो जाता है, जैसे कि थोडे पानी में मछलिया ।
- २१. प्रमाद से ही वासना की घूल इकट्ठी होती है।
- २२. थोडा या ज्यादा कुछ न कुछ सत्कर्म करके दिन को सफल बनाओ ।
- २३. दूसरे के कहने से न कोई चोर होता है और न कोई साधु।
- २४. धनहीन होने पर भी बुद्धिमान यथार्थत जीता है और घनवान होने पर भी अज्ञानी यथार्थत नहीं जीता है।
- २५ मनुष्य कान से सब कुछ सुनता है, बाँख से सब कुछ देखता है, किंतु घीर पुरुप देखों और सुनी सभी वातों को हर कही कहता न फिरे।
- २६. साधक चक्षुष्मान होने पर भी घन्घे की भाति रहे, श्रोयवान होने पर भी बिघर की भाति आचरण करे।
- २७ प्रज्ञावान पनुष्य दु ख मे भी सुख का अनुभव करता है।
- २८ जो सुस्वादु रसो मे आसक्त है उसका चित्त घ्यान मे नही रमता।
- र है. शीलवान अपने सयम से अनेक नये मित्रों को प्राप्त कर लेता है, और दुशील पापाचार के कारण पुराने मित्रों से भी विचित हो जाता है।
- ३०. शील अनुपम बल है, शील सर्वोत्तम शस्त्र है, शील श्रेष्ठ आमूपण है और रक्षा करने वाला अद्भुत कवच है।

| एक सी चार                                                                            | सूक्ति त्रिवेणी   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ३१. ग्रलाभो धम्मिको सेय्यो, यञ्चे लाभो ग्रधम्मि                                      |                   |
| ३२.                                                                                  | १४।६६६            |
| ११. अवसा सन्या । - ग्रुस समा अन्य पुरस्ता ।                                          | —१४।६६७           |
| ३३. गरहा व सेय्यो विञ्जूहि, य चे वालप्पससना।                                         | १४।६६५            |
| ३४. मर्गां धम्मिक सेय्यो, य चे जीवे अधम्मिकं।                                        | (3. ( ( )         |
|                                                                                      | —१४।६७०           |
| ३५. चरन्ति लोके ग्रसिता, नित्य तेसं पियापियं।                                        | १४।६७ <b>१</b>    |
| ३६ रजमुहतं च वातेन यथा मेघोपसम्मये।<br>एव सम्मत्ति सकप्पा, यदा पञ्जाय पस्सति॥        |                   |
| पुष तस्मात तमन्या, वया मण्याच मस्तात ॥                                               | — १५।६७५          |
| ३७ रत्तो रागाधिकरगा, विविधं विन्दते दुखं।                                            | 0.5 ha 7a a       |
|                                                                                      | —१६ <i>।</i> ७३४  |
| ३८ पिसुनेन च कोघनेन च, मच्छरिता च विभूतिन<br>सिखत न करेय्य पण्डितो, पापो कापुरिसेन स |                   |
| •                                                                                    | - 9018030         |
| ३६ बहुस्सुतो श्रप्पस्सुतं यो सुतेनातिमञ्जति ।                                        |                   |
| ग्रन्धो पदीपघारो व तथेव पटिभाति म ॥                                                  |                   |
|                                                                                      | —१७1१०२६          |
| ४०. श्रप्पिच्छता सप्पुरिसेहि वण्गिता ।                                               | —१ <b>६</b> ।११२७ |
| ४१. तमेव वाच भासेय्य, या यत्तान न तापये।                                             | /6///40           |
| परे च न विहिंसेय्य, सा वे वाचा सुभाषिता।                                             | ī                 |
| 3 11 11 1 3 11 11 11 3 11 11 11 11 3 11 11                                           |                   |
|                                                                                      |                   |

- ३१. अधमं से होने वाले लाभ की ग्रपेक्षा धर्म से होने वाला अलाभ श्रेयस्कर है।
- ३२. अल्पवृद्धि मूर्खों के द्वारा प्राप्त यश की अपेक्षा विद्वानो द्वारा किया गया श्रपयश भी श्रेष्ठ है।
- ३३. मूर्खों के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा की अपेक्षा विद्वानों के द्वारा की जाने वाली निंदा भी श्रेष्ठ है।
- ३४. अधर्म से जीने की अपेक्षा धर्म से मरना ही श्रेष्ठ है।
- ३५. जो ससार मे अनासक्त होकर विचरण करते हैं, उनके लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय।
- ३६ जिस प्रकार हवा से उठी हुई धूल मेघवृष्टि से शात हो जाती है, उसी प्रकार प्रज्ञा से स्वरूप का दर्शन होने पर मन के विकार शात हो जाते है।
- ३७. आसक्त मनुष्य आसक्ति के कारण नाना प्रकार के दुख पाता है।
- १८ चुगलखोर, क्रोघी, मत्सरी (डाह रखने वाला) और कजूस—इनकी सगित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीच पुरुषों की सगित करना पाप है।
- ३६. जो वहुश्रुत (विद्वान) होकर, अपने विशिष्ट श्रुतज्ञान के कारण अल्पश्रुत की अवज्ञा करता है, वह मुक्ते अधे प्रदीपघर (ग्रधा मसालची) की तरह प्रतीत होता है।
- ४०. सत्पुरुषो ने अल्पेच्छता (कम इच्छा) की प्रशंसा की है।
- ४१. वही वात बोलनी चाहिए जिससे न स्वय को कष्ट हो और न दूसरो को हो। वस्तुत सुमापित वाणी ही श्रोष्ठ वाणी है।

#### सुत्तविटक:

### जातक की सूक्तियां

१ न त जित साधु जित, य जितं ग्रबजीयति । तं खो जितं साधु जित, य जित नावजीयति ॥

२. ग्रकतञ्ज्ञुस्स पोसस्स, निच्चं विवरदस्सिनो। सब्वं चे पठवि दज्जा, नेव न ग्रभिराधस्ये॥

मित्तो हवे सत्तपदेन होति, सहायो पन द्वादसकेन होति।
 मासद्दमासेन च जाति होति, ततुत्तरिं ग्रत्तसमो पि होति।।
 —१। ६३। ६३

- 2100100

--- १197107

- 212771277

--- १।१२६।१२६

-३।२८८।११४

४ यस लद्धान दुम्मेघो, अनत्थ चरति अत्तनो।

प्र. तदेवेकस्स कल्यारा, तदेवेकस्स पापक। तस्मा सब्बं न कल्यारां, सब्बं वा पि न पापक।।

६. पदुट्ठचित्तस्स न फाति होति।

न चापि त देवता पूजयन्ति।

१ भिक्षु जगदीश काश्यप सपादित, नवनालदा संस्करण ।

## सुत्तिपटक: जातक की सूवितयां

- वह विजय अच्छी विजय नहीं है, जो बाद में पराजय में बदल जाए।
   वह विजय श्रेष्ठ विजय है, जो कभी पराजय में नहीं बदलती।
- जो व्यक्ति अकृतज्ञ है, निरतर दोप देखता रहता है, उसे यदि सम्पूर्ण मूमण्डल का साम्राज्य दे दिया जाय तव भी उसे प्रसन्न नही किया जा सकता।
- श. सात कदम साथ चलने से मित्र हो जाता है, वारह कदम से सहायक हो जाता है। महीना-पन्द्रह दिन साथ रहने से जाति वन्धु वन जाता है, इसमे अधिक साथ रहने से तो आत्मसमान (अपने समान) ही हो जाता है।
- ४. दुर्बुद्धि यश पाकर अनर्थ ही करता है । अर्थात् उसे प्रगसा पच नहीं पाती ।
- जो एक के लिए अच्छा है, वह दूसरे के लिए बुरा भी है, अत ससार मे एकान्त रूप से न कोई अच्छा है ग्रीर न कोई बुरा ही है।
- ६. दुष्ट चित्त वाले व्यक्ति का विकास नही होता, और न उसका देवता सन्मान करते है।

| एक सौ आठ                                  | सूक्ति त्रिवेणी |
|-------------------------------------------|-----------------|
| ७ कुलपुत्तो व जानाति, कुलपुत्तं पसंसितु   | l               |
|                                           | ३।२९५।१३४       |
| प्रसा गामे सखा नित्य, यथा रञ्ज तथेव       | तं।             |
|                                           | —४।३१५।६०       |
| ६ निह सत्थ सुनिसित, विस हालाहला           | मेव ।           |
| एव निकट्ठे पातेति, वाचा दुव्भासिता र      |                 |
| ,                                         | ४।३३१।१२२       |
| १०. ग्रलमो गिही कामभोगी न साधु,           |                 |
| ग्रसञ्जतो पव्वजितो न साध <u>ु</u> ।       |                 |
| राजा न साधु ग्रनिसम्मकारी,                |                 |
| यो पण्डितो कोघनो तं न साधु॥               |                 |
|                                           | ४।३३२।१२७       |
| ११ निसम्मकारिनो राज, यसो कित्ति च वड्     | ्ढति ।          |
|                                           | ४१३३२११२८       |
| १२ नो चे ग्रस्स सका बुद्धि, विनयो वान सु  | संक्खितो।       |
| वने ग्रन्धमहिसो व, चरेय्य बहुक            |                 |
|                                           | -४।४०६।५१       |
| १३ वल हि वालस्म वधाय होति ।               |                 |
| ११ असाह बासरा वचाव हारत .                 | —-४।३४७।४२      |
| १५ मीनेन सर्वेनमा मनेनम्बो न निन्ननि ।    |                 |
| १४ सीलेन अनुपेतस्स, सुतेनत्थो न विज्जति । |                 |
| 011                                       | —-४।३६२।६६      |
| १५ सन्व सुतमधीयेथ, हीनमुक्कट्ठमिक्सम।     |                 |
|                                           | ४।३७३।१२७       |
| १६ धम्मो रहदो अकद्मो, पापं सेदमल ति वु    |                 |
| सील च नव विलेपन, तस्स गन्धो न कदा         | •               |
|                                           | —६।३८८।६२       |
| १७. विवादेन किसा होन्ति ।                 |                 |
|                                           | ७।४००।३७        |
|                                           |                 |

- ७. कुलपुत्र (खानदानी व्यक्ति) ही कुलपुत्र की प्रशसा करना जानता है।
  - जिसका गाँव मे कोई मित्र नही है, उसके लिए जैसा जगल, वैसा गाँव !
  - ह. बत्यंत तीक्ष्ण शस्त्र और हलाहल विप भी उतनी हानि नही करता,जितना कि अविवेक से बोला हुआ दुर्वचन करता है।
- १०. सुख समृद्धि चाहने वाले गृहस्य का आलसी होना अच्छा नही, प्रव्नजित का श्रसंयमी रहना अच्छा नही, राजा का अनिशम्यकारी (विना सुने समभे निर्णय करने वाला) होना अच्छा नही, और पिंडत का क्रोधी होना अच्छा नही।
- राजन् । सोच समभकर कार्यं करने वालो का ही यश तथा कीर्ति वढती है।
- १२. जिनका अपना ज्ञान नहीं है, और जो सदाचारी भी नहीं हैं, ऐसे लोग भूतल पर वन में ग्रंघे भेसे की तरह फिरते हैं।
- १३. मूर्ख का बल, उसी के वध के लिए हो जाता है।
- १४. शीलरहित व्यक्ति का मात्र श्रुत (ज्ञान)से कोई अर्थ सिद्ध नही हो पाता।
- १५. जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, सभी प्रकार का श्रुत (ज्ञान) सीखना चाहिए।
- १६ घमं कीचड से रहित निर्मल सरोवर है, पाप मन का स्वेद-मल (पसीना) है। शील वह अद्भुत गध-विलेपन है, जिसकी गन्ध कभी क्षीण नहीं होती।
- १७. विवाद से सभी जन क्षीण हो जाते हैं।

| एक सं       | ौ दस                                                                                                                                                                           | सूक्ति त्रिवेणी           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| १५          | यो च दत्त्वा नानुतप्पे, तं दुक्करतरं ततो ।                                                                                                                                     | —৩ ४०१ ४४                 |
| <b>१</b> E. | साधु जागरत सुत्तो ।                                                                                                                                                            | ७।४१४।१४१                 |
| २०.         | धम्मो हवे हतो हन्ति ।                                                                                                                                                          | —=।४२२।४५                 |
| २१.         | जिह्वा तस्स द्विधा होति, उरगस्सेव दिसम्पति ।<br>यो जानं पुच्छितो पञ्हं, ग्रञ्जथा नं वियाकरे ।                                                                                  | 11                        |
|             |                                                                                                                                                                                | —=।४२२।५०                 |
| २२.         | हीनेन ब्रह्मचरियेन, खत्तियो उपपज्जित ।<br>मज्भिमेन च देवतां, उत्तमेन विसुज्भिति ॥                                                                                              | =।४२४।७ <b>४</b>          |
| २३          | श्रग्गी व तिगाकट्ठिस्म, कोधो यस्स पवड्ढित ।<br>निहीयति तस्स यसो, कालपक्खे व चन्दिमा।                                                                                           |                           |
| २४.         | नित्य कामा पर दुखं।                                                                                                                                                            |                           |
| , ,         |                                                                                                                                                                                | १११४४६१६६                 |
| २५          | पञ्जाय तित्तं पुरिस, तण्हा न कुरुते वसं।                                                                                                                                       | —-१२।४६७। <b>४३</b>       |
| २६          | एरण्डा पुचिमन्दा वा, ग्रथवा पालिभद्का। मधुं मधुत्थिको विन्दे, सो हि तस्स दुमुत्तमो ॥ खित्तया व्राह्मणा वेस्सा, सुद्दा चण्डाल पुक्कुस यम्हा घम्म विजानेय्य, सो हि तस्स नरूत्तमो | ΤI                        |
| २७          | हीनजच्चो पि चे होति, उट्ठाता धितिमा नरं<br>ग्राचारसीलसम्पन्नो, निसे ग्रग्गीव भासति                                                                                             | ो ।<br>[ ॥<br>—१४।५०२।१५७ |

जातक की सूक्तिया एक सी ग्यारह

१८. जो दान देकर पछताता नही है, यह अपने मे वड़ा ही दुष्कर कायं है।

१६, साधु सोता हुआ भी जागता है।

२०. धर्म नष्ट होने पर व्यवित नष्ट हो जाता है।

२१. जो जानता हुआ भी पूछने पर अन्यथा (भूठ) वोलता है, उसकी जीभ साप की तरह दो दुकडे हो जाती है।

२२. साधारण कोटि के ब्रह्मचयं (सयम) से कमंप्रधान क्षत्रिय जाति मे जन्म होता है, मध्यम से देवयोनि मे और उत्तम ब्रह्मचयं से आत्मा विशुद्ध होता है।

२३. घास व काठ मे पड़ी हुई अग्नि की तरह जिसका क्रोध सहसा भड़क उठता है, उसका यश वैसे ही क्षीण होता जाता है जैसे कि कृष्ण पक्ष मे चन्द्रमा।

२४. काम (इच्छा) से बढकर कोई दु ख नही है।

२५. प्रज्ञा से तृष्त पुरुष को तृष्णा अपने वश मे नही कर सकती।

२६ चाहे एरण्ड हो, नीम हो या पाण्मित्र (कटपवृक्ष) हो, मघु चाहने वाले को जहा से भी मधु मिल जाए उसके लिए वही वृक्ष उत्तम है। इसी प्रकार क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चण्डाल,पुक्कुस आदि कोई भी हो, जिससे भी धर्म का स्वरूप जाना जा सके, जिज्ञासु के लिए वही मनुष्य उत्तम है।

२७ होन जाति वाला मनुष्य भी यदि उद्योगी है, धृतिमान है, आचार और शील से सम्पन्न है तो वह रात्रि में अग्नि के समान प्रकाशमान होता है। —१७।४२१।२१ ३२. पसन्नमेव सेवेय्य, ग्रप्पसन्नं विवज्जये। पसन्नं पयिरुपासेय्य, रहदं बुदकत्थिको।। —१८।४२८।१३१

३३ यो भजन्त न भजित, सेवमानं न सेवित । स वे मनुस्सपापिट्ठो, मिगो साखस्सितो यथा ॥ —१८।५२८।१३३

३४. ग्रच्चाभिक्खग्ससग्गाः, श्रसमोसरगोन च।
एतेन मित्ता जीरन्ति, श्रकाले याचनाय च॥
—१८।४२८।१३४

३५. म्रतिचिरं निवासेन, पियो भवति म्रप्पियो । — १८। ५२६। १३६ — १८। ५२६। १३६

३६ यस्स रुक्खस्स छायाय, निसीदेय्य संयेय्य वा । न तस्स साख भञ्जेय, मित्तदुब्भो हि पापको ॥ —१८।५२८।१५३

३७ महारुक्खस्स फिलनो, ग्राम छिन्दित यो फलं।

रसञ्चस्स न जानाति, बीजञ्चस्स विनस्सिति ।।

महारुक्खूपम रट्ठं, ग्रधम्मेन पसासित ॥

रसञ्चस्स न जानाति, रट्ठञ्चस्स विनस्सिति ।।

—१६।४२६।१७२-१७३

- २५ उद्योगी और अप्रमादी व्यक्ति के अनुष्ठान में देवता भी सहयोगी होते है।
- २६ ग्रालमी को सुख नही मिलता।
- ३० हे तात, दो वातो मे ही सब कुछ सार समाया हुआ है—अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त का संरक्षण !
- श जल्दबाजी में कोई कार्य न तो करना चाहिए और न करवाना चाहिए।
   जल्दबाजी में किये गये काम पर मूर्ख बाद में पछताता है।
- ३२. प्रमन्नचित्त वाने के साथ ही रहना चाहिए, अपसन्नचित्त वाले को छोड देना चाहिए। प्रसन्न व्यक्ति का साथ वैसा ही सुखद है, जैसे जलावीं के लिए स्वच्छ सरोवर।
- जो अपने पिरिचित मित्रो के माथ उचित सपकं एव सद्व्यवहार नहीं रखता है, वह पापिष्ठ मनुष्य आकृति से मृनुष्य होते हुए भी वृक्ष की शाखा पर रहने वाले वन्दर के समान है।
  ३४ वार-वार के अधिक समर्ग मे, ससर्ग के सर्वथा छूट जाने से और असमय
- ३५. बहुत लम्बे समय के सवास ( नाथ रहने ) से प्रिय मित्र भी अपिय हो जाता है।

की माग से मित्रता जीएां हो जाती है, ट्ट जाती है।

- २६ जिस वृक्ष की छाया मे वैठे या सोये, उसकी घाखा को तोडना नही चाहिए। क्योंकि मित्रद्रोही पापी होता है।
- रेश फल वाले महान् वृक्ष के कच्चे फल को जो तोडता है, उसको फल का रम भी नहीं मिल पाता और भविष्य में फलने वाला बीज भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार महान वृक्ष के समान राष्ट्र का जो राजा अधर्म से प्रजासन करता है, उसे राज्य का श्रानन्द भी नहीं मिलता है और राज्य भी नष्ट हो जाता है।

- महारुक्खस्स फलिनो, पक्कं छिन्दति यो फलं। ३८ रसञ्चस्स विजानाति, बीजञ्चस्स न नस्सति ॥ महारुक्खूपमं रट्ठं, घम्मेन यो पसासति। रसञ्चस्स विजानाति, रट्ठञ्चस्स न नस्सति ॥ --- १८।५२८।१७४-१७५
- ३६ कालपक्वे यथा चन्दो, हायते व सूवे सुवे। कालपक्खूपमो राज, ग्रसतं होति समागमो॥

४०. सुककपक्खे यथा चन्दो, वड्ढते व सुवे सुवे। सुक्कपक्खुपमो राज, सतं होति समागमो॥

४१ न सो सखा यो सखार जिनाति।

न ते पुत्ता ये न भरन्ति जिण्एां। ४२

पूजको लभते पूज, वन्दको पटिवन्दनं।

४४ श्रज्जेव किच्च ग्रातप्प, को जञ्जा मरगा सुवे ?

४५. कर पुरिस किच्चानि, न च पच्छानुतप्पति ।

सव्वे वण्णा अधम्मट्ठा, पतन्ति निरयं अधो। ४६ सन्वे वण्णा विसुज्भन्ति, चरित्वा धम्ममुत्तम ॥

बालूपसेवी यो होति, बालो व समपज्जथ । ८७

नहि राजकुलं पत्तो, ग्रञ्जातो लभते यस। ४५

-2812301858

--- २१।४३७।४८६

--- २१।५३७।४६१

-- २१।५३७।४६१

--- 2714 35180

--- २२।५३८।१२१

---२२।५३६।१२६

--- २२। ४४१।४३८

#### बातन की सूनितयो

- ३८. फल वाले महान वृक्ष के पके हुए फन को जो तोडता है, उसको फल का रस भी मिलता है और भविष्य मे फलने वाला बीज भी नष्ट नही होता। इसी प्रकार जो राजा महान वृक्ष के समान राष्ट्र का धर्म से प्रशासन करता है वह राज्य का रस (ग्रानन्द) भी लेता है और उसका राज्य भी सुरक्षित रहता है।
- ३६ हे राजन् । कृष्ण पक्ष के चन्द्रमा की तरह असत्पुरुपो की मैत्री पतिदिन क्षीण होती जाती है।
- ४० हे राजन् । शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की तरह सत्पुरुपो की मैत्री निरंतर वढती जाती है।
- ४१ वह मित्र अच्छा मित्र नहीं है, जो अपने मित्र को ही पराजित करता है।
- ४२ वह पुत्र अच्छा पुत्र नहीं है, जो अपने वृद्ध गुरुजनो का भरण पोपण नहीं करता।
- ४३, पूजा (सत्कार) के वदले में पूजा मिलती है, और वन्दन के बदले में प्रतिवन्दन।
- ४४. आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, कौन जाने कल मृत्यु ही आ जाए?
- ४५. जो व्यक्ति समय पर अपना काम कर लेता है, वह पीछे पछताता नही।
- ४६. सभी वर्ण के लोग अधमं का ग्राचरण करके नरक मे जाते है, और उत्तम धमं का ग्राचरण करके विशुद्ध होते हैं।
- ४७ मूर्लों की सगति करने वाला मूर्ख ही हो जाता है।
- ४प. वडे लोगो के यहा अपरिचित व्यक्ति को प्रतिष्ठा नही मिलती ।

# विसुद्धिमग्ग को सूक्तियां अ

| १ | सीले प   | तिट्ठा य नरो |         |
|---|----------|--------------|---------|
|   | चित्तं   | पञ्जञ्च      | भीवय।   |
|   | ग्रातापी | निपको        | भिक्खु, |
|   | सो इ     | मं विजटये    | जटं ॥ ै |
|   |          |              |         |

२. ग्रन्तो जटा बहि जटा, जटाय जटिता पजा । २

३. विसुद्धी ति सब्बमलविरहितं ग्रच्चतंपरिसुद्ध निब्बान वेदितब्ब ।

४. सब्वदा सील सम्पन्नो, पञ्जवा सुसमाहितो। ग्रारद्धविरियो पहितत्तो, ग्रोघं तरित दुत्तरं॥

क्ष वाचार्यं घर्मानन्द कौशाम्बी द्वारा सपादित, भारतीय विद्याभवन (बम्बई) सस्करण ।

--- 818

-- 818

--- **१**1४

--- १1६

१—सयुत्त नि० १।३।३। २—सयुत्त नि० १।३।३ । ३—सयुत्त नि० २।२।५

### विसुद्धिमग्ग की सूक्तियां

- जो मनुष्य प्रज्ञावान् है, वीर्यवान् है और पण्डित है, भिक्षु है, वह शील पर प्रतिष्ठित होकर सदाचार का पालन करता हुआ, चित्त (समाधि) और प्रज्ञा की भावना करता हुआ इस जटा (तृष्णा) को काट सकता है।
- २. भीतर जटा (तृष्णा) है, वाहर जटा है, चारो ओर से यह सब प्रजा जटा से जकडी हुई है।
- ३ सब प्रकार के मलो से रहित अत्यत परिशुद्ध निर्वाण ही विशुद्धि है।
- ४. शीलसम्पन्न, बुद्धिमान, चित्त को समाधिस्थ रखने वाला, उत्साही और सयमी व्यक्ति कामनाओं के प्रवाह को (ओघ) तैर जाता है।

| एक सौ अठारह                                                                               | सूनित त्रिवेणी            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| प्र. विरिय हि किलेसानं ग्रात<br>ग्रातापो ति बुच्चति ।                                     | तापानपरितापनट्ठेन         |
| ६ ससारे भय इक्खतीति—                                                                      | —१।७<br>भिक्ख ।           |
| ७ सीलं सासनस्स ग्रादि।                                                                    | —१1७                      |
| <ul><li>सेलो यथा एकघनो, व</li></ul>                                                       | —१११०<br>यातेन न समीरति । |
| एव निदापससासु न सर्                                                                       |                           |
| <ul> <li>सीलेन च दुच्चरितसंकि<br/>समाधिना तण्हासिकलेस<br/>पञ्जाय दिट्टिसकिलेसि</li> </ul> |                           |
|                                                                                           | 818 =                     |
| १०. सिरट्ठो सीलट्ठो, सीत                                                                  | लट्ठो सीलट्ठो ।<br>—१।१६  |
| ११. हिरोत्तप्पे हि सति सील<br>असति नेव उपपज्जति,                                          | उप्पज्जित चेव तिट्ठित च,  |
|                                                                                           | —-१।२२                    |
| १२. सीलगन्धसमो गन्धो कुर<br>यो समं ऋनुवाते च पा                                           | टेवाते च वायति।           |
| १३. सग्गारोहरासोपान ग्रञ                                                                  |                           |
| द्वार वा पन निब्दान-                                                                      | -नगरस्स पवसन ॥<br>—-१।२४  |

#### विसुद्धिमग्ग की सूक्तियां

- प्र वीर्य (शक्ति) ही क्लेशों को तपाने एवं भुलसाने के कारण आताप कहा जाता है।
- ६. जो समार मे भय देखता है-वह भिक्षु है।
- ७. शील घमं का आरभ है, आदि है।
- पिडत निन्दा और प्रशसा से विचलित नहीं होते।
- ह शील से दुराचार के संक्लेश (बुराई) का विशोधन होता है। समाधि से तृष्णा के सक्लेश का विशोधन होता है। प्रज्ञा से दृष्टि के सक्लेश का विशोधन होता है।
- १० शिरायं (शिर के समान उत्तम होना) शील का अर्थ है। शीतलार्थ (शीतल—शात होना) शील का अर्थ है।
- ११. लज्जा और सकोच होने पर ही शील उत्पन्न होता है और ठहरता है। लज्जा और मकोच के न होने पर शील न उत्पन्न होता है, और न ठहरता है।
- १२. शील की गन्ध के समान दूसरी गध कहाँ होगी ? जो पवन की अनुकूल और प्रतिकूल दिशाओं में एक समान बहती है।
- १३. स्वर्गारोहण के लिए शील के समान दूसरा सोपान (सीढी) कहां है ? निर्वाणरूपी नगर मे प्रवेश करने के लिए भी शील के समान दूसरा द्वार कहां है ?

१—िशिर के कट जाने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है—वैसे ही शील के टूट जाने पर मनुष्य का गुणरूप शरीर नष्ट हो जाता है। इसलिए शील शिराय है।

| एक सौ बीस                                                                                                                         | सूक्ति त्रिवेणी |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १४ सोभन्तेवं न राजानो मुत्तामिएविभूसिता।<br>यथा सोभित यतिनो, सीलभूसनभूसिता।।                                                      |                 |
|                                                                                                                                   | १।२४            |
| १५ सद्धाविरियसाधन चारित्तं।                                                                                                       | १।२६            |
| १६० विनयो सवरत्थाय, सवरो ग्रविप्पटिसारत्थाय,<br>त्रविप्पटिसारो पामुज्जत्थाय ।                                                     |                 |
|                                                                                                                                   | ११३२            |
| १७ नाभिजानामि इत्थी वा पुरिसो वा इतो गतो।<br>ग्रिप च ग्रिट्ठसघाटो, गच्छतेस महापथे।।                                               |                 |
|                                                                                                                                   | <u>—१।५५</u>    |
| १८. किकीव अण्डं चमरी व वालिंध,<br>पिय व पुत्त नयन व एककं।<br>तथेव सील अनुरक्खमानका,<br>सुपेसला होथ सदा सगारवा।।                   |                 |
| •                                                                                                                                 | १185            |
| १६ रूपेसु सह सु ग्रथो रसेसु,<br>गन्धेसु फस्सेसु च रक्ख इन्द्रियं।<br>एतेहि द्वारा विवटा ग्ररिक्खता,<br>हनन्ति गाम व परस्सहारिनो।। |                 |
|                                                                                                                                   |                 |
|                                                                                                                                   |                 |
| ४— विनयपिटक, परिवार पालि <b>१६</b> ४                                                                                              |                 |

#### विसुद्धिमग्ग की सूक्तियाँ

- १४. वहुमूल्य मुक्ता और मिणयों से विभूषित राजा ऐमा सुशोभित नहीं होता है, जैसा कि शील के ग्राभूषणों से विभूषित माधक सुशोभित होता है।
- १५. श्रद्धा और वीर्य (शिवत) का साधन (स्रोत) चारित्र है।
- १६ विनय संवर (मदाचार) के लिए है, सवर पछतावा न करने के लिए है, पछतावा न करना पमोद के लिए है।
- १७ में नहीं जानता कि स्त्री या पुरुष इधर से गया है। हाँ, इस महामार्ग से एक हिंडुयो का समूह अवश्य जा रहा है। २
- १८. जैसे टिटहरी अपने अण्डे की, चमरी अपनी पूँछ की, माता अपने इक्लौते प्रिय पुत्र की, काना अपनी अकेली आँखो की सावधानी के साय रक्षा करता है, वैसे ही अपने शील की अविच्छित्र रूप से रक्षा करते हुए उसके प्रति सदा गौरव की भावना रखनी चाहिए।
- १६ रूप, शब्द, रस, गन्य ग्रीर स्पर्शो से इन्द्रियो की रक्षा करो । इन द्वारो के खुले और अरिक्षत होने पर सामक दस्युओ द्वारा लुटे हुए गाँव की तरह नष्ट हो जाता है ।

२ श्री लका के अनुराषपुर में स्थिवर महातिष्य भिक्षाटन के लिए घूम रहे थे। उसी रास्ते एक कुलवधू अपने पित से भगड़ा करके सजीधजी अपने मायके जा रही थी। स्थिवर को देख कर वह कामासवत तरुणी खूब जोरों से हँसी। स्थिवर ने उसके दात की हिंडुयों को देखा, और उन पर विचार करते-करते ही वे अहंत्व स्थिति को प्राप्त हो गए। पीछे से उसका पित पत्नी की खोज करता हुआ आया और स्थिवर में पूछा—इधर से कोई स्त्री निक्ती? महातिष्य स्थिवर ने तब उपर्युक्त गाथा कही।

| एक सौ बाईस                                                                             | सूनित त्रिवेणी   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| २० मक्कटो व ग्ररञ्जम्हि वने भंतिमगो विय।<br>वालो विय च उत्रस्तो न भवे लोललोचनो।।       | <u>—१</u> ११०    |
| २१ धनं चजे ग्रगवरस्स हेनु,<br>ग्रगं चजे जीवितं रक्खमानो।<br>ग्रंग धन जीवितञ्चापि सब्व, |                  |
| चजे नरो धम्ममनुस्सरन्तो ॥                                                              | १।१३ <b>३</b>    |
| २२ सुखं कुतो भिन्नसीलस्स <sup>?</sup>                                                  | १।१५५            |
| २३. मघुरोपि पिण्डपातो हलाहलविसूपमो श्रसीलस्स ।                                         | १1 <b>१</b> ५८   |
| २४ म्रत्तानुवादादिभय सुद्धसीलस्स भिक्खुनो।<br>ग्रंधकारं विय र्राव हृदय नावगाहति॥       |                  |
| २५. य लद्ध तेन सतुट्ठो यथासन्थतिको यति ।<br>निव्विकप्पो सुख सेति तिरासन्थररासु पि ।।   |                  |
|                                                                                        | —-२।७२           |
| २६ कुसलचित्ते कग्गता समाधि ।                                                           | - 317            |
| २७. सुखिनो चित्त समाधीयति । १                                                          | —- <b>₹</b> 18   |
| २८. पियो गरू भावनीयो, वत्ता च वचनक्खमो ।<br>गभीरं च कथं कत्ता, नो चट्ठाने नियोजये ॥    | <del></del> ३।६१ |
| २६ यथा रागो म्रहितं न परिच्चजित,<br>एवं सद्घा हित न परिच्चजित ।                        |                  |
| ६ —दीघ निकाय १।२।                                                                      | \$10¥            |

- २० जगल मे रहने वाले वन्दर की तरह, वन मे दौड़ने वाले चचलमृग की तरह ग्रीर मूर्ख मन्ष्य की तरह, साधक को त्रस्त एवं चचल नेत्रो वाला नहीं होना चाहिए।
- २१ आवश्यक श्रग को वचाने के लिए धन का त्याग करे, जिन्दगी की रक्षा के लिए श्रग का भी त्याग कर दे । और धमं का अनुसरण करते हुए (आवश्यकता पडने पर) धन, श्रग और जीवन का भी त्याग करदे ।
- २२ जिसका शील (सदाचार) भग्न हो गया है उसे ससार मे सुख कहाँ ?
- २३ अज्ञीलवान (धसदाचारी मिक्षु) के लिए मीठा भिक्षान्न भी हलाहल विप के समान है।
- २४. शुद्ध शील से सपन्न भिक्षु के हृदय मे अपनी निन्दा बादि का भय नहीं रहता जैसे कि सूर्य को अधकार का भय नहीं रहता।
- २५ जो प्राप्त हो उसी में सतुष्ट रहने वाला यथासस्तरिक भिक्षु तृणों के विछोने पर भी निविकल्प भाव से सुखपूर्वक सोता है।
- २६ कुशल (पवित्र) चित्त की एकाग्रता ही समाधि है।
- २७. सुखी का चित्त एकाग्र होता है।
- २८ प्रिय, गौरवशाली, आदरणीय, प्रवक्ता, दूसरी की बात सहने वाला, गंभीर बातो को वतलाने वाला और अनुचित कामो मे नही लगाने वाला—कल्याण मित्र है।
- २६. जैसे राग अहित (बुराई) करना नही छोड़ता, ऐसे ही श्रद्धा हित (भलाई) करना नही छोडती।

| एक स       | <b>ौ</b> चौबीस                                                                                 | सूक्ति त्रिवेणी |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ३०.        | निमित्त रक्खतो लद्ध-परिहानि न विज्जति।<br>ग्रारक्खम्हि ग्रसतम्हि, लद्धं लद्धं विनस्सति॥        |                 |
| ३१         | समाहित वा चित्त थिरतरं होति ।                                                                  | —-81 <b></b> ≨8 |
|            |                                                                                                | —81 <b>₹</b> E  |
| ३२         | कायदल्ही बहुलो पन तिरच्छान कथिको असप्पायो<br>सो हि त, कद्दमोदकमिव अच्छ उदक, मलिनमेव क          | रोति।           |
|            |                                                                                                | 3£18—           |
| ३३         | बलवसद्धो हि मन्दपञ्जो मुद्धप्पसन्नो होति,<br>ग्रवत्युस्मि प्रसीदति ।                           |                 |
|            |                                                                                                | 8180            |
| ३४         | बलवपञ्जो मन्दसद्धो केराटिकपक्ख भजति,<br>भेसज्जसमुट्ठितो विय रोगो ग्रतेकिच्छो होति।             |                 |
| 211        | f f                                                                                            | -8180           |
| २४         | हित्वा हि सम्मा वायामं, विसेस नाम मानवो।<br>ग्रिधगच्छे परित्तम्पि, ठानमेत्त न विज्जति॥         |                 |
| 2.5        |                                                                                                | ४।६६            |
| <b>३</b> ६ | ग्रच्चारद्ध निसेघेत्वा, सममेव पवत्तये ।                                                        | ४।६६            |
| ३७         | खुदिद्का पीति सरीरे लोमहसमेव कातुं सक्कोति ।<br>खिएका पीति खर्गे खर्गे विज्जुप्पादसदिसा होति । |                 |
|            |                                                                                                | - 8168          |
| ३८         | यत्थ पीति, तत्थ सुखं।<br>यत्थ सुख, तत्थ न नियमतो पीति।                                         |                 |
| ¥€         | मतसरीरं उट्ठहित्वा अनुबन्धनक नाम नित्थ ।                                                       | -81600          |
|            | 3                                                                                              | ६।५७            |

### विसुद्धिमग्ग की नूक्तिया

- ३० प्राप्त निमित्त को अप्रमत्त भाव से सुरक्षित रयने दाले की परिहानि नहीं होती, किन्तु अरक्षित होने पर प्राप्त निमित्त कैसा ही क्यों न अच्छा हो, नष्ट हो जाता है।
- ३१. ममाहित (एकाग्र हुआ) चित्त ही पूर्ण स्थिरता को प्राप्त होता है।
- ३२ निरन्तर अपने शरीर को पोसने मे ही सलग्न व्यर्थ की वाते वनाने वाला व्यक्ति सम्पर्क के अयोग्य है। जैसे कीचड वाला पानी स्वच्छ पानी को गव्ला करता है, ऐसे ही वह श्रयोग्य व्यक्ति भी साधक के स्वच्छ जीवन को मलिन बनाता है।
- ३३. वलवान श्रद्धावाला, किन्तु मन्द प्रज्ञावाला व्यक्ति विना सोचेसमभे हर कही विश्वास कर लेता है, अवस्तु (अयोग्य वस्तु एव व्यक्ति) में भी सहसा प्रसन्न (अनुरक्त) हो जाता है।
- ३४ वलवान् प्रज्ञावाला, किन्तु मन्द श्रद्धावाला व्यक्ति कपटी हो जाता है। वह औपिध में ही उत्पन्न होने वाले रोग के ममान असाध्य (लाइलाज) होता है।
- ३५ यथोचित सम्यक् प्रयत्न के विना मनुष्य घोडी-सी भी उन्नृति (प्रगति) कर ले, यह कथमिप सभव नहीं है।
- ३६. साधना के क्षेत्र मे एकदम वीर्य (ठावित) के अत्यधिक प्रयोग को रोक कर साधक को देश, काल, एव परिस्थित के अनुकूल सम प्रवृत्ति हो करनी चाहिए।
- ३७. क्षुद्रिका प्रीति शरीर मे केवल हलका-सा लोमहर्पण (रोमाच) ही कर सकती है। क्षणिका प्रीति क्षण क्षण पर विद्युत्पात (विजली चमकने) के समान होती है।
- ३८. जहाँ प्रीति है, वहाँ सुख है। जहाँ सुख है, वहाँ नियमत प्रीति नही भी होती है।
- ३६. मृत शरीर उठकर कभी पीछा नही करता।

| एक   | सौ अट्ठाईस                                                                                                      | सूनित त्रिवेणी    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 38   | कोधन्धा ग्रहितं मगा, ग्रारुल्हा यदि वेरिनो। कस्मा तुवम्पि कुज्भन्तो, तेसं येवानुसिक्खसि॥                        | E12 <b>7</b>      |
| ४०   | यानि रक्खसि सीलानि, तेसं मूलनिकन्तनं।<br>कोध नामुपलालेसि, को तया सदिसो जलो।।                                    |                   |
| ४१   | ग्रासिसेथेव पुरिसो, न निब्बिन्देय्य पण्डितो।<br>पस्सामि वोहमत्तानं, यथा इच्छि तथा ग्रहुं॥                       | <del></del> -ह।२२ |
|      |                                                                                                                 | — ६।२७            |
| ५२.  | ग्रत्तनो सन्तक परस्स दातब्ब,<br>परस्स सन्तक ग्रत्तना गहेतब्बं।                                                  |                   |
|      |                                                                                                                 | 3513-             |
| ४३   | श्रदन्तदमन दान, दान सब्बत्यसाधक। दानेन पियवाचाय, उण्णामन्ति नमन्ति वा।।                                         | 3513              |
| ४४   | उरे ग्रामुत्तमुत्ताहारो विय, सीसे पिलन्धमाला विय<br>मनुस्सान पियो होति मनापो।                                   |                   |
| ५५   | मेत्ताविहारिनो खिप्पमेव चित्त समाधीयति ।                                                                        | ६।६३              |
| प्रह | . पठम वेरिपुगालो करुगायितब्बो ।                                                                                 | ६।७३              |
| ~~   | 194 41 3 4111 412011111111                                                                                      | <u>—्हादर</u>     |
| ५७   | <ul> <li>परदुक्खे सित साधून हृदयकम्पन करोती ति करुणा<br/>किणाति वा परदुक्खं, हिसित विनासेती ति करुणा</li> </ul> |                   |
| ሂፍ   | ग्रन्नं पानं खादनीयं, भोजनञ्च महारह।<br>एकद्वारेन पविसित्वा, नवहि द्वारेहि सन्दति।।                             |                   |
|      |                                                                                                                 | ११।२३             |

- ४६. क्रोध से अन्धे हुए व्यक्ति यदि बुराई की राह पर चल रहे हैं, तो तू भी क्रोध कर के क्यो उन्हों का अनुसरण कर रहा है ?
- ५०. तू जिन शीलो (सटाचारप्रधान वर्तो) का पालन कर रहा है, उन्हीं की जड को काटने वाले क्रोध को दुलराता है, तेरे जैसा दूसरा जड कौन है ?
- ५१. वुद्धिमान् पुरुप को सदैव आशावान् प्रमन्न रहना चाहिए, उदास नही । मैं अपने को ही देखता हूँ कि मैंने जैसा चाहा, वैसा ही हुआ।
  - ५२ समय पर ग्रपनी वस्तु दूसरे को देनी चाहिए, और दूसरे की वस्तु स्वय तेनी चाहिए।
  - ५३ दान अदान्त (दमन नहीं किये गए व्यक्ति) का दमन करने वाला है, दान सर्वायं का साधक है, दान और प्रिय वचन से दायक ऊँचे होते हैं, और प्रतिप्राहक भुकते हैं।
  - ५४ मैत्री भावना वाला व्यक्ति वक्ष पर विखरे हुए मुक्ताहार के समान अरैर शिर पर गूँथी हुई माला के समान गनुष्यो का प्रिय एव मनोहारी होता है।
  - ५५ मैत्री के साथ विहरने वाले का चित्त शीघ्र ही समाधिस्थ होता है।
  - ५६ सर्वप्रथम अपने विरोधी शत्रु पर ही करुणा करनी चाहिए।
  - ४७ दूसरे को दु.ख होने पर सज्जनो के हृदय को कँपा देती है, इसलिए करुणा, करुणा कही जाती है। दूसरे के दु.ख को खरीद लेती है, अथवा नष्ट कर देती है, इसलिए भी करुणा करुणा है।
  - ४८ ग्रन्न, पान (पेय), खादनीय और भी बहुत सा सुन्दर भोजन मनुष्य के शरीर मे एक द्वार से प्रवेश करता है और नव द्वारों से निकल जाता है।

| एक सौ छव्बीस                                                                                                              | सूक्ति त्रिवेणी |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| ४०. स चे इमस्स कायस्स, ग्रन्तो बाहिरको सिया।<br>दण्डं नूनं गहेत्वान, काके सोगो निवारये॥                                   | — <b>६</b> ।६३  |  |
| ४१. ग्रारकत्ता हतत्ता च, किलेसारीन सो मुनि।<br>हतससारचक्कारो, पच्चयादीन चारहो।<br>न रहो करोति पापानि, ग्ररह तेन पवुच्चति॥ | —-७।२५          |  |
| ४२ भगगरागो भगगदोसो, भगगमोहो ग्रनासवो।<br>भगगास्स पापका धम्मा, भगवा तेन बुच्चति।।                                          | ७।५६            |  |
| ४३ सव्वं योव्बन जरापरियोसान,<br>सव्व जीवितं मरगापरियोसान।                                                                 |                 |  |
| ४४ खंत्या भिय्यो न विज्जति । <b>"</b>                                                                                     | -813-           |  |
| ४५. खन्ती परम तपो तितिक्खा।                                                                                               |                 |  |
| ४६ वेरिमनुस्सरतो कोघो उप्पज्जति।                                                                                          | EIX             |  |
| ४७. कुद्ध ग्रप्पटिकुज्भतो सङ्गाम जेति दुज्जय।                                                                             | —हा१४           |  |
| ४८. उभिन्नमत्य चरति, ग्रत्तनो च परस्स<br>परं संकुपितं जत्वा, यो सतो उपसम्मति                                              |                 |  |
| ७ — संयुत्तनिकाय १।२२२ । ५ — धम्मपद १४।६ । ६ — सयुत्तनिकाय १।४ ।                                                          |                 |  |

- ४०. यदि इम शरीर के अन्दर का भाग बाहर में हो जाए तो अवश्य ही डडा लेकर कौवो और कुत्तों को रोकना पड़े।
- ४१ जो सब क्लेगो से आर (दूर) हो गया है, जिसने क्लेशरूपी वैरियो को हनन (नण्ट) कर डाला है, जिसने ससारचक्र के आरो को हत (नण्ट) कर दिया है, जो प्रत्यय (पूजा) आदि के अहं (योग्य) है, जो अ+रह (छिपे हुए) पाप नहीं करता है, इसलिए वह अरह (अहंत) कहा जाता है।
- ४२. जिसका राग भग्न है, द्वेप भग्न है, मोह भग्न है, कि बहुना, जिसके सभी पापधर्म भग्न होगए हैं, इसलिए वह भगवान कहा जाता है।
- ४३ सारी जवानी बुढापे के आने तक है। सारा जीवन मृत्यु के आने तक है।
- ४४. क्षमा से वदकर अन्य कुछ नही है।
- ४५. क्षमा, तितिक्षा (सहनणीलता) परम तप है।
- ४६. वैरी (शत्रु) का अनुस्मरण करने से क्रोघ उत्पन्न होता है।
- ४७. क्रोघी के प्रति क्रोघ नहीं करने वाला दुर्जंय सग्राम को भी जीत लेता है।
- ४८. दूसरे को कुपित जानकर भी जो स्मृतिमान शान्त रहता है, वह अपना और दूसरे का—दोनो का भला करता है।

| एक सौ अट्टाईस                                                                                 | सूक्ति त्रिवेणी          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ४६ कोधन्धा ग्रहितं मग्ग, ग्रारुल्हा यदि वेरिनो। कस्मा तुवम्पि कुज्भन्तो, तेसं येवानुसिक्खसि॥  | <del></del> ६।२ <b>२</b> |
| ५० यानि रक्खिस सीलानि, तेसं मूलनिकन्तनं।<br>कोध नामुपलालेसि, को तया सदिसो जलो।।               | <del></del>              |
| ५१ म्रासिसेथेव पुरिसो, न निब्बिन्देय्य पण्डितो।<br>पस्सामि वोहमत्तानं, यथा इन्छि तथा म्रहुं।। |                          |
| ५२. ग्रत्तनो सन्तकं परस्स दातब्ब,<br>परस्स सन्तक ग्रत्तना गहेतब्वं।                           | 6170                     |
| ५३ ग्रदन्तदमन दान, दान सब्बत्यसाधक।<br>दानेन पियवाचाय, उण्णामन्ति नमन्ति वा॥                  | 3513                     |
| ५४ उरे ग्रामुत्तमुत्ताहारो विय, सीसे पिलन्धमाला विय<br>मनुस्सान पियो होति मनापो।              |                          |
| ५५ मेत्ताविहारिनो खिप्पमेव चित्त समाधीयति ।                                                   | — ह। ६३<br>— ह। ७३       |
| ५६. पठम वेरिपुग्गलो करुगायितव्बो ।                                                            | —्हादर                   |
| ४७. परदुक्खे सित साधून हृदयकम्पनं करोती ति करुणा<br>किणाति वा परदुक्ख, हिसित विनासेती ति करुण |                          |
| ४८ ग्रन्नं पान खादनीय, भोजनञ्च महारहं।<br>एकद्वारेन पविसित्वा, नवहि द्वारेहि सन्दति॥          | —११।२ <b>३</b>           |
|                                                                                               |                          |

-

- ४६. क्रोब से अन्धे हुए व्यक्ति यदि बुराई की राह पर चल रहे हैं, तो तू भी क्रोध कर के क्यो उन्ही का अनुमरण कर रहा है ?
- ५० तू जिन कीलो (सटाचारप्रधान व्रतो) का पालन कर रहा है, उन्हों की जड को काटने वाले क्रोध को दुलराता है, तेरे जैसा दूसरा जड कौन है ?
- ५१. बुद्धिमान् पुरुष को सदैव आशावान् प्रमन्न रहना चाहिए, उदास नही । मैं अपने को ही देखता हूँ कि मैंने जैसा चाहा, वैसा ही हुआ।
  - ५२ समय पर ग्रपनी वस्तु दूसरे को देनी चाहिए, और दूसरे की वस्तु स्वय लेनी चाहिए।
  - ५३ दान अदान्त (दमन नहीं किये गए न्यक्ति) का दमन करने वाला है, दान सर्वार्थं का साधक है, दान और प्रिय वचन से दायक ऊँचे होते हैं, और प्रतिग्राहक भुकते हैं।
  - ५४ मैंत्री भावना वाला व्यक्ति वक्ष पर विखरे हुए मुक्ताहार के समान अंपेर शिर पर गूँथी हुई माला के समान गनुष्यो का प्रिय एव मनोहारी होता है।

मैत्री के साथ विहरने वाले का चित्त शीघ्र ही समाधिस्य होता है।

५६ सर्वप्रथम अपने विरोधी शत्रु पर ही करुणा करनी चाहिए।

XX

- ५७ दूसरे को दुख होने पर सज्जनों के हृदय को कैंपा देती है, इसलिए करुणा, करुणा कही जाती है। दूसरे के दु.ख को खरीद लेती है, अथवा नष्ट कर देती है, इसलिए भी करुणा करुणा है।
- ४८ ग्रन्न, पान (पेय), खादनीय और भी बहुत सा सुन्दर भोजन मनुष्य के शरीर मे एक ढ़ार से प्रवेश करता है और नव द्वारो से निकल जाता है।

सुक्ति त्रिवेणी एक सी तीस ५६. ग्रन्नं पानं खादनीय, भोजनञ्च महारहं। भुञ्जति ग्रभिनन्दन्तो, निक्खामेन्तो जिगूच्छति ॥ --- ११।२३ ६०. श्रन्नं पानं खादनीयं, भोजनञ्च महारहं। एकरत्ति परिवासा, सन्व भवति पूतकं॥ --- ११।२३ ६१. रागो रजो नच पन रेगा बुच्चित, रागस्सेतं ग्रधिवचन रजो ति। दोसो रजो नच पन रेगु बुच्चति, दोसस्सेन ग्रधिवचन रजो ति॥ -- १२1६३ ६२. वीरभावो विरिय। त उस्साहनलक्ख्यां। --१४।१३७ ६३ सम्मा ग्रारद्धं सब्बासंपत्तीन मूलं होति। --१४।१३७ ६४. श्रतान हि गरुं कत्वा हिरिया पाप जहाति कुलवध् विय। -181883 ६५. सद्धम्मतेजविहतं विलयं खरोन, वेनेय्यसत्तहदयेस् तमो पयाति। --- 8 X133 ६६. श्रिष्पयेहि सम्पयोगो दुक्ख, पियेहि विप्पयोगो द्वख। १० --- १६1३१ ६७. यथा पि मूले ग्रनुपद्दवे दल्हे,

छिन्नो पि रुक्लो पुनरेव रूहति।

१०-सयुक्त निकाय ५४।२।१

११-धम्मपद २४।५

एवम्पि तण्हानुसये श्रनूहते, निव्वत्तति दुक्खमिदं पुनप्पुन ॥ ११

--- १६1६२

- ५६ अन्त, पान, खादनीय और भी वृत से सुन्दर भोजन को मनुष्य अभिनन्द करता हुआ अर्थात् सराहता हुआ खाता है, किन्तु निकालते हुए घृणा करता है।
- ६० अन्न, पान, खादनीय और भी बहुत सा सुन्दर भोजन एकरात्रि के परिवाम मे (वामी होते) ही सब सड जाता है।
- ६१. राग ही रज (धूल) है, रेग्यु (धूल) रज नही है। 'रज' यह राग का ही नाम है।
  देप ही रज है, रेग्यु रज नही है। 'रज' यह द्वेप का ही नाम है।
- ६२ वीरभाव ही वीर्य है। उसका लक्षण है-उत्साहित होना।
- ६३ सम्यक् प्रकार (अच्छी तरह) से आरभ किया गया कर्म ही सब सम्पत्तियो का मूल है।
- ६४. माघक अपने आप को गौरवान्वित करके कुलवधृ के समान लज्जा से पाप को छोड देता है।
- ६५ मदाचारी सत्व के हृदय का अन्यकार सद्धर्म के तेज मे क्षण भर मे ही विलय को प्राप्त हो जाता है।
- ६६ अप्रिय से सयोग होना दुःख है। प्रिय मे वियोग होना दु ख है।
- ६७ जैसे सुदृढ म्ल (जड) के विल्कुल नष्ट हुए विना कटा हुआ वृक्ष फिर भी उग आता है, वैसे ही तृष्णा एव भ्रनुशय (मल) के समूल नष्ट हुए बिना यह दुःख भी बार-बार उत्पन्न होता रहता है।

६८ सीहसमानवुत्तिनो हि तथागता, ते दुक्ख निरोधेन्ता दुक्ख निरोधञ्च देसेन्ता हेतुम्हि पटिपज्जन्ति, न फले। सुवानवृत्तिनो पन तित्थिया, ते दुक्खं निरोधेन्ता दुक्ख-निरोधञ्च देसेन्ता, अत्तिकलमथानुयोगदेसनादीहि फले पटिपज्जन्ति, न हेतुम्हि।

--१६।६३

६९. विरागा विमुच्चति। १२

-- १६१६४

७०. यथापि नाम जच्चघो नरो ग्रपरिनायको।
एकदा याति मग्गेन कुमग्गेनापि एकदा॥
ससारे ससरं बालो, तथा ग्रपरिनायको।
करोति एकदा पुत्र्ञ ग्रपुत्र्ञमपि एकदा॥

399109-

७१ दुक्खी सुखं पत्थयति, सुखी भिय्योपि इच्छति । उपेक्खा पन सन्तत्ता, सुखमिच्चेव भासिता ॥

---१७।२३८

७२ उभो निस्साय गच्छन्ति, मनुस्सा नावा च ग्रण्णवे। एव नामञ्च रूपञ्च, उभो ग्रञ्जोञ्जनिस्सिता॥

- 25136

Ð

- ६ तथागत (प्रबुद्ध जानी) सिंह के समान स्वभाव वाले होते हैं। वे स्वयं दु.ख का निरोध करते हुए तथा दूसरों को दु.खनिरोध का उपदेश देते हुए हेतु में केन्द्रित रहते हैं, फल में नहीं। परंतु अन्य साधारण मताग्रही जन कुत्ते के समान स्वभाव वाले होते है, वे स्वय दु.ख का निरोध करते हुए तथा दूसरों को दु.खनिरोध का उपदेश देते हुए अत्तिक्लमयानुयोग (नाना प्रकार के देहदड रूप वाह्यतप के उपदेश आदि) से फल में ही केन्द्रित रहते हैं, हेतु में नहीं।
- ६६, विराग से ही मुक्ति मिलती है।
- ७० जिस प्रकार जन्मान्य व्यक्ति हाथ पकडकर ले चलने वाले साथी के अभाव में कभी मार्ग से जाता है तो कभी कुमार्ग से भी चल पडता है। उसी प्रकार ससार में परिश्रमण करता हुआ वाल (अज्ञानी) पथप्रदर्शक सद्गुरु के अभाव में कभी पुण्य का काम करता है तो कभी पाप का काम भी कर लेता है।
- ७१. दुखी सुख की इच्छा करता है, सुखी ग्रीर अधिक सुख चाहता रहता है। किंतु दुख सुख में उपेक्षा (तटस्य) भाव रखना ही वस्तुत सुख है।
- ७२. जिस प्रकार मनुष्य और नौका--दोनो एक दूसरे के सहारे समुद्र मे गित करते हैं, उसी प्रकार सप्तार में नाम और रूप दोनो अन्योन्याश्रित हैं।

P

चिस्त किसी दण्ड आदि वस्तु से चोट खाने पर उस वस्तु का नही, किन्तु मारने वाले का पीछा करता है, जब कि कुत्ता वस्तु की ओर दौडता है, मारने वाले की ओर नहीं ।

# स्क्ति करा क्ष

0

3

१. एकं नाम किं <sup>२</sup> सब्बे सत्ता श्राहारद्ठितिका । –खुद्दक पाठ, ४

—-५1२

—५१४

—-५।६

२. द्वे नाम कि ? नाम च रूप च।

ग्रसेवना बालान, पडितानं च सेवना।

पूजा च पूजनीयान, एतं मगलमुत्तम ॥

सुभासिता च या वाचा, एतं मंगलमुत्तम॥

४ वाहुसच्च च सिप्पं च, विनयो च सुसिक्खितो।

५. दान च धम्मचरिया च, जातकानाँ च सगहो। ग्रनवज्जानि कम्मानि, एतं मगलमुत्तमं।।

६ सब्बे व भूता सुमना भवन्तु।

-- 418 क्षे मूबितकण मे उद्धृत सभी ग्रन्थ भिक्षु जगदीश काश्यप सपादित नवनालंदा सस्करण के है।

## सूक्ति करण

१. एक वात क्या है ? सभी प्राणी आहार पर स्थित हैं।

२. दो वात क्या हैं ? नाम श्रीर रूप।

३. मूर्खों से दूर रहना, पिडतों का सत्संग करना, पूज्यजनों का सत्कार करना—यह उत्तम मगल है।

४. बहुश्रुत होना, शिल्प सीखना, विनयी = शिष्ट होना, सुशिक्षित होना और सुभाषित वाणी वोलना — यह उत्तम मगल है।

 दान देना, धर्माचरण करना, दन्धु-वान्धवो का आदर सत्कार करना और निर्दोष कर्म करना—यह उत्तम मगल है।

६. विश्व के सभी प्राणी सुमन हो, प्रसन्न हो।

|       |                                                         |                      | 1                                       |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| एक सौ | छत्तीस                                                  | सूक्ति त्रिवेणी      |                                         |
| 9     | चेतोपिणिधिहेतु हि, सत्ता गच्छिन्ति सुग्गिति ।           | वत्यु १।४७।५०६       |                                         |
| 5     | नित्थ चित्ते पसन्निम्ह, ग्रप्पका नाम दिक्खिंगा।         | 413 (100140 4        |                                         |
|       |                                                         | { ४८ ८०४             |                                         |
| 3     | यहि यहि गच्छति पुञ्जकम्मो,<br>तहि तहि मोदति कामकामी।    |                      | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|       |                                                         | <del></del> २।३४।४०० | ,                                       |
| १०    | सञ्जानमानो न मुसा भगोय्य,<br>परूपघाताय न चेतयेय्य।      |                      |                                         |
|       |                                                         |                      |                                         |
| ११    | सुखो हवे सप्पुरिसेन संगमो।                              | —-२।३४।४१५           |                                         |
| १२.   | उन्नमे उदक वुट्ठ, यथा निन्न पवत्ति,                     |                      |                                         |
|       | एवमेव इतो दिन्न, पेतान उपकप्पति।                        | -पेतवत्यु १।५।२०     |                                         |
| ₹₹.   | न हि अन्नेन पानेन, मतो गोणो संमुट्ठहे ।                 |                      |                                         |
| •     |                                                         |                      |                                         |
| १४.   | ग्रदानसीला न च सद्दहन्ति, व<br>दानफल होति परम्हि लोके । | •                    |                                         |
|       |                                                         | १1२०1२४=             |                                         |
| १५    | मित्तदुव्भोहि पापको ।                                   | 0.70.                |                                         |
| १६.   | यस्स रुक्खस्स छायाय, निसीदेय्य संयेय्य वा ।             | १।२१।२५६             |                                         |
| ۲4.   | ममूल पि त अव्युहे, अत्यो चे तादिसो सिया।।               |                      |                                         |
|       |                                                         | १।२१।२६२             |                                         |
| કુ    | कनुञ्जुता मप्पुरियेहि वण्गिता ।                         |                      |                                         |
|       |                                                         | ११२११२६३             |                                         |

- ७. मन की एकागता एवं समाधि मे ही प्राणी सद्गति प्राप्त करते है।
- प्रसन्न चित्त से दिया गया अल्पदान भी, अल्प नही होता है।
- पुण्यशाली आत्मा जहा कही भी जाता है, सर्वत्र सफलता एव सुख प्राप्त करता है।
- १०. जान-वूम कर भूठ नही वोलना चाहिए और दूसरो की बुराई (विनाश) का विचार नहीं करना चाहिए।
- ११. सज्जन की सगति सुनकर होती है।
- १२. ऊँचाई पर वर्षा हुआ जल जिस प्रकार वहकर अपने आप निचाई की ओर आ जाता है, उसी प्रकार इस जन्म में दिया हुआ दान अगले जन्म में फलदायी होता है।
- १३. ढेर सारे अन्न और जल से भी, मरा हुआ वैल खड़ा नहीं हो सकता।
- १४. जो अदानशील (दान देने से कतराते) हैं, वे—'परलोक मे दान का फल मिलता है'—इस वात पर विश्वास नहीं करते।
- १५. मित्रद्रोह करना, पाप (बुरा) है।
- १६. राजधर्म कहता है—िक जिस वृक्ष की छाया मे बैठे या सोए, यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होता हो, तो उसको भी जड से उखाड देना चाहिए।
- १७. सत्पुरुपो ने कृतज्ञता की महिमा गाई है।

| एक सं       | ो अडतीस                                                                                              | सूक्ति त्रिवेणी   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| १८          | सुखं ग्रकतपुञ्जानं, इध नित्य परत्य च।<br>सुखं च कतपुञ्जानं, इध चेव परत्य च।।                         | —१।२७।४०६         |
| 38          | यथा गेहतो निक्खम्म, ग्रञ्जं गेह पविसति।<br>एवमेव च सो जीवो, ग्रञ्ज बोन्दि पविसति॥                    | १।३८।६८८          |
| २०          | सत्तिसूलूपमा कामा। - थेर                                                                             | गावा ६।३।१४१      |
| २१.         | निन्बानसुखा पर नित्थ।                                                                                | १६।१।४७८          |
| २२          | श्रतित्ता व मरन्ति नरा।                                                                              | —१६।१।४ <i>५६</i> |
| २३.         | ग्रघमूल भयं वधो ।                                                                                    | —१६।१।४६३         |
| २४          | दीघो वालान संसारो, पुनप्पुन च रोदत।                                                                  | १६1१1४ <i>६७</i>  |
| २४.         | ग्रद्स काम ते मूल, संकप्पा काम जायसि।<br>न तं सकप्पयिस्सामि, एव काम न होहिसि॥                        |                   |
| २६.         | —महानिह्य<br>श्रत्तना व कतं पाप, श्रत्तना संकिलिस्सिति।<br>श्रत्तना श्रकत पाप, श्रत्तना व विसुज्कति॥ | सपालि—१।१।१       |
| <i>ર</i> હ. | द्धे ममत्ता—तण्हाममत्तं च दिद्ठिममत्त च ।                                                            | —शराद             |
| २५.         | यदत्तगरही तदकुव्वमानो,<br>न लिम्पती दिट्ठमुतेसु धीरो।                                                | 815185            |
| 8-          | घम्मपद १२।६।                                                                                         | १।२।१३            |

- १८. पुण्य नहीं फरने वालों के लिए न यहाँ (इस लोक में) सुख है, न वहाँ (परलोक में)। पुण्य करने वालों के लिए यहाँ वहाँ दोनों जगह सुख है।
- १६. जिस प्रकार व्यक्ति एक घर को छोडकर दूसरे घर मे प्रवेश करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर मे प्रवेश करता है।
- २०. ससार के काम भोग शक्ति (घातक वाण) और शूल (भाला) के समान हैं।
- २१. निर्वाण के आनन्द से बढकर कोई अन्य आनन्द नही है।
- २२. अधिकतर मनुष्य अतृष्त अवस्था मे ही काल के गाल मे पहुँच जाते हैं।
- २३. भय और वध (हिसा) पाप का मूल है।
- २४. अज्ञानियों का मसार लम्बा होता है, उन्हें वार-वार रोना पडता है।
- २५. हे काम <sup>1</sup> मैंने तेरा मूल देख लिया है, तू सकल्प से पैदा होता है। मैं तेरा संकल्प ही नही करूँगा, फिर तू कैसे उत्पन्न होगा?
- २६. अपने द्वारा किया गया पाप अपने को ही मिलन करता है। अपने द्वारा न किया गया पाप अपने को विशुद्ध रखता है।
- २७. दो ममत्त्व है--- तृष्णा का ममत्त्व और दृष्टि का ममत्त्व ।
- २८. जो अपनी मूलो पर पश्चात्ताप करके उन्हे फिर दुवारा नहीं करता है, वह घीर पुरुप दृष्ट तथा श्रुत किसी भी विषयभोग में लिप्त नहीं होता।

| एक सौ चालीस                                                                               | सूक्ति त्रिवेणी     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| २६ यो मुनाति उभे लोके, मुनि तेन पवुच्चति ।                                                | \$1£1 <b>\$</b> &   |
| ३० मोन बुच्चति त्रागा ।                                                                   | १।२।१४              |
| ३१. भगगरागो ति भगवा, भगगदोसो ति भगवा।                                                     | —- १ <b>।१०</b> ।५३ |
| ३२. ग्रवकोधनो ग्रसन्तासी, ग्रविकत्थी ग्रकुक्कुचो। मन्तभागी ग्रनुद्धनो, स वे वाचायतो मुनि॥ |                     |
|                                                                                           | —१११०१५५            |
| ३३. इच्छानिदानानि परिगगहानि ।                                                             | १।११।१०७            |
| ३४. सव्वेव वाला सुनिहीनपञ्जा।                                                             | १1१२1११५            |
| ३४ सकं सक दिद्ठिमकंमु मच्च,<br>तस्माहि वालो ति पर दहन्ति ।                                |                     |
|                                                                                           | —१।१२।११७           |
| ३६. न हेव सच्चानि वहूनि नाना।                                                             | —शश्राहर            |
| ३७. न ब्राह्मण्सस परनेय्यमत्थि।                                                           |                     |
|                                                                                           | —१।१३।१४ <i>२</i>   |
| ३८. काम वहु पस्सतु श्रप्पक वा,<br>न हि तेन सुद्धि कुसला वदन्ति ।                          |                     |
|                                                                                           | १ 1 १ ३ 1 १ ४ ४     |
| ३६. श्रविज्जाय निवुतो लोको ।<br>—चुल्लनि                                                  | द्देस पालि २।१।२    |
| ४०. कोघो वुच्चति घूमो।                                                                    |                     |
|                                                                                           | — २१३११७            |

- २६ जो लोक परलोक—दोनो लोको के स्वरूप को जानता है, यही मुनि कहलाता है।
- ३० वस्तुत ज्ञान ही मीन है।
- ३१. जिसका राग द्वेष भग्न (नष्ट) हो गया है, वह भगवान है।
- ३२. जो प्रोधी नहीं है, किसी को त्रास नही देता है, अपनी वडाई नहीं हाँकता है, चंचलतारहित है, विचारपूर्वक वोलता है, उद्धत नहीं है,—वहीं वाचायत (वाक्सयमी) मुनि है।
- ३३. परिग्रह का मूल इच्छा है।
- ३४ सभी वाल जीव प्रज्ञाहीन होते हैं।
- ३५ सभी मतवादी अपनी अपनी हिष्ट को सत्य मानते है, इसलिए वे अपने सिवाय दूसरों को अज्ञानी के रूप में देखते हैं।
- ३६. न सत्य अनेक हैं, न नाना (एक दूसरे से पृथक्) हैं।
- ३७. ब्राह्मण (ज्ञानी) परनेय नहीं होते—अर्थात् वे दूसरों के द्वारा नहीं चलाए जाते. वे स्वय अपना पथ निश्चित करते हैं।
- ३५: संसार के नाम रूपों को भले ही कोई थोडा जाने या अधिक, ज्ञानियों ने आत्मशुद्धि के लिए इसका कोई महत्व नहीं माना है।
- ं ३ हे. संसार अविदा से पैदा होता है।
- ४० क्रोघ मन का घुआं है।

| एक मौ वैतालीम                                                                                        | मूक्ति त्रिवेणी |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ८१ उपिंचिनदाना पभवित दुक्खा ।                                                                        | २१४११           |
| ४२. यो वे ग्रविद्वा उपिंघ करोति ।                                                                    | —- २१४।२०       |
| ४३ नत्थञ्जो कोचि मोचेता।                                                                             | <b>71</b> 217   |
| ४८. यस्मि कामा न वसन्ति, तण्हा यस्स न विज्जिति ।<br>कथकथा च यो तिण्णो, विमोक्खो तस्स नापरो ॥         |                 |
| ४५                                                                                                   |                 |
| ४६. ग्रमतं निव्वान ।                                                                                 | —-२।१०।६३       |
| ४७. संयग्गजातस्य भवन्ति स्नेहा,                                                                      | —-२।१०।६३       |
| स्नेहन्वयं दुक्खमिदं पहोति।                                                                          | ===             |
| ४८. एको घम्मो पहातव्यो—ग्रस्मिमानो ।<br>—पटिसम्भिदामः                                                | मो १।१।१।६६     |
| ४६ हे धम्मा पहात्तव्वा—ग्रविज्जा च भवतण्हा च।                                                        | १।१।१।६६        |
| ५० एको समाधि—चित्तस्स एकग्गता।                                                                       | १।१।३।१०६       |
| ५१. सद्घावलं घम्मो<br>पञ्जावल धम्मो ।                                                                | -               |
| —१।६<br>५२ ग्रतीनानुधावनं चित्त विक्येपानुपतितं समाधिस्स<br>ग्रनागतपटिकखन चित्तं विकम्पित समाधिस्स प |                 |

४१ दुः लो का मूल उवाधि है।

४२. जो मूर्ख है वही उपाधि करता है।

४३. दूसरा कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता।

४४. जिनमें न कोई काम है और न कोई तृष्णा है, और जो कथकथा (विचिकित्सा) में पार हो गया है, उसके लिए दूसरा और कोई मोक्ष नहीं है, अर्थात् वह मुक्त है।

४५. रागादि की आमिक्त और तृष्णा मे रहित स्थिति मे बढकर और कोई शरणदाता द्वीप नहीं है।

४६. निर्वाण अमृत है।

४७. ससर्ग से स्नेह (राग) होता है, श्रीर स्नेह से दुख होता है।

४८. एक धर्म (वात) छोडना चाहिए-अहकार ।

४६. दो धर्म (वात) छोड देने चाहिए — अविद्या और भवतृष्णा।

४०. एक समाधि है-चित्त की एकाग्रता।

४१. श्रद्धा का वल घमं है। प्रज्ञा का वल घमं है।

५२. अतीत की ओर दौड़ने वाला विक्षिप्त चित्त, समाधि का शत्रु है। भविष्य की आकाक्षा से प्रकपित चित्त, समाधि का शत्रु है। ५२ सब्वे सत्ता श्रवेरिनो होन्तु, मा वेरिनो । सुखिनो होन्तु, मा दुक्खिनो ॥

--- रा४। रा६

४४. कोसेज्ज भयतो दिस्वा, विरियारंभं च खेमतो । ग्रारद्धविरिया होथ, एसा बुद्धानुसासनी ॥

-- चरियापिटक ७।३।१२

४५ विवाद भयतो दिस्वा, श्रविवादं च खेमतो। समग्गा सिखला होथ, ऐसा बुद्धानुसासनी।।

---७।३।१३

४६ न त याचे यस्स पियं जिगिसे, विद्दोसो होति स्रतियाचनाय।

—विनयपिटक, पाराजिक २।६।१११

५७. ग्रत्थेनेव मे ग्रत्थो, कि काहिस व्यञ्जनं बहुं।

— विनयपिटक, महावग्ग १।१७।६०

५८ अकम्म न च करगीय।

- 818190

५६ सव्वदा वे सुखं सेति, व्राह्मगो परिनिब्बुतो। यो न लिम्पति कामेसु, सीतीभूतो निरूपि ॥

—विनयपिटक, चुल्लवग्ग ६।२।१२

६० द्वे पुग्गला बाला — यो च ग्रनागतं भार वहति,
यो च ग्रागतं भार न वहति ।
द्वे पुग्गला पंडिता—यो च ग्रनागत भार न वहति,
यो च ग्रागतं भारं वहति ।

-- विनयपिटक, परिवारवग्ग ७।२।४

६१ द्वे पुग्गला बाला—यो च ग्रधम्मे धम्मसञ्जी, यो च धम्मे ग्रधम्मसञ्जी।

-- 91715

६२ श्रनुपुब्वेन मेधावी, थोक थोकं खर्गे खर्गे। कम्मारो रजतस्सेव, निद्धने मलमत्तनो।।

— श्रभिधम्मपिटक (कथावत्थु पालि) १।४।२७८

- ५३ सभी प्राणी वैर से रहित हो, कोई वैर न रखे। सभी प्राणी सुखी हो, कोई दु.ख न पाए।
- ५४ आलस्य को भय के रूप में श्रीर उद्योग को क्षेम के रूप में देखकर मनुष्य को मदैव उद्योगशील पुरुगर्यी होना चाहिए—यह बुद्धों का अनुशासन है।
- ५५. विवाद को भय के रूप मे श्रीर अविवाद को क्षेम के रूप मे देखकर मनुष्य को सदैव समग्र (अखण्डित-सघटित) एवं प्रसन्नचित्त रहना चाहिए—यह बुद्धों का अनुशासन है।
- ५६ जिस से प्रेम रखना हो, उससे याचना नही करनी चाहिए। वार-वार याचना करने से प्रेम के स्थान पर विद्वेप उभर आता है।
- ५७ मुभ्ते सिर्फ अर्थ (भाव) से ही मतलब है। बहुत अधिक शब्दों से क्या करना है ?
- ५८. मनुष्य को कभी अकमं (दुष्कमं) नही करना चाहिए।
- ४६. जो काम भोगो मे लिप्त नही होता, जिसकी आत्मा प्रशान्त (विद्वेपरहित) है, और जो सब उपाधियों से मुक्त है, ऐमा विरक्त ब्राह्मण (साधक) मदा सुखपूर्वक सोता है।
- ६०. दो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं एक वह जो भविष्य की चिन्ता का भार होता है, और दूसरा वह जो वर्तमान के प्राप्त कर्तव्य की उपेक्षा करता है।
  - दो न्यक्ति विद्वान होते है— एक वह जो भविष्य की चिन्ता मही करता, और दूसरा वह जो वर्तमान मे प्राप्त कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करता।
- ६१. दो व्यक्ति मूर्ख होते हैं—एक वह जो अधर्म मे धमं बुद्धि रखता है, दूसरा वह जो धर्म मे अधर्म बुद्धि रखता है।
- ६२. मेधावी साधक अपनी आत्मा के गल (दोप) को उसी प्रकार थोडा-थोडा क्षण-क्षण मे साफ करता रहे, जिम प्रकार कि सुनार रजत (चादी) के मैल को साफ करता है।



# सूक्ति त्रि वे णी वैदिक-घारा

## ऋग्वेद की सूक्तियां

श्रिग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्<sup>र</sup>।
 होतारं<sup>3</sup> रत्नघातमम्<sup>४</sup>।

--- \$1818 ×

२. ग्रग्निः पूर्वेभिऋं षिभिरीड्यो नूतनैरुत।

पूर्वामकः विभिन्नसञ्चा यूर्वास्थाः । — १११।२

--- १1914

३. श्रग्निना रियमश्नवत् पोपमेव दिवे दिवे ।

-- १।१।३ ४. देवो देवेभिरागमत्।

🗴 अद्भु फ्रमशः मंडल, मुक्त श्रीर मंत्र के सूचक हैं।

१ अग्निः कस्माद् अग्रणीर्भवति । २. ऋतौ यजतीति विग्रहे सति ऋत्विग् । ३. देवानामाह्नातारम् । ४. दवाति वातुरत्र दानार्थवाचीति । ५ रिय—वनमञ्जवत् —प्राप्नीति ।

नोट-ऋग्वेदान्तगंत ममस्त टिप्पण सायणाचार्यकृत भाष्य के हैं।

## ऋग्वेद\* की सूक्तियां

- १ में अग्नि (अग्रणी तेजस्वी महापुरुप) की स्तुति करता हूँ, जो पुरोहित है—
  ग्रागे वढकर सब का हित सम्पादन करता है, यज्ञ (सत्कमं) का देवता
  है, ऋत्विज है— यथावसर योग्य कमं का अनुष्ठान करता है, होता है—
  सहयोगी साथियो का आह्वान करता है, प्रजा को रत्नो (श्रेण्ठ वैभव)
  का दान करता है।
- २ अग्नितत्त्व (तेजस्तत्त्व) की पुराने श्रीर नये सभी तत्वद्रष्टा ऋषियों ने प्रशासा की है।
- तेज से ही मनुष्य को ऐश्वयं मिलता है, और वह दिन-प्रतिदिन बढता जाता है, कभी क्षीण नहीं होता।
- ४. देव देवो के साथ ही आता है। ग्रर्थात् एक दिव्य सद्गुण अन्य अनेक सद्गुणो्को साथ मे लाता है।

<sup>\*</sup> मट्टाचार्यं श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा सपादित औघ से प्रकाशित (वि० स० १६६६) संस्करण।

<sup>—</sup>ऋग्सिहता सायणभाष्यसिहत, महामहोपाध्याय राजाराम शास्त्री द्वारा संपादित, गणपतकृष्णाजी प्रेस बम्बई से प्रकाशित (शक स॰ १८१०)।

| ६. चोदियत्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्।                                                                                                                                     | १13188                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ७ म्रिनिनाग्निः समिध्यते ।                                                                                                                                                    | —१।१२।६               |
| प्त. मा नः शसो ग्रररुषो धूर्ति १ प्रगाड् मर्त्यस्य ।                                                                                                                          | —१।१८।३               |
| <ul><li>स घा वीरो न रिष्यति<sup>२</sup>।</li></ul>                                                                                                                            | १।१८।४                |
| १०. ग्रप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्।                                                                                                                                              | —१।२३।१६ <sup>3</sup> |
| ११. परा हि मे विमन्यव पतिन्त वस्य इष्टये"।<br>वयो न वमतीरुप।                                                                                                                  | — १।२५।४              |
| १२. उदुत्तम मुमुग्धि नो वि पाशं मध्यम चृत <sup>६</sup> ।<br>स्रवाघमानि जीवसे।                                                                                                 | १।२५१२१               |
| १३. मिथः सन्तु प्रशस्तय ।                                                                                                                                                     | ११२६१६                |
| १४. नमो महद्म्यो नमो स्रर्भकेभ्यो ,<br>नमो युवभ्यो नम श्राज्ञिनेभ्य ।                                                                                                         | <b>(1117</b> )        |
|                                                                                                                                                                               | —-१।२७।१३             |
| <ol> <li>उपद्रव कर्तुं मस्मत्समीप प्राप्तस्य शत्रुरूपस्य प्र<br/>शसनमिधक्षेपनम् । २ विनश्यित । ३. यजुर्वेद ६ ६,<br/>बुद्धयः । ५. वसुमतो जीवनस्य प्राप्तये । ६ विचृ</li> </ol> | । ४ क्रोधरहिता        |

चार

५. पावका नः सरस्वती।

सूक्ति त्रिवेणी

--- 813180

- प्र. सरस्वती (ज्ञान-शक्ति) हम सब को पवित्र करने वाली है।
- ६ सरस्वती (ज्ञानशक्ति) सत्य को प्रेरित एव उद्घाटित करती है, और सद्युद्धि वाले पुरुषो को यथावसर योग्य कर्मो की चेतना देती है।
- ७. अग्नि (मनुप्य की तेज शक्ति) अग्नि (सघर्ष) से ही प्रज्ज्वित होती है।
- कवम मचाने वाले दुर्जनो की डाहभरी निन्दा हमे कभी न छू सके।
- ६. वीर पुरुप कभी नष्ट नही होता।
- १०. जल के भीतर अमृत है, औषधि है।
- ११. जिस तरह चिडियाँ अपने घोसले की ओर दौडती हैं, उसी तरह हमारी क्रोधरहित प्रशान्त बुद्धियाँ समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए दौड रही हैं।
- १२ हमारे ऊपर का, बीच का और नीचे का पाश खोल दो, नष्ट कर दो, ताकि हम ससार में सुख से जीवित रह सकें।
- १३ (कर्मानुष्ठान के पश्चात्) हम सब साथी परस्पर एक दूसरे के प्रश-सक हो।
- १४. हम वहे (गुणो से महान्), छोटे (गुणो से न्यून), युवा, और वृद्ध— सभी गुणीजनो को नमस्कार करते है।

७. महान्तो-गुर्णरिषका । ८ अर्भका-गुर्णैन्यू ना । ६. आशिना-वयसा न्याप्ता वृद्धाः ।

| छ:                                                                                                                  | सूक्ति त्रिवेणी        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| १५ मा ज्यायसः शसमा वृक्षि देवा.।                                                                                    | १।२७ <b>।</b> १३       |
| १६. ससन्तु <sup>२</sup> त्या श्ररातयो, बोघन्तु शूर रातयः।                                                           |                        |
| १७ सर्वं परिक्रोश जहि।                                                                                              | 615 8773               |
| १ <b>५. विभूतिर</b> स्तु सूनृता <sup>४</sup> ।                                                                      | X10513—                |
| १६. अध्वी <sup>भ</sup> वाजस्य सनिता <sup>६</sup> ।                                                                  | १।३६।१३                |
| २०. कृधी न ऊर्ध्वान् चरथाय जीवसे।                                                                                   | \$13£1\$8              |
| २१ श्रसि हि वीर सेन्योऽसि भूरि परादिदः।                                                                             |                        |
| २२. असि दभ्रस्यचिद् वृधः।                                                                                           | —१।५१।२                |
| २३. ग्रानो भद्रा कतवो यन्तु विश्वतः।                                                                                | ११५६११                 |
| २४ भद्र कर्गोभि श्रृगुयाम देवा,<br>भद्र पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा ।                                                     | १ Iद हा द <sup>९</sup> |
| २५. देवाना भद्रा सुमतिः।                                                                                            | 815.613                |
| १ अह विच्छिन्न माकार्पम् । २. ससन्तु-निद्रा कुर्वन्तु । ३ रात्रव । ४ सूनृता-ित्रयसत्यरूपा । ५. ऊर्ध्व-उन्नत मन । ६. |                        |

- १५. हे देवगण ! मैं अपने से बड़े महान् पुरुषो का कभी आदर करना न छोड़ें ।
- १६ हमारे अदानशील विरोधी शत्रु सोए रहे और दानशील मित्र जागते रहे, अर्थात् सहयोग देने में सदा तत्पर रहे।
- १७ सब प्रकार के मात्सयं का त्यागकर।
- १८. विमूर्ति (लक्ष्मी) त्रिय एवं सत्यरूप अर्थात् सम्ीचीन होनी चाहिए।
- १६. ऊँचे उठकर वर्थात् समृद्ध होकर अपने वाश्रितो के वन्नदाता बनो ।
- २०. हमे उन्नत करो, ताकि हम ससार मे सम्मान के साथ विचरण कर सकें, जीवित रह सकें।
- २१ हे बीर । तू एकाको होने पर भी समूची सेना के वरावर है, शत्रुओं को पराजित करने के लिए उनके विपुल ऐश्वयं पर अधिकार करने वाला है।
- २२. तू क्षुद्र को महान् बनाने वाला है, अल्प को बहुत बढाने वाला है।
- २३. हमे कल्याणकारी कर्म सब कोर से प्राप्त होते रहे।
- २४. दानादि सत्कर्म करने वाले देवताओ । हम कानो से सदा कल्याणकारी मंगल वचन सुनते रहे, हम आँखों से सदा कल्याणकारी शोमन दृश्य ही देखते रहे।
- २५. हमे दिव्य आत्माओ जैसी कल्याणकारी सद्वुद्धि प्राप्त हो।

सनिता— दाता। ७ लोके चरणाय। ८ त्वमेकोऽपि सेनासहशो भवसि। 
६. यजुर्वेद २५।२१ सामवेद २१।१।६।२।

--- १15817

--- १।5६।१६

--- 818013

-- 816018

-- 8160100

- 816015°

---१।६७।६

-- 8180810

२७. अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षम्, अदितिर्माता स पिता स पुत्रः।

विश्वे देवा ग्रदितिः पञ्चजना, श्रदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥

२८. अप्रमुरा<sup>२</sup> महोभि<sup>3</sup>. व्रता<sup>४</sup> रक्षन्ते विश्वाहा<sup>५</sup>।

२६ मधु वाता ऋतायते, मधु क्षरन्ति सिन्धवः।

३०

माघ्वी र्न सन्त्वीषधी । मध् नक्तमुतोषसो मधुमत् पार्थिव रजः,

मधु द्यौरस्तु नः पिता।

३१. मधुमान् नो वनस्पतिर्मधुमाँ श्रस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु नः।

३२ त्व हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि। ग्रप न शोशुचब्धम्।

३३. क्षुघ्यद्भ्यो वय श्रासुति दाः।

३४. अर्थमिदा<sup>१</sup> उ अथिनः।

--- 8180 213 १. उपसेदिम-प्राप्नुवाम....सिहताया दीर्घत्वम् । २. अप्रमूच्छिताः श्रमूढाः ।

वात्मीयैस्तेजोभि.। ४. व्रतानि जगन्निविहरूपाणि स्वकीयानि कर्माणि। सर्वाणि अहानि । ६ यजुर्वेद १३।२७ । ७. यजुर्वेद १३।२८ । L

- २६. हम देवताओं की मित्रता (दोस्ती) प्राप्त करें।
- २७. कभी भी दीन-होन न होने वाली अदिति पृथिवी ही प्रकाशमान स्वर्ग है, प्रन्तिरक्ष है, जगत की जननी माता है, पिता है और दुःख से त्राण दिलाने वाला पुत्र भी यही है।

कि वहुना, सभी देव, मभी जातियां, तथा जो उत्पन्न हुआ है श्रीर होगा, वह सभी अदिति अर्थात् पृथिवीस्वरूप है।

- २ मोह से मूच्छित न होने वाले ज्ञानी पुरुप ग्रपने आत्मीय तेज से सर्वव स्वीकृत व्रतों में इढ रहते हैं, अर्थात् प्राणपण से अपने नियमों की रक्षा करते हैं।
- २६. कर्मकील व्यक्ति के लिए समग्र हवाएँ और निदयाँ मधु वर्षण करती हैं। सीपिंघयाँ (अन्न सादि) भी मधुमय हो जाती है।
- ३०. हमारी रात्रि और उपा मधुर हो। भूलोक अथवा पार्थिवमनुष्य माधुर्यविशिष्ट हो, और वृष्टि आदि के द्वारा सब का पिता (रक्षक) कहा जाने वाला आकाश भी मधुयुक्त हो।
- ३१. हमारे लिए समस्त वनस्पतियाँ मधुर हो। सूर्य मधुर हो, और सभी गौएँ भी मधुर हो। +
- ३२. हे अग्नि (अग्रणी नेता), तुम्हारा मुख (हिष्ट) सब ओर है, अतः तुम सब ओर से हमारी रक्षा करने वाले हो, तुम्हारे नेतृत्व मे हमारे सब पाप विकार नष्ट हो।
- ३३. मूख और प्यास से पीडित लोगो को यथेष्ट भोजन-पान (अन्न तथा दुग्ध, जल आदि) अपँण करो।
- ३४. ऐश्वयं प्राप्ति का हढ सकल्प रखने वाले निश्चय ही अपेक्षित ऐश्वयं पाते हैं।

प. यजुर्वेद १३।२६। ६ वयोऽन्न, आसुर्ति-पेय क्षीरादिकम् । १०. इद्वै अपेक्षितम् ।

<sup>+&#</sup>x27;गी' पशु मात्र का उपलक्षण है, अतः सभी पशु मधुर हो, सुखप्रद हो।

३५ प्रचर्षिराभ्यः पृतनाहवेषु प्रपृथिव्या रिरिचाथे दिवश्च ।

---१।१०६।६

३६ समानो ग्रध्वा स्वस्रो ।

३७ कथा विधात्यप्रचेता ।

--- १1१२०1१

३८. ग्रध स्वप्तस्य निर्विदेऽभुञ्जतश्च रेवतः १, उभा ता बिस्र ।

---१।१२०।१२

३६. उदीरतां सूनृता उत्पुरन्घी रहिंग्नय शुशुचानासो प्रस्थुः।

--१।१२३।६

४०. ग्रपान्यदेत्यभ्यन्यदेति विषुरूपे ग्रहनी सञ्चरेते। परिक्षितोस्तमो ग्रन्या गुहाकरद्यौदुषाः शोशुचता रथेन॥

--- १1१२३1७

४१. सहशोरद्य सहशीरिदु<sup>६</sup> २व.।

---१।१२३।५

४२. प्राता रत्नं प्रातरित्वा दधाति ।

-- १११ २५११

४३. नाकस्य पृष्ठे ग्रिघितिष्ठित श्रितो, यः पृगाति स ह देवेषु गच्छति।

---१।१२५।५

१. केन प्रकारेण । २ घनवतश्च पुरुषस्य । ३ क्षिप्रम् । ४. पुरं-शरीरं यासु घीयते याभिर्वा ता. पुरन्धय प्रज्ञा प्रयोगविषयाः । ५. अत्यन्त दीप्यमानाः ।

- ३५. कर्तव्य के लिए पुकार होने पर तुम सबके अग्रगामी वनो, पृथिवी और आकाश से भी अधिक विराट् वनो ।
- ३६. दोनो वहनो (रात्रि और उपा) का मार्ग (आकाश) एक है। (आध्यात्म पक्ष मे पाप और पुण्य की वृत्तियो का पथ मानवमन एक है।)
- ३७. अज्ञानी व्यक्ति कैसे साधना कर सकता है ?
- ३८. प्रात. काल का स्वष्त और अपनी सम्पत्ति का जनकल्याण के लिए उचित उपयोग न करने वाला धनिक, दोनो ही से मैं प्रिन्न हूँ। वयोिक ये दोनो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।
- ३६ हमारे मुख से प्रिय एव सत्य वाणी मुखरित हो, हमारी प्रज्ञा जन्मुख-प्रवुद्ध हो, सत्कर्म के लिए हमारा अत्यन्त दीप्यमान तेजस्तत्व (सकल्प बल) पूर्ण रूपेण प्रज्वलित हो।
- ४०. रात पीछे लौट रही है, दिन सामने ग्रारहा है। एक के हटने पर दूसरा वाता है। विभिन्न एव विलक्षण रूप वाले दोनो दिन और रात व्यव-धानरहित होकर चलते हैं। इनमे एक (रात्रि) सब पदार्थों को छिपाता है और दूसरा (उषा) अपने अतीव दीप्तिमान रथ के द्वारा उन्हें प्रकट करता है।
- ४१. उपा जैसी (निर्मल) आज है, वैसी ही कल थी, जीर कल होगी।
- ४२. दानशील व्यक्ति प्रात काल होते ही एक से एक उत्तम वस्तुओ (रत्नो) का दान करता है।
- ४३. जनता को परितृप्त करने वाला दानी स्वर्ग के देवताओं मे प्रमुख स्थान प्राप्त करता है।

६. उ माट्दोऽपिमाट्दार्थ , इच्छट्द एवार्थः ।

सुक्ति त्रिवेणी वारह

४४. इयं दक्षिगा पिन्वते भदा।

--- १1१२४1४

दक्षिगावतामिदिमानि चित्रा, दक्षिगावता दिवि सूर्यासः। दक्षिणावन्तो अमृत भजन्ते, दक्षिणावन्त प्रतिरन्त आयु ।। ---१।१२५।६

४६ मा पृरान्तो दुरितमेन<sup>२</sup> ग्रारन्<sup>3</sup>। ---१।१२५।७ ४७. मा जारिषु ४ सूरय सुव्रतास ।

--- १।१२५।७ ४८. श्रपृणन्त मिसयन्तु शोका । --१1१२४।७

४६. पश्यदक्षण्वान्न<sup>६</sup> विचेतदन्ध<sup>°</sup>। --- १।१६४।१६ ५०. ये 'ग्रवीञ्चस्ता उ पराच' ग्राहुर्,

-- १1१६४1१६

ये पराञ्चस्ता उ ग्रवीच ग्राहु।

५१ द्वा सुपर्णा १° सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते। तयोरन्य पिष्पलं भ स्वाद्वत्यन इनन्तन्यो ग्रभिचाकशीति १२। ---१।१६४।२०

१. पिन्वते-सेचयति तोषयतीत्यर्थं । २ दुरितं-दुष्ट यथाभवति तथा प्राप्त दु ख, एन. तत्साधन पाप च । ३ मा आरन्-मा प्राप्नुवन् । ४. जरया न जीर्णा भवेयु । ५. अदातारम् । ६ ज्ञानदृष्ट्युपेत. कश्चित् महान् । ७. अन्घः

- ४४. यह दक्षिणा (दान) सदैव सवको तृप्त करती रहती है।
- ४५. दानियों के पास अनेक प्रकार का ऐश्वयं होता है, दानी के लिए ही आकाश में सूर्य प्रकाशमान है। दानी अपने दान से अमृतत्व पाता है, बह अति दीर्घ आयु प्राप्त करता है।
- ४६. दानी कभी दु ख नही पाता, उसे कभी पाप नही घेरता।
- ४७. अपने व्रत नियमों में इढ ज्ञानी साधक कभी जीएां (क्षीण एव हीन) नहीं होते।
- ४८. दानहीन कृपण को ही सब शोक व्याप्त होते हैं।
- ४६. आंखो वाले (ज्ञानी) ही सत्य को देख सकते हैं, अन्ध (स्थूल हिष्ट अज्ञानी) नही ।
- ५०. विद्वान लोग जिन्हें अघोमुख कहते हैं, उन्हीं को ऊर्घ्यमुख भी कहते हैं, बौर जिन्हें ऊर्घ्यमुख कहते हैं, उन्हीं को अघोमुख भी कहते हैं। (भौतिक पक्ष में सूर्य और चन्द्र की किरएाँ ऊर्घ्यमुख और अघोमुख दोनो होती हैं। श्रद्यातम पक्ष में ज्ञानी पुरुष महान् भी होते हैं, और विनम्न भी।)
- ५१. दो समान योगवाल परस्पर मित्र सुन्दर पक्षी एक वृक्ष (ससार या शरीर) पर रहते हैं, उनमे से एक पके हुए स्वादिष्ट फल खाता है और दूसरा कुछ नही खाता, केवल देखता है। अर्थात् जीवात्मा और परमात्मा दो पक्षी है, एक सासारिक भोगो मे लिप्त है और दूसरा निर्लिप्त है, केवल द्रष्टा है।

अतथारूप' स्पूलहिष्ट. न विचेतत् न विवेचयित न जानाति । ८. अर्वागचना अघोमुखा' । ६ पराच पुराङ्मुखाचनान् ऊर्घ्वान् । १० अत्र लौकिकपिक्ष-द्वय हष्टान्तेन जीवपरमात्मानौ स्तूयेते । ११. पक्व फलम् । १२. अभिपश्यति ।

| ५२. म माता पृथिया महायम् ।                                                                                                                                                                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ५३. इयं वेदिः परो ग्रन्तः पृथिव्या,<br>ग्रय यज्ञो भुवनस्य नाभिः।                                                                                                                             | — <sup>^</sup> १११६४।३५ |
| ५४. ब्रह्माऽयं वाचः परमं व्योम ।                                                                                                                                                             | १।१६४।३५                |
| ५५. न वि जानामि यदिवेदमस्मि,<br>निण्य सनद्धो मनसा चरामि ।<br>यदा मागन् प्रथमजा ऋतस्याद्,<br>इद् वाचो ग्रक्नुवे भागमस्याः ।                                                                   | १।१६४।३७                |
| प्रद ग्रपाड् <sup>3</sup> प्राहे ्ति <sup>४</sup> स्वधया <sup>५</sup> गृभीतो,<br>ऽमत्यों मत्योंना सयोनिः।<br>ता शञ्वन्ता विश्वचीना वियन्ता,<br>नन्यं चिक्यु र्न <sup>६</sup> निचिक्युरन्यम्॥ | १।१६४।३८                |
| ५७. यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति ?<br>य इत् तद् विदुस्त इमे समासते।                                                                                                                           | —१।१६४।३ <u>६</u>       |
| ५८. वयं भगवन्तः स्याम ।                                                                                                                                                                      | —१।१६४।४०               |
| ५६. एकं सद् विप्रा बहुघा वदन्ति ।                                                                                                                                                            | —१।१६४।४६               |
| १. यजुर्वेद २३।६२ । २ चित्तस्य वहिमु खता पा<br>दु.संपादा, सा यदा स्यात् तदानीमेव स्वरूपं द्रष्टुं सुशक व                                                                                     |                         |

चौदह

५२. मे माता पृथिवी महीयम्।

सूक्ति त्रिवेणी

- ५२ यह महान् (विराट्) पृथ्वी मेरी माता है।
- ५३. यह वेदि (कमं करने का स्थान) ही पृथ्वी का अन्तिम छोर है, यह यज्ञ (कर्तव्य-सत्कमं) ही संसार की नामि (मूलकेन्द्र) है।
- ५४. ब्रह्मा (विद्वान् प्रवक्ता) ही वाणी का परम रक्षक है, अधिष्ठाता है।
- ५५ मैं नही जानता कि मैं कीन हूँ, क्या हूँ वियोकि मैं मूढ और विक्षिप्त चित्त हूँ, अर्थात् वहिमुंख हूँ, जब मुभे सत्य ज्ञान का प्रथम उन्मेष होता है अर्थात् मैं अन्तमुंख होता हूँ, तभी मैं तत्व वचनो के स्वरूप दर्शन का ममं समभ पाता हूँ।
- ५६ असर (आत्मा) मरणधर्मा (शरीर) के साथ रहता है। वह कभी अन्नमय शरीर पाकर पुण्य से ऊपर जाता है, कभी पाप से नीचे जाता है। ये दोनो विरुद्ध गित वाले संसार में सर्वत्र एक साथ विचरते हैं। पामर संमारी प्राणी उनमें एक (मत्यं-देह) को पहचानता है, दूसरे (अमत्यं-आत्मा) को नहीं। जिीव अमर है, शरीर मरणशील। अज्ञानी शरीर को तो जानता है, पर जीव के विषय में भ्रम में पढ़ा है।
- ५७. जो ऋचाओं मे रहे हुए (आत्मा के) दिन्य सत्य को नही जानता, वह ऋचाओ से क्या करेगा, क्या लाभ उठाएगा है जो इस दिन्य सत्य को जानता है, वही स्वस्वरूप में स्थित होता है।
- **१.** हम सब भगवान् (ऐश्वयंशाली) हो ।
- ४६. सत्य एक ही है, विद्वान् उसका अनेक तरह से वर्णन करते हैं।

अशुक्ल कर्म कृत्वा अधोगच्छति । ४. प्राङेति कव्वं स्वर्गादि लोक प्राप्नुवित । ४. स्वधा शब्देन अन्नमय शरीर लक्ष्यते, तेन गृहीत सन् । ६. न जानन्ति ।

| सोलह                                                             | सूक्ति जिनेणी    |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| ६०. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः।                                     | 8 18 8 81 % 0    |
| ६१. समानमेतदुदकमुच्चैत्यवचाहभिः ।                                | १।१६४ <b>।५१</b> |
| ६२. एकस्य चिन्मे विभ्वस्त्वोजो,<br>या नु दधृष्वान् कुरावे मनीषा। |                  |
|                                                                  | १।१६५।१०         |
| ६३. श्रन्यस्य चित्तमभि सचरेण्यमुताधीतं वि नश्यति ।               | १११७०११          |
| ६४. ऊर्घान् न' कर्त जीवसे ।                                      | १।१७२।३          |
| ६५. मिनाति श्रिय जिरमा तनूनाम्।                                  | १११७६११          |
| ६६. सम्यञ्चा मिथुनावभ्यजाव।                                      | F130818          |
| ६७ पुलुकामो हि मर्त्यः ।                                         | १।१७६।५          |
| ६८. ऋतेन ऋत नियतम्।                                              | \$1316           |
| ६९. सखेव सख्ये पितरेव साघुः।                                     |                  |
| ७०. पुरुद्रुहो हि क्षितयो जनानाम्।                               | —हा१दा१          |
| १. अहभिः कैहिचदहोभि ग्रीष्मकालीनैरुच्चैति कथ्वं                  | गच्छति, तथा      |

अहभि. वर्षाकालीनैरहोभि तदुदक अवचैति अवाड्मुख गच्छित ।

- ५० देवता (ज्ञानी) यज्ञ से ही यज्ञ करते हैं, अर्थात् कर्तव्य से ही कर्तव्य की पूर्ति करते हैं।
- ६१. जल एक ही रूप है, यह कभी (ग्रीष्म काल मे) ऊपर जाता है, तो कभी (वर्षा काल मे) नीचे आता है।
- ६२. मैं भले ही अकेला हूं, परन्तु मेरा ही बल सर्वंत्र न्याप्त है। मैं मन से जो भी चाहूँ, वही कर सकता हूँ।
- ६३. जिन मनुष्यो का चित्त चचल है, वे अच्छी तरह चिन्तन (ग्रघीत) किए हुए को भी भूल जाते हैं।
- ६४ हे प्रभो । हमे ऊँचा उठाओ, ताकि हम पूर्णायु तक जीवित (सुरक्षित) रह सके।
- ६५. जरा-शरीर के सौन्दर्य को नष्ट कर डालती है।
- ६६. हम स्त्री-पुरुष दोनो परस्पर सम्यक् सहयोग करते हुए गृहस्थ-घमं का पालन करें।
- ६७ साधारण मानव विभिन्न कामनाओ से घिरा रहता है।
- ६८ ऋत (सत्य) से ऋत का होना नियत है।
- ६६. जैसे हितोपदेश आदि के द्वारा मित्र मित्र के प्रति और माता पिता पुत्र के प्रति हितेपी होते हैं, वैसे ही तुम सब के हितीपी बनो।
- ७० मनुष्यो के द्रोही (शत्रु) मनुष्य ही हैं।

२ कर्त-कुरुत, जीवसे-चिरजीवनाय।

७१. ग्राग्नरस्मि जन्मना जातवेदाः घृतं मे चक्षुरमृतं म ग्रासन्।

--- ३।२६।७

७२. ज्योतिवृंगीत तमसो विजानन्ै।

**213€1**€---

७३. श्रारे स्थाम दुरितादभीके।

-- 313810

७४. जायेदस्तं<sup>२</sup> मघवन् !

--- ३।५३।४

७५. नावाजिनं<sup>3</sup> वाजिना<sup>४</sup> हासयन्ति, न गर्दभ पुरो ग्रहवान नयन्ति।

७७. न पर्वता निनमे तस्थिवासः।

७६. स्वरभवज्जाते अग्नी।

--- ३। ४३।२३

७६ महद् देवानामसुरत्वमेकम्<sup>५</sup>।

--- 314418

--- 314 618

७८. कृष्णा सती रुशता वासिनेषा, जामर्येगा पयसा पीपाय।

---813188

--- ५।१०।६

31518-

५०. सूरयो विश्वा श्राशास्तरीपिए।

१. विशेषेण जानन्-प्रादुभंवन् । २. अस्यन्ते क्षिप्यन्ते पदार्था अत्र इत्यस्तं गृहम् । जायेत्-जायैव गृह भवति, न गृहं गृहमित्याहुगृहिणी गृहमुच्यते इति स्मृते । ३ नावाजिनं-वाचाम् इनो वाजिनः सर्वंज्ञः, तद्विलक्षर्णं मूर्खं जनम् ।

- ७१ में परमतत्वस्वरूप अग्नि हूँ, ज्योतिर्मय हूँ, मैं परनिरपेक्ष रहकर जन्म से ही अपने दिव्य-रूप को स्वय ही प्रकट करता हूँ। प्रकाश (ज्ञान) मेरा नेत्र है। मेरे मुख में (प्रिय एवं सत्य वचन का) अमृत है।
- ७२. अन्धकार में से छत्पन्न होकर भी दिव्य यात्मा ज्योति का वरण करते हैं।
- ७३. हम पापाचार से दूर रहकर पूर्ण निर्भय भाव मे विचरण करें।
- ७४. हे मधनन्, वस्तुत गृहिणी (धर्मपत्नी) ही गृह है।
- ७५. ज्ञानी पुरुष अनानी के साथ स्पर्धा करके अपना उपहास नहीं कराते हैं, अरब के सम्मुख तुलना के लिए गर्दभ नहीं लाया जाता है।
- ७६. सब देवो (दिव्य आत्माओ) का महान् पराक्रम एक समान है।
- ७७ पृथ्वी पर अविचल मान से खडे पर्वतो को कोई भुका नही सकता है।
- ७८ काली गी भी पुष्टिकारक एव प्राणदाता अमृतस्वरूप क्वेत दुग्ध के द्वारा मनुष्यो का पोषण करती है।
- ७६. अग्नि (उत्साह एव दृढ सकल्प का तेज) के प्रदीप्त होते ही भूतल पर स्वगं (अथवा सूर्य) उतर आता है।
- विद्वान् सब आशाओ (दिशाओ अथवा कामनाओ) को पार करने में समर्थं हैं।

४ वाजिना वागीशाः । ५. अस्यति क्षिपति सर्वानित्यसुरः प्रबलः, तस्य भावोऽसुर-त्व प्रावल्य महदैश्वयंम् । ६ रुशता—श्वेतेन घासिना—प्राणिना घारकेण जामर्येण—जायन्ते इति जा प्रजास्ता जा मर्येण अमरणनिमित्ते न पयसा ।

| बीस सूनित त्रिवेणी                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ५१. मातेव यद् भरसे पप्रथानो जन जनम्। — ४।१४।४                                        |
| प्तरः क्षत्रं घारयतं बृहद् दिवि सूर्यमिवाजरम् । —                                    |
| ५३. विदद्वस उभयाहस्त्याभर। —४।३६।१                                                   |
| ८४. यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र द्युक्ष तदा भर।<br>—४।३६।२                               |
| ८४. पदे पदे मे जरिमा निधायि । — ५।४१।१४                                              |
| ८६ देवोदेव सुहवो भूतु महाम्।<br>—५।४२।१६                                             |
| ८७. गोदा ये वस्त्रदाः सुभगास्तेषु रायः ।<br>—५।४२।८                                  |
| ष्ट्र. पिता माता मधुवचाः सुहस्ता । —-५।४३।२                                          |
| प्ट. यो जागार तमृच <sup>3</sup> कामयन्ते । —                                         |
| ६०. यो जागार तमु सामानि यन्ति ।<br>—५।४४११४                                          |
| ६१. विक्वे ये मानुषा युगा <sup>५</sup> पान्ति मर्त्यं रिषः <sup>६</sup> ।<br>—५।५२/४ |
| ६२. ऋतेन विश्व भुवनं विराजधः।<br>—१।६३।७                                             |
| १. जरिमा—स्तुति.। २. निधीयते—क्रियते। ३, सर्वशास्त्रात्मिका।                         |

- प्तर. तू सर्वंत्र फैलकर अर्थात् विराट् होकर माता के समान जन-जन (सव लोगो) का भरणपोपण करने वाला है।
- प्तर. तुम, आकाश मे प्रकाशमान सूर्य की तरह सदा अक्षीण रहने वाले महान् क्षत्र (विराट् ऐश्वयं) को घारण करो।
- ६३. हे घनिक दोनो हाथो से दान कर।
- प्रश्. हे इन्द्र ! जिसे तुम श्रोष्ठ समभते हो, वह अन्न (भोगोपभोग) हमे प्रदान करो।
- पद-पद पर मेरी (सत्कर्म करने वाले की) स्तुति की जाती है।
- ८६ सभी देव मेरे लिए स्वाह्वान (एकवार पुकारते ही आने वाले) हो।
- =७. जो गोदान ग्रौर वस्त्रदान करने वाले हैं, उन्ही श्रोष्ठ धनिको को धन प्राप्त हो।
- दम माता-पिता मधुर भाषण करने वाले, तथा हाथो से अभीष्ट दान देने वाले होते हैं।
- ८६. जो सदा जागरूक रहता है, उसी को ऋचाएँ (सभी शास्त्र) चाहती हैं।
- ६०. जो जागरूक रहता है, उसी को साम (स्तुति प्रशसा एव यश) प्राप्त होते हैं।
- ६१. सभी श्रोष्ठ्रीजन सदैव दुष्टो से मनुष्यो की रक्षा करते हैं।
- ६२. ऋत (सत्य या लोकहितकारी कर्म) से समग्र विश्व को प्रकाशित करो।

४. प्राप्नुवन्ति । ५. युगा —सर्वेषु कालेषु । ६. रिष —हिंसकात् सकाशात् ।

| सूक्ति त्रिवेणी  |
|------------------|
| ५।६४।३           |
| ५।६५।४           |
| —-५।७०।२         |
|                  |
|                  |
| \$1815           |
| ६। <b>ह</b> ।    |
|                  |
| —- <b>ξ</b> 1818 |
|                  |
| —६।१४।३          |
| —६।२४।७          |
| —६।२८।४          |
|                  |
|                  |

## ऋग्वेद की सूनितयां

- ह३ मुक्ते मित्र के पथ (जिस व्यवहार से अधिक से अधिक मित्र प्राप्त हो)से चलना चाहिए।
- ६४. द्रोह न करने वाले देव (अच्छे साथी) ही ससार मे अम्युदय प्राप्त करते हैं।
- ६५. हे दु ख से मुक्त करने वाले रुद्रो । हम भी तुम्हारे जैसे ही जनता को दु ख से मुक्त करने वाले रुद्र हो जाएँ।
- ६६ अच्छे सस्कारो को नष्ट न करो।
- ६७. बुद्धिमान अपने मन और बुद्धि को सभी प्राप्त कर्मों मे ठीक तरहनियोजित करते हैं।
- ६८. हम पुत्र पौत्रादि अच्छे स्वजनो एव परिजनो के साथ सौ वर्ष तक प्रसन्न रहे।
- ६६ हम सैकड़ो-हजारो लोगो को तृप्त करने वाला अन्न प्राप्त करें।
- १००. मरणशील नश्वर शरीरो मे अविनाशी अमृत—चैतन्यज्योति का दर्शन करो।
- १०१. जिस प्रकार सूर्य मे प्रकाशमान तेज समाहित है उसी प्रकार मानव मे कम समाहित है।
- १०२. वत-विरोधी को वतो से ही अभिभूत (प्रभावित) करना चाहिए।
- १०३. इन्द्रको न वर्षक्षीण (जर्जर) कर सकते हैं, और न महीने तथा दिन हो।
- १०४. गाय ही मेरा घन है, इन्द्र मुभी गाय प्रदान करें।

| चौत्रीस                                                                                                                                                                    | सूक्ति त्रिवेणी                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| १०५ इमा या गावः स जनास इन्द्र,<br>इच्छामीद्धृदा मनसा चिदिन्द्रम्।                                                                                                          | —६।२८।५                              |
| १०६. यूय गावो मेदयथा क्रशं चिद्—<br>ग्रश्रीर चित् कृग्गुथा सुप्रतीकम् <sup>९</sup> ।<br>भद्रं गृह कृग्गुथ भद्रवाचो,<br>वृहद् वो वय <sup>२</sup> उच्यते <sup>3</sup> सभासु॥ |                                      |
| 203 III I I I I I I I I I I I I I I I I I                                                                                                                                  | —६।२८।६                              |
| १०७ इन्द्र स नो युवा सखा।                                                                                                                                                  | —-६।४५।१                             |
| १०८. सुवीर्यस्य पतयः स्याम ।                                                                                                                                               | —६।४७।१२                             |
| १०६. रूपरूप <sup>४</sup> प्रतिरूपो वभूव <sup>५</sup> ।                                                                                                                     | —६१४७११=                             |
| ११०. इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते <sup>६</sup> ।                                                                                                                            | —६।४७।१८                             |
| १११. प्रगोतिरस्तु सूनृता।                                                                                                                                                  | ६।४८।२०                              |
| ११२ परो <sup>०</sup> नान्तरस्तुतुर्यात् <sup>८</sup> ।                                                                                                                     | —-६।६३।२                             |
| ११३. ग्रपो न नावा दुरिता तरेम।                                                                                                                                             | —६।६८।८                              |
| ११४. त्ररमे भद्रा सीश्रवसानि सन्तु।                                                                                                                                        | —६।७४।२                              |
| ः योभनामम् । २ वयोऽसम् । २ दीयते । ८<br>धरोरादि-प्रतित्योरम् । ५ भवति इत्ययं । ६ ग=छति ।                                                                                   | रूप्यते-इति रूपं<br>७. विप्रकृष्ट. । |

- १०५. हे मनुष्यो । यह गाय ही इन्द्र है। मैं श्रद्धा भरे मन से इस इन्द्र की पूजा करना चाहता हूँ।
- १०६. हे गायो ! तुम हमे आप्यायित करो । कृश एव श्रीहीन हम लोगो को सुन्दर बनाओ । हे मंगल ध्विनवाली गायो । हमारे घरो को मगलमय बनाओ । तुम्हारा दुग्ध आदि मधुरस जनसभाओ मे सबको वितरित किया जाता है ।
- १०७. युवा इन्द्र हमारा स है।
- १०८. हम कल्याणकारी अच्छे बलवीयं के स्वामी हो।
- १०६ आत्मा प्रत्येक रूप (शरीर) के अनुरूप अपना रूप बना लेता है।
- ११०. इन्द्र (आत्मा) माया के कारण विभिन्न रूपो को धारण करता हुआ विचरण करता है।
- १११. सत्य एव त्रिय वाणी ही ऐश्वयं देने वाली है।
- ११२. न दूर रहने वाला पीड़ित करे और न पास रहने वाला।
- ११३. जिस प्रकार नौका जल को तैर जाती है, उसी प्रकार हम दु:खो एवं पापो को तैर जाएँ।
- ११४. हमारा श्रन्न अथवा यश मंगलमय हो।

प. अन्तर.—सम्निकुण्टोपि न हिस्यात् । ६. श्रवोऽन्न यशस्य ।

| छन्द्रीस | स्                                                              | वित त्रिवेणी   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| ११५      | विश्वाहा <sup>१</sup> वयं सुमनस्यमानाः <sup>२</sup> ।           | —६।७५।=        |
| ११६      | पुमान् पुमासं परिपातु विश्वत ।                                  | -६।७५।१४       |
| ११७      | मा शूने <sup>3</sup> ग्रग्ने निषदाम नृगाम्।                     | —७।१।११        |
| ११८      | ऊर्ध्व नो ग्रध्वर कृतम् <sup>४</sup> ।                          | ७ <b>।</b> २।७ |
| 388      | परिषद्य <sup>४</sup> ह्यरग्गस्य रेक्ग्गः ।                      | – ভাষাত        |
| १२०      | श्रचेतानस्य मा पथो वि दुक्षः ।                                  | ৬।४।৩          |
| १२१.     | त्व दस्यू रोकसो श्रग्न ग्राज ।<br>उरु ज्योतिर्जनयन्नार्याय ।।   |                |
|          |                                                                 | —७।५।६         |
| १२२.     | न ते भो गस्य सख्यं मृषन्ते <sup>१०</sup> ।                      | -७।१८।२१       |
| १२३      | मा शिक्ष्तदेवा भे श्रपि गुऋति न ।                               | —७।२१।४        |
| १२४      | श <sup>९२</sup> न पुरघी. <sup>९३</sup> शमु सन्तु रायः।          | —७।३५।२        |
| १२५.     | . उतेदानी भगवन्त स्यामोत प्रपित्व <sup>98</sup> उत मध्ये ग्रह्म | —७।४१।४        |
|          |                                                                 |                |

१. सर्वदा । २ सुखमनमः । ३ धून्ये । ४. कुरुतम् । ५. पर्याप्तम् । ६ धनम् । ७ कर्महीनान् । ८ अधिकम् । ६. कर्मवते । १०. विस्मरन्ति ।

११५ हम सदा सुखी एवं शान्त मन से रहे।

११६. मनुष्य, मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करे।

११७. हे अग्नि देव । हम परिवार से रहित सूने घर मे न रहे, और न दूसरो के घर मे रहें।

११८ हमारे यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) को अध्वंमुखी वनाइए।

११६. ऋण रहित व्यक्ति के पास पर्याप्त धन रहता है।

१२०. मूखं के मार्ग का अनुसरण नहीं करआ चाहिए।

१२१. हे देव । आर्य (कर्मनिष्ठ) जन को अधिकाधिक ज्योति प्रदान करो और दस्युओ (निष्कर्मण्यो) को दूर खदेड़ दो।

१२२. श्रेष्ठ जन अपने पालन करने वाले के उपकार को नहीं भूलते हैं।

१२३. शिश्न देव (व्यमिचारी) सत्कर्म एव सत्य को नही पा सकते।

१२४. हमारी बुद्धि और धन शान्ति के लिए हो।

१२५. हम अब वर्तमान मे भगवान (महान्) हो, दिन के प्रारम्भ मे और मध्य मे भी भगवान् हो।

११. अब्रह्मचर्याः । १२. शान्त्यै । १३. बहुधीः । १४ प्रिवित्वे अह्ना प्राप्ते पूर्वाह्ने ।

| अट्टाईस                                                                                                                                                          | सूक्ति त्रिवेणी |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १२६ द्रुहः सचन्ते अनृता जनानाम्।                                                                                                                                 | —७।६१।५         |
| १२७ सुगा नो विद्वा सुपथानि सन्तु ।                                                                                                                               | —७।६२।६         |
| १२८ विश्वा ग्रविष्टं वाज ग्रा पुरघीः।                                                                                                                            | ७।६७।४          |
| १२६ अस्ति ज्यायान् <sup>२</sup> कनीयस उपारे।                                                                                                                     | ७।=६।६          |
| १३०. स्वप्नश्च नेदनृतस्य <sup>3</sup> प्रयोता ।                                                                                                                  | — ७।८६।६        |
| १३१. शंन क्षेमे <sup>४</sup> शमु योगे नो ग्रस्तु।                                                                                                                | —७।5६।5         |
| १३२. ध्रुवासो ग्रस्य कीरयो जनासः।                                                                                                                                | 6160018         |
| १३३. ग्राप इव काशिना सगृभीता।<br>ग्रसन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता॥                                                                                                   | ७११०४।८         |
| १३४. सुविज्ञान चिकितुपे <sup>६</sup> जनाय,<br>' सच्चासच्च वचसी पस्पृघाते <sup>8</sup> ।<br>तयोर्यत्सत्यं यतरहजीयस् <sup>4</sup> ,<br>तदित् सोमोऽवित हन्त्यासत्।। |                 |
| <b>१</b> ३५. इन्द्रो यातूनाम <sup>९</sup> भवत् पराशरः <sup>१°</sup> ।                                                                                            | 61608155        |
| १ सेवन्ते । २ स एव तं पापे प्रवर्तयति । ३ स्वप्ने<br>वहूनि पापानि जायन्ते, किमु वक्तव्यं जाग्रतिकृते कर्मभिः।                                                    | कृतैरिप कमंभि-  |

- १२६ द्रोही व्यक्ति लोगो की भूठी प्रशसा ही पाते है, सच्ची नही।
- १२७. हमारे लिए सभी गन्तव्य स्थान सुगम एव सुपय हो।
- १२८. हे देव । संव्राम (संघर्षकाल) में भी हमारी बुद्धि को व्यवस्थित रिखए।
- १२६. छोटे अनुयायों के पापाचार में नेता के पद पर रहने वाला वहा व्यक्ति कारण होता है।
- १३०. स्वप्न भी पाप का कारण होता है, अर्थात् स्वप्न मे किए जाने वाले दुष्कमं से भी पाप लगता है।
- १३१. हमारे योग (लाभ) मे उपद्रव न हो, हमारे क्षेम (प्राप्त लाम का रक्षण) मे उपद्रव न हो, अर्थात् हमारे योग, क्षेम वाघारहित मगलमय हो।
- १३२. परम तत्त्व के स्तोता जन ही घ्रुव-अर्थात् निश्चल होते हैं।
- १३३. हे इन्द्र । मुद्दो मे ग्रहण किए हुए जल के समान असत्यभाषी दुष्ट जन भी असत् हो जाता है, अर्थात् विशीर्ण एव नष्ट हो जाता है।
- १३४. विद्वान् के लिए यह जानना सहज है कि सत्य और असत्य वचन परस्पर प्रतिस्पर्घा करते हैं। उनमे जो सत्य एव सरलतम है, सोम उसी की रक्षा करते हैं ग्रीर असत्य को नष्ट कर देते हैं।
- १३५. इन्द्र हिंसको के ही हिंसक हैं, अथात् अकारण किसी को दण्डित नहीं करते।

प्रापण योगः, प्राप्तस्य रक्षण क्षेम । ५ स्तोतारः। ६. विदुषे । ७. मियः स्पर्घेते । ८ ऋजुतम अकुटिलम् । ६.हिंसकानाम् । १०. पराज्ञातयिता हिंसिता ।

१. मारणक्रीडा. राक्षसा । २. अपाप. सन् । ३. जिहिंसिपति । ४. आत्मीयैरेव चेष्टितै. रिरिषीष्ट हिंसितो मूयात् । ४. ये यथा यथोपासते ते

- १३६. कोई कैसा ही क्यों न बलवान हो, यदि वह असत्यवादी एव पापी है तो उसे सोम देवता विसी महान् कार्य के लिए नियुक्त नहीं करते हैं।
- १३७. हमेशा मारघाड मे प्रसन्न रहने वाले सिरिफरे दुष्टजन शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। उन्हें उगते हुए सूर्य के दर्शन नहीं होते।
- १३८. जो लोग दानी नहीं हैं, उन्हें सदा दूर रखिए।
- १३६ प्रवाह में वहते हुए जल के समान प्रिय एवं सत्य वाचा क्रीडा करती हुई वहती है।
- १४०. सूर्य हम सबके लिए सुन्वद होकर तपे, वायु पापताप से रहित शुद्ध होकर वहे।
- १४१. जो व्यक्ति किसी को राक्षस भाव (दुर्भाव) से नष्ट करना चाहता है, वह स्वय अपने ही पापकर्मों से नष्ट हो जाता है, अपदस्थ हो जाता है।
- १४२. अपने मन को भद्र (कल्याणकारी, उदार) बनाओ।
- १४३ हे मित्र के समान तेजस्वी ज्योतिमंयदेव, में मरणधर्मा मनुष्य तेरी उपा-सना से तू ही (त्वद्रूप) हो जाता हूँ, मरण से मुक्त अमत्यं (अमर) हो जाता हूँ।
- १४४. हे इन्द्र । तुम दानादि गुणो से रहित कोरे घनी व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बनाते हो।
- १४५. (सदभाव से दिया गया) दान कभी नष्ट कही होता।

तदेव भवन्तीति श्रुते , तर्हि अहं अमत्यों मरणधर्मरहितो देव एव भवेयम्।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| १४६. घृतात् स्वादीयो मधुनश्च वोचत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del></del> =।२४।२०                    |
| १४७. यो वाम् यज्ञेभिरावृतोऽधिवस्त्रा वधूरिव।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| सपर्यन्ता शुभे चकाते ग्रहिवना।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दार्दा१३                               |
| १४८. ऋते स विन्दते युघः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —===================================== |
| १४९. एषा चिदस्मादशनिः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| परो नु सास्रेघन्ती वि नश्यतु।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =150162                                |
| १५०. यथा वशन्ति देवास्तथेदसत् <sup>४</sup> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| तदेषा न किरा मिनत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 517518                                 |
| १५१. निह वो ग्रस्त्यर्भको देवासो न कुमारकः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| विश्वे सतोमहान्त इत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —- 51३०1१                              |
| १५२ सुमति न जुगुक्षतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —51३१1७                                |
| १५३. सुगा ऋतस्य पन्था ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —51वेशश्व                              |
| १५४. जरितृभ्य. पुरूवसु.।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — दा३२।११                              |
| १५५. स्त्रिया श्रशास्य मनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —नाव्राह                               |
| १ मार्गञ्चा मार्गोराचाराचेन ने नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                      |
| १. सपर्यन्ता अभीष्टप्रदानेन तं परिचरन्ती । २. अस्रि<br>हिसती । ३. यथा कामयन्ते । ४. तथैव असत् तद् भवति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वन्ती काश्चिदप्य-                      |
| प्राप्त विश्व विश् | र. न काश्चदाप                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |

बत्तीस

सूनित त्रिवेणी

- १४६. घृत और मधु से भी अत्यन्त स्वादु वचन बोलिए।
- १४७. जैसे नव वधू वस्त्र से ढकी रहती है, वैसे ही जो यज्ञ (सत्कर्म) से ढका रहता है, उसकी परिचर्या (देखरेख) करते हुए अश्विनी देव उसका मगल करते हैं।
- १४८. महान् आत्मा युद्ध के विना भी ऐक्वयं प्राप्त कर लेते हैं।
- १४६. यह अणिन (आयुघ, वज्र) विना किसी की हिंसा किये शीघ्र स्वय ही विनष्ट हो जाए!
- १५०. दिव्य आत्मा जो चाहते है वही होता है। उनके सकल्प को कोई व्यस्त नहीं कर मकता।
- १५१. हे देवताओ । तुम्हारे मे न कोई शिशु है, न कोई कुमार है। तुम सव के सब पृथ्वी पर सदा महान् (नित्य तरुण रहते) हो।
- १५२. अपनी बुद्धि को श्रावृत (आच्छादित) न करो।
- १५३ सत्य का मागं सुगम है।
- १५४ अपने स्तोताओ (साथियो) के लिए ही घनसग्रह करना चाहिए, वैयक्तिक स्वार्थ के लिए नही।
- १५५. स्त्री का मन अशास्य है, अर्थात् उस पर शासन करना सहज नही है।

मिनत्—हिनस्ति । ६. सर्वे यूय सवयसी नित्यतरुणा भवथ । ७. संवारण-माच्छादनम्—न छादयत इत्यर्थ ।

| चीतीस                                                                   | सूक्ति त्रिवेणी     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| १५६. स्रधः पश्यस्व मोपरि ।                                              |                     |
| 90% ਸਕਤਾ ਜਾਣਕੀ ਤਰ ।                                                     | 3918E               |
| १५७. सतरा पादकी हर!                                                     | <del></del> 51३३११६ |
| १५५. सुऊतयो व ऊतयः <sup>२</sup> ।                                       | -114010             |
| १५६. पक्षा वयो यथोपरि व्यस्म शर्म यच्छत ।                               | ८।४७।१              |
| १८८. पत्ना वया यथापार व्यस्म राम पण्यत ।                                | —==।४७।२            |
| १६० परि गो वृगाजन्नघा दुर्गागि रथ्यो यथा।                               |                     |
|                                                                         | <b>=।४७।</b> ४      |
| १६१. मा नो निद्रा ईशत मोत जल्प ।                                        | -12-1014            |
| १६२. श्रपाम सोमममृता श्रभूम ।                                           | 5।४5।१४             |
|                                                                         | —==।४८।३            |
| १६३. भद्रा इन्द्रस्य रातयः।                                             | हा६२।१              |
| १६४. सत्यमिद्वा उत वयमिन्द्रं स्तवाम नानृतम्।                           |                     |
| १६५ मानित नेता उसलोक्सीक ४ सन्यस्तान                                    | =147187             |
| १६५. भ्रस्ति देवा <sup>३</sup> ग्रहोर्ह्वस्ति <sup>४</sup> रत्नमनागसः । | — हा ६७।७           |
| १६६. जज्ञानो नु शतकतु ।                                                 |                     |
|                                                                         | <u>—</u> =।७७।१     |
| १. एप स्त्रीणा घर्म. । २ रक्षणानि । ३. ग्रहो हन्तु. ।                   | ४ रःन रमणीय         |
| सुकृतं श्रेयोऽस्ति ।                                                    |                     |
|                                                                         |                     |

- १५६ नीचे की ओर देखिए, ऊपर की बोर नही।
- १५७ अपने पैरो को मिलाये रखी।
- १४८. तुम्हारी ओर से किया जाने वाला जनता का रक्षण श्रपने में एक अच्छा (निष्पाप) रक्षण हो।
- १४६ जैमे पक्षी (चिडियाएँ) अपने बच्ची को सुख देने के लिए उन पर पछ फैना देने हैं, वैसे ही तुम सब को सस्नेह सुख प्रदान करो।
- १६०. जिस प्रकार रथ को वहन करने वाले अध्व दुर्गम (ऊँचे नीचे गड्ढें वाले) प्रदेण को छोड कर चलते हैं, उसी प्रकार जीवन मे पापाचार को छोडकर चलना चाहिए।
- १६१ हम पर न तो निद्रा हावी हो, और न व्यर्थं की वकवास करने वाला निस्दक<sup>ा</sup>
- १६२ हम सोमन्म (शान्ति तथा समता रूप अमृतरस) का पान करें, ताकि अमन् हो जाएँ।
- १६३. इन्द्र (श्रेष्ठ जन) का दान कल्याणकर है।
- १६४. हम सच्त्री स्तुति ही करते है, भूठी नही।
- १६५. देवो । पापशील हिंसक को महापाप होता है, और अहिंसक धर्मात्मा को अतीव दिव्य श्रेय (सुकृत) की प्राप्ति होती है।
- १६६. इन्द्र जन्म से ही शतक्रतु है, अर्थात् बहुत अधिक कर्म करने वाला है।

| छत्तीस                                          | मूक्ति त्रिवेणी               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| १६७ विरुव श्रृगोति पश्यति ।                     | ভাওদাধ                        |
| १६८. ग्रा नो भर दक्षिणेनाभिसन्येन प्रमृश !      | =।=११६                        |
| १६६. ग्रजातशत्र्रस्तृतः।                        | =।६३।१५                       |
| १७०. त्वमस्माकं तव स्मसि ।                      | <del></del> =।६२।३२           |
| १७१. मनिइचन्मनसस्पति.।                          | 61881=                        |
| १७२. व्रतेषु जागृहि ।                           | हादशा२४                       |
| १७३. स्वदन्ति गावः पयोभि ।                      | हा६२।५                        |
| १७४. मज्जन्त्यविचेतस <sup>२</sup> ।             | —हा६४।२१                      |
| १७५ सुकृत्तमा मध्नो भक्षमाशत ।                  | —हादशे४                       |
| १७६. त्व समुद्रो ग्रसि विश्ववित् कवे!           | —हानदारह                      |
| १७७ ऋतुं रिहन्ति <sup>3</sup> मघुनाभ्यञ्जतो ।   | <del></del> -६। <b>५</b> ६।४३ |
| १७८ पथः कृगुहि प्राच ।                          | —हाहशाध                       |
| १. प्रयच्छ । २. विपरोतमतयः । ३ सिह्न्ति—आस्वादय | न्ति ।                        |

- १६७ ज्ञानी बात्मा सब सुनता है, सब देखता है।
- १६८. दाएँ और वाएँ दोनो हाथो से दान करो।
- १६६ अजातशयु (निर्वेर) कभी किसी से हिसित (विनष्ट) नही होता ।
- १७० तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं।
- १७१ मन का ज्ञाता मन का स्वामी होता है।
- १७२. अपने व्रतो (कतंव्यो) के प्रति सदा जागृत रहो।
- १७३. गायें अपने दूध से भोजन को मधुर वनाती हैं।
- १७४ विपरीत बुद्धि वाले अज्ञानीजन डूब जाते हैं, नष्ट हो जाते है।
- १७५ पुण्य कर्म वाले व्यक्ति ही जीवन मे मधुरस (सुख) का आस्वादन करते हैं।
- १७६. हे विद्वन् (कवि) ! तुम विश्वरहस्यों के ज्ञाता हो, ज्ञान के समुद्र हो।
- १७७ कर्म करने वाले क्रतु को ही सव लोग चाहते हैं।
- १७८. मार्गों को पुराने करो, अर्थात् अम्यस्त एव सुपरिचित होने के कारण तुम्हारे लिए कोई भी मार्ग (जीवनपथ) नया न रहे।

| अदतीस                                                                           | सूदित त्रिवेणी       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| १७६ ग्रन्थिन विष्य ग्रथित पुनान,<br>ऋज्ंच गातुं वृजिनंच सोम <sup>।</sup>        |                      |
| 3 3                                                                             | -8189185             |
| १८०. सखेव सख्ये गातुवित्तमो भव <sup>ा</sup>                                     | —हा१०४ <b>।</b> ५    |
| १८१ नानान वा उ वियो वि वृतानि जनानाम्।                                          |                      |
|                                                                                 | 618131-              |
| १८२. कारुरह ततो भिपगुपलप्रक्षिग्गी नना।                                         | 2.000.0              |
|                                                                                 | — <b>६।११</b> २।३    |
| १८३ वल दधान ग्रात्मिन।                                                          | 9158813-             |
| १८४ लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र मामृतं कृवि।                                   |                      |
|                                                                                 | 3188813-             |
| १८५ ग्रप्यु मे सोमो ग्रववीदन्तिवश्वानि भेपजा।<br>ग्रिनि च विश्वशभुवम्।          |                      |
| - 3                                                                             | -901818              |
| १८६. इद नम ऋपिभ्य पूर्वजेभ्य पूर्वेभ्य पिथकृद्भ्य                               | . 1                  |
|                                                                                 | <del></del> १०।१४।१५ |
| १८७ मधुमन्मे परायरा <sup>९</sup> , मधुमत् <sup>२</sup> पुनरायनम् <sup>3</sup> । | १०।२४।६              |
|                                                                                 |                      |
| १८८. भद्र नो ग्रिप वातय <sup>४</sup> , मनो दक्ष पुत क्रतुम् ।                   | १०१२४११              |

१. गृहात्परागमनम् । २ प्रीतियुक्त भवतु । ३ गृह प्रत्यागमनम् ।

- १७६ हे देव <sup>1</sup> जैसे गाठ को सुलभा (खोल) कर अलग किया जाता है, वैसे ही मुभे पापों से मुक्त करों । और तुम मुभे जीवन-यात्रा का सरल मार्ग और उस पर चलने की उचित शक्ति दो।
- १८०. जैमे मित्र मित्र को सच्चा मागं वताता है, वैसे ही तुम यथायं मार्ग के वताने वाले (उपदेण्टा) वनो ।
- १८१ मनुष्यो के विचार और आचार (कमं) अनेक प्रकार के हैं।
- १=२. में कार (कवाकार) हूँ, पिता वैद्य है, श्रीर कन्या जी पीसने का काम करती है।
- १८३ अपने मे वल का आधान करो।
- १८४. जहाँ के निवासी ज्योति पुंज के समान तेजस्वी हैं, उसी लोक मे हे सोम मुभी भी अमृतत्व प्रदान करो, अर्थात् स्थायी निवास दो।
- १८५ सोम का कथन है कि-इन्ही जलो मे विश्व हितकर अग्नि का निवास है, जीर औपिंघयाँ भी इन्हीं मे आश्रित हैं।
- १८६. हम अपने रो पूर्व उत्पत्त हुए कर्तव्यवय के निर्माता आदिकालीन ऋषियो को नमस्कार करते हैं।
- १८७ मेरा घर से बाहर जाना मधुमय (प्रीतियुक्त) हो, और मेरा वापिस आना भी वैसा ही मधुमय हो, अर्थात् मैं जब भी, जहाँ भी जाऊँ, सर्वत्र प्रीति एवं आनन्द प्राप्त करूँ।
- १८८. हे देव । हमारे मन को शुभसन त्य वाला वनाओ, हमारे अन्तरात्मा को शुभ कमें करने वाला वनाओ, और हमारी बुद्धि को शुभ विचार करने वाली बनाओ ।

४ गमय। ५. अन्तरात्मानं शुभकारिए। कुरु । ६ प्रज्ञान शुभाष्यव-सायिन कुरु ।

| चालीस       |                                                                                                                       | सूक्ति तिवेणी    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| १५६         | जिनामि वेत् क्षेम <sup>भ</sup> म्ना सन्तमाभु <sup>२</sup> ।<br>प्र तं क्षिगा <sup>3</sup> पर्वते पादगृह्य।।           |                  |
| १६०.        | न वा उ मा वृजने <sup>४</sup> वारयन्ते,<br>न पर्वतासो यदहं मनस्ये।                                                     | १० <i>।२७।</i> ४ |
| १८१         | भद्रा वधूर्भवति यत् सुपेशा ह,<br>स्वय सा मित्र वनुते जने चित्।।                                                       | १०।२७।५          |
| १६२         | लोपाश <sup>®</sup> सिंह प्रत्यञ्च <sup>८</sup> मत्सा <sup>९</sup> ,<br>कोष्टा <sup>१°</sup> वराहं निरकक्त भ कक्षात् । | १०।२७।१२         |
|             |                                                                                                                       | १०१२८१४          |
| <b>£3</b> 9 | म्रद्रि लोगेन <sup>१२ १3</sup> व्यभेदमारात् <sup>१४</sup> ।                                                           | 3175109-         |
| १६४.        | बृहन्त चिद्दहते रन्धयानि,<br>वयद्भा वत्सो वृषभ शुशुवान १६।                                                            | <b>१</b> ०।२८।६  |
| १९५.        | ग्रक्षेत्रवित् <sup>१७</sup> क्षेत्रविदं ह्यप्राट्।<br>स प्रैति क्षेत्रविदानुशिष्टः॥                                  | • • • • •        |
|             |                                                                                                                       | -१०१३२१७         |
| १६६.        | निबाघते श्रमति ।                                                                                                      |                  |
|             |                                                                                                                       |                  |

१ जगत्पालने निमित्ते । २. महान्तम् । ३ प्रक्षिपामि । ४. सग्रामे । ४. कल्याणी । ६. शोभनरूपा । ७ लुप्यमान तृणमइनातीति लोपाशो मृग । ८. श्रात्मान प्रति गच्छन्तम् । ६ आभिमुख्येन गच्छति । १०. श्रृगालः ।

- १८६ में प्रजा के कल्याण के लिए ही सर्वत्र प्रभुत्व प्राप्त किए वलवान् शत्रु को पराजित करता हूँ, पाँव पकड़कर उसे शिलापर पछाड़ता हूँ।
- १६०. जीवनसग्राम मे मुभों कोई अवरुद्ध नही कर सकता, यदि मैं चाहूँ, तो विशाल पर्वंत भी मेरी प्रगति भे वाधक नही हो सकते।
- १६१ जो स्त्री सुशील सुन्दर एव श्रेष्ठ है, वह जनसमूह मे से इच्छानुकूल पुरुष को ग्रपने मित्र (पित) रूप मे वरण कर लेती है।
- १६२. मेरी इच्छा शक्ति से ही तृणभक्षी हिरण अपने सामने आते सिंह को ललकार सकता है और प्रागाल वराह को वनसे भगा सकता है।
- १६३. एक टेला फैंककर मैं दूरस्थ पर्वंत को भी तोड सकता हूँ।
- १६४. कभी-कभी महान भी क्षुद्र के वश में आ जाता है, प्रवद्ध मान वछडा भी वृपभ (साड) का सामना करने लगता है।
- १६५. मार्ग से अनिभन्न व्यक्ति मार्ग के जानने वाले से पूछ सकता है, और उसके बताये पथ से अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच सकता है।
- १६६. मनुष्य को उसकी श्रपनी दुवुद्धि ही पीडा देती है।

११. निर्गंमयति । १२. लोव्टेन । १३. भिनव्भि । १४. दूरस्थितमपि । १५. युद्धाय गच्छति । १६ वीर्येण वर्द्धमान । १७. क्षेत्र पथाः, पन्थानमजानन् पुरुष. ।

| बियालीस                                                                                                                                  | सूक्ति त्रिवेणी |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| १९७ ह्रेष्टि इवश्रूरप जाया रुगिद्धि,<br>न नाथितो विन्दते मिडितारम् ।<br>ग्रद्यस्येव जरतो वस्त्यस्य ३,                                    |                 |  |
| नाइ विन्दामि कितवस्य भोगम् ॥                                                                                                             | १०।३४।३         |  |
| १६८. ग्रन्ये जाया परिमृशन्त्यस्य, यस्यागृवद्दे दने वाज्यक्षः। पिता माता भ्रातर एनमाहुर्, न जानीमो नयता बद्धमेतम्॥                        |                 |  |
|                                                                                                                                          | —१०।३४।४        |  |
| १६६. ग्रक्षेमा दीव्यः कृषिमित् कृषस्व, वित्ते रमस्व बहु मन्यमान । तत्र गावः कितव तत्र जाया, तन्मे वि चप्टे सवितायमर्यः॥                  |                 |  |
|                                                                                                                                          | = १०१३४११३      |  |
| २००. सा मा सत्यो वत परिपातु विश्वतो,<br>द्यावा च यत्र ततनन्नहानि च।<br>विश्वमन्यन्नि विश्वते यदेजति,<br>विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्यः।। |                 |  |
|                                                                                                                                          | १०१३७१२         |  |
| २०१. शर्म यच्छत द्विपदे चतुष्पदे ।                                                                                                       | -१०।३७।११       |  |
| २०२. विशं विश मघवा पर्यशायत ।                                                                                                            | १०।४३।६         |  |
| २०३. ग्रहमिन्द्रो न पराजिग्य इद्धन,<br>न मृत्यवेऽवतस्थे कदाचन ।                                                                          |                 |  |
|                                                                                                                                          | 9018514         |  |
| १ धनदानेन सुन्वितारम् । २ वृद्धस्य । ३ वस्न-मूल्य तदर्हस्य ।                                                                             |                 |  |

- १६७. जुषा कैलने वाले पुरुष की सास उसे कोमती है और उसकी पत्नी भी उसे त्याग देती है। मागने पर जुआरी को कोई कुछ भी नहीं देता। जैसे बूढे घोडे का कोई मूल्य नहीं देना चाहता, वैसे ही जुआरी को भी कोई आदर नहीं देता।
- १६८ हारे हुए जुलारी की पत्नी को जीते हुए जुलारी केश पकड़ कर खीचते हैं, उसके घन पर दूसरे वलवान जुलारिक्रो की गृष्ट्र हिंद रहती है। माता पिता और भाई कहते हैं कि—'हम इसको नही जानते, इसे वांघकर ले जालो।'
- १६६. हे जुआरी ! जुआ खेलना वन्द कर, खेती कर । उसमे कम भी लाभ हो, फिर भी उसे वहुत समभ कर प्रसन्न रह । खेती से ही तो तुभे गौए । मिली है, पत्नी मिली है, ऐसा हमे भगवान सूर्य ने कहा है ।
- २००. सत्य के ग्राधार पर ही आकाश टिका है, समग्र संसार और प्राणीगण सत्य के ही आश्रित हैं। सत्य से ही दिन प्रकाशित होते है, सूर्य उदय होता है और जल भी निरतर प्रवाहित रहता है। यह सत्य की वाणी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे।
- २०१ मनुष्य श्रीर पशु सब को सुख अर्पण करो।
- २०२. प्रत्येक मनुष्य में इन्द्र (ऐश्वर्य शक्ति) का निवास है।
- २०३. मैं इन्द्र (आत्मा) हूँ। मेरे ऐश्वयं का कोई पराभव नहीं कर सकता।
  मैं मृत्यु के समक्ष कभी अवस्थित नहीं होता, अर्थात् मृत्यु की पकड
  मे नहीं आता।

| 1 开帝                     | दशी मनो जगाम दृश्     | शिष्ट :स्रम्म हे होष्ट , ८०४     |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| থাভাগ। ०१ —              |                       |                                  |
| Nowled                   | । ਵਿਝ ਪੈਸ ।           | ह नीवसे क्योक् न                 |
| 3192103                  | , वयम् ।              | १०४. मा प्र गाम <sup>3</sup> पथी |
| 7151109                  |                       |                                  |
| १५११ <sub>३</sub> ६८६। १ | , संरभध्वसुरिष्ठय ययः | १०४. श्रहमन्दती रीमते            |
| क्षित्री हमी <i>प्र</i>  |                       | मिलाइहि                          |
|                          |                       |                                  |

तत् त आ वत्यामसीह सयाय जीवस ॥ गत् ने भूतं च भवपं च मतो जगाम हरकम्।

11 रेमिं विषयित स्वापन विस्तृत । अवस्तुत । अवस्तुत । अवस्तुत ।

२०६. पदमेम नु सुयंमुन्बरन्तम्।

-- 6018EIR २१०. बुभिहिती जरिमा सु मा अस्तु ।

भर में विव्वभेषजीऽय शिवाभिम्हों।। १११. श्रय मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्र ।

38188108-२१२. हमे मे देवा, अयमस्मि सर्वः ।

- folfolf3

-- 6018EIR

-8014c165

そ158108-

3153108-११३. सावण्येस्य दक्षिणा नि सिन्धुरित पत्रथे।

8. गन्छति । २ उत्तवयत । ३. मा परागन्छाम । ४. समी-

- २०४. हे मित्रो । अरमन्वती (पत्यरो से भरी नदी) वह रही है, दृढता से तनकर खडे हो जाओ, ठीक प्रयत्त्न करो और इसे लाघ जाओ।
- २०४ हम सुपथ से कूपय की श्रोर न जाए।
- २०६. जीवन मे चिरकाल तक सूर्य (प्रकाश) के दशंन करते रहो ।
- २०७. हे वन्घु । तुम्हारा मन, जो चारो ओर अत्यन्त दूरस्थ प्रदेश मे भटक गया है, उसे हम लौटा लाते हैं। इसलिए कि तुम जगत मे निवास करने के लिए चिरकाल तक जीवित रहो।
- २०८. हे वन्धु । तुम्हारा जो मन, भूत वा भविष्यत् के किसी दूर स्थान पर चला गया है, उसे हम लौटा लाते हैं। इसलिए कि तुम जगत मे निवास करने के लिए चिरकाल तक जीवित रहो।
- २०६. हम नित्यप्रति उदय होते हुए सूर्यं को देखें, अर्थात् चिरकाल तक जीवित रहें।
- २१०. हमारी वृद्धावस्था दिन प्रतिदिन सुखमय हो।
- २११ यह मेरा हाथ भगवान् (भाग्यशाली) है, भगवान ही क्या, अपितु भगवत्तर है, विशेष भाग्यशाली है। यह मेरा हाथ विश्व के लिए भेषज है, इसके स्पर्शमात्र से सव का कल्याण होता है।
- २१२. विश्व के ये देव (दिव्य शक्तिया) मेरे हैं, मैं सब कुछ हूँ।
- २१३. सार्वाण मनु का दान, नदी के समान दूर दूर तक विस्तृत (प्रवाहित) है।

चीनान्मार्गात् । ५. चिरकालम् । ६ आवतंयामः । ७. इह लोके निवासाय । ५. चिरकालजीवनाय । ६. भाग्यवान् ।

किहान हिन्

२१४. न तमहनोति कदचन । —१०१६२।६

7११८. य ईशिरे भुवनस्य प्रमेतसी? । हिहवस्य स्थातुर्जेगतहब मन्तवः<sup>3</sup>।

7183109-

।। नीन होतिहोनिमिक्त । महम

११६ सम्तुमित तित्वता पुनन्तो, यत्र घोरा मनमा" बाचमक्रत<sup>ह</sup>। अत्रा सखायः अख्यानि जानते<sup>८</sup>,

-१०७१२ -१०७१ व्हम् न द्दर्भ नाम-भुत ह्वः श्रण्डन् न श्रुणोत्येनाम्।

नते तरमे तस्य विससे , जावेन परम चर्चाते सुनासाः ॥ जावेन परम चर्चाते सुनासाः ॥

२१८ मधेन्ता चर्ति" माययेष, नाच गुश्चाँ भफलामपुष्पास्<sup>१३</sup>। —१०७१।५

२१६. यस्तित्याज सीचीवह सखाय<sup>ार</sup>, न तस्य दाच्यपि भागी<sup>गण</sup> ग्रस्ति। १. ईष्वरा भवन्ति। २. प्रकुण्डनाना। ३ सर्वस्य वेदितारः। ४. धृपेण।

५. प्रज्ञापुनते । ६. कुर्नान् । ७ जास्त्रादि विपयनाता । ट. अम्पुद्यात् । १०. आस्मादि विप्याता । १०. अस्मादि विद्याते । १० स्माद्यात् । १० सम्माद्यात् । १० समाद्यात् । १० समाद्यात्यात् । १० समाद्यात् । १० समाद्यात्यात् । १० समाद्यात्यात्यात् । १

- ११४ दानशील मनु (मानव) को कोई पराजित नहीं कर सकता।
- २१५. विश्व के ज्ञाता द्रष्टा श्रेष्ठ ज्ञानी देव (महान् आत्मा) स्थावर और जंगम समग्र लोक के ईश्वर है।
- २१६. जैसे सत्तू को यूप से परिष्कृत (युद्ध) करते हैं, वैसे ही मेघावीजन अपने युद्धि वल से परिष्कृत की गई भाषा को प्रस्तुत करते हैं। विद्वान लोग वाणी से होने वाले अभ्युदय को प्राप्त करते हैं, इनकी वाणी में मगलमयी लक्ष्मी निवास करती है।
- २१७ कुछ मूढ लोग वाणी को देखकर भी देख नही पाते, सुन कर भी सुन नही पाते। किन्तु विद्वानों के समक्ष तो वाणी अपने को स्वय ही प्रकाशित कर देती है, जैसे कि सुन्दर वस्त्रों से बावृत पत्नी पति के समक्ष अपने को अनावृत कर देती है।
- २१ म. जो अध्येता पुष्प एव फल से हीन शास्त्रवाणी सुनते हैं, अर्थात् अर्थंबोध किए विना शास्त्रों को केवल शब्दपाठ के रूप में ही पढते रहते हैं, वे वध्या गाय के समान आचरण करते हैं। अर्थात् जैसे मोटी ताजी वध्या गाय अपरिचित लोगों को खूब दूध देने की भ्रान्ति पैदा कर देती है, वैसे ही शब्दपाठी अध्येता भी साधारण जनता में अपने पाहित्य की भ्रान्ति पैदा करता है।
- २१६. दूसरो को णास्त्रवोध न देने वाले विद्वान की वाणी फलहीन (निष्प्रयो-

मुत्पादयस्तिष्ठति, तथा पाठ प्रब्रुवाणश्चरित । १२ केवलं पाठमात्रेगीव-श्रुतवान् । १३. अर्थ पुष्पुफल, अर्थविजिताम् । १४. स्वार्थविधनेन उपकारित्वात् सिल्मित् वेद य. पुमान् तित्याज तत्याज परार्थविनियोगेन त्यजित । १५ भागो भजनीय.—किंच्वदर्थो नास्ति ।

म्हार्क क्रियां क्रियां क्रियां क्रियां ।। भारतस्य प्रस्तिक हो। १०१०१

२२०. ग्रक्षण्वतः क्र्यावन्तः ससायो<sup>३</sup>, <sup>3</sup>मनोजवेष्वसमा बभुदुः<sup>४</sup>।

, हित्र ए सिक्षम् ए साह्य । हिन्दा इव स्नात्ना उ रहे दह्ये ।

ल्डा इव स्नात्वा च त्व दहुश । —१०१७१७ २२१. असत "सदजायत ।

-१०१७२१२ अद्वादियायेति<sup>ह</sup> यद् वदन्त्योजसी' जातमुतमन्य एनम्। -१०१७३१२

9147109---

--- 8 0 1 5 1 1 5

£197109-

--१०१८४।१६

-- folcklag

१. अलीक व्यथंमेव । २. बाह्य जिवनिद्रयेषु समानज्ञाना दृत्यथी: । ३. मनसा गम्यन्ते इति मनोजवा. प्रजाद्या तेषु । ४. असमाः अतुल्याः। ५. सत्— । ६. अश्वाद्—आदित्याद् इयाय उदितवाना ७.

वशिनी रेव विद्यमा । वदासि ।

5 हाकतुल्पसामत्यग्रम् ।

२१७. गुहान्गच्छ गुहपरनी यथासी,

१२६. ननो ननो भन्ति जायमानो,

। एनिठान्नीएन्नीएन्निक्ट ५८५

। भिष्ट अत्मिनिनिम्

नलाज्जातम् । द. उपरि स्तीभता यथा अयो न पतेत् । यद्वा सरवेन अन्तप्रति-

जन) होती है। वह जो सुनता है (अध्ययन करता है), सब व्यर्थ सुनता है, क्यो कि वह सुकृत के मार्ग को नही जानता है।

- २२०. आंख-कान आदि बाह्य इन्द्रियो का एक जैसा ज्ञान रखनेवाले भी मानिसक प्रतिभा मे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लोग मुख तक गहरे जल वाले तथा कुछ लोग कमर तक गहरे जलवाले जलाशय के समान होते हैं। और कुछ लोग स्नान करने के सवंथा उपयुक्त गभीर हृद के समान होते हैं।
- २२१ असत् (अव्यक्त) से सत् (व्यक्त) उत्पन्न हुआ है।
- २२२. कुछ लोगो का कथन है कि इन्द्र आदित्य से उत्पन्न हुए हैं, परन्तु में जानता हूँ कि वे ओजस् (वल) से उत्पन्न हुए हैं।
- २२३. विश्वकर्मा दिव्य आत्मा के आँख, मुंख, बाहु और चरण सभी ओर होते हैं। अर्थात् उनकी ओर से होने वाला निर्माण सर्वाङ्गीण होता है, एकागी नहीं।
- २२४. सत्य से ही पृथ्वी अघर मे ठहरी हुई है। अथवा सत्य से ही पृथ्वी घान्य एव सस्य आदि से फलती है।
- २२५. ऋत (सत्य अथवा कर्म) से ही आदित्य (सूर्यं आदि देव) अपना अस्तित्त्व बनाये हुए हैं।
- २२६. दिन का सूचक सूर्य प्रतिदिन प्रातःकाल नया-नया होकर जन्म लेता है, उदय होता है।
- २२७. हे कन्ये, पितगृह मे जाओ और गृहपत्नी (गृहस्वामिनी) बनो। पित की आज्ञा मे रहते हुए पितगृह पर यथोचित शासन करो।

योगेन घर्मेण मूमिरुत्तभिता उद्धृता फलिता भवतीत्यथं , असित सत्ये मूम्या सस्यादयो न फलिता । ६. गृहस्वामिनी भवसि । १०. पत्युर्वेशे वर्तमाना । ११ पतिगृहम् ।

२२८. प्रिवेन्धेपू बह्यते । —१०१८५।२८

१२६. परा देहि गमुख्य दह्मभ्यो नि भजा<sup>3</sup> नमु । -१०१८४।१६

९३० जाया विद्यते पत्तिम् । — १०१८ म्योभद्धेर्गमतीताम् ।

२३२. सुमद्रलीरियं° वद्यरिमा समेत" पर्यत । —१०।=५.३३ २३३ इहैव स्तं मा वि योष्ट<sup>६</sup> विरवमाधुर्थरत्नुतम् ।

॥ कुए ६३ निमिन्निमभिन्निन्दि

२४/४=1०१---१३४. अदुमी*नु*ली.ँ पतिलोक्तमा विद्य, । ईम्ण्येच इं ईमड्डी इंभ क्ति हे

-60128183

- folex133

२३५. अघोरनधु<sup>८</sup>रपतिस्येषि शिवा पद्यभ्य. सुमना सुवनि.। —१०।८५।४४

१३६ समाजी दवसुर भव, समाजी दवश्र वा भव। ननान्दरि समाजी भव, समाजी जाधिदेशुषु॥ —१०१८१४६ २३७. समञ्जन्तु १० विद्वे देवा. समापो हुदयानि नौ। –१०१८ १४८

१ परास्यज । २ घमल—थारीरमलं, बारीराविच्छन्नस्य मलस्य । ३. प्रयच्छ । ४. सुगैमिगों । ५. बोभनमगला । ६ सर्वे आशी. कतीर. समेत-सगच्छत । ७. मा पृथग् भूतम् । ८. या मगलाचारात् द्रुपयति सा दुर्मेङ्गलो,

- २२८. गृहपति कर्तंच्य के वन्धनो मे वँधा हुआ है।
- २२६. हे गृहस्वामिनी । तुम मिलनवस्त्रो का त्याग करो, और ब्राह्मणो (विद्वानो) को दान दो।
- २३० योग्य पत्नी, पित में मिल जाती है अर्थात् पित के मन, वचन, कमें के साथ एकाकार हो जाती है।
- २३१. सुगम मार्गों से दुगंम प्रदेश को पार कर जाइए।
- २३२ यह गृहवधू सुमगली है, शोभन कल्याणवाली है। आशीर्वाद देने वाले सव लोग आएँ और इसे देखें।
- २३३ वर और वधू <sup>1</sup> तुम दोनो यहाँ प्रेम से रहो, कभी परस्पर पृथक् मत होना । तुम पूर्णं आयु तक पुत्र पौत्रो सहित अपने घर मे आनन्दपूर्वक क्रीडा करते रहो ।
- २३४. हे गृहस्वामिनी, तुम सामाजिक मगलमय आचार विचारो को दूषित न करती हुई पतिगृह मे निवास करना, तथा हमारे द्विपद और चतुष्पद अर्थात् मनुष्य और पशु सब के लिए कल्याणकारिणी रहना।
- २३ ८. हे वचू । तुम्हारे नेत्र सदा स्नेहशील निर्दोप हो । तुम पित के लिए मंगल मयी, एवं पशुओं के लिए भी कल्याणकारिणी वनो । तुम्हारा मन सदा सुन्दर रहे, और तुम्हारा सीदयं अथवा तेजस्विता भी सदा शुभ रहे ।
- २३६. हे वधू । तुम सास, श्वसुर, ननद और देवरो की सम्राज्ञी (महारानी) वनो, अर्थात् सव परिवार के ऊपर सेवा एव प्रेम के माध्यम से प्रभुत्व प्राप्त करो।
- २३७. सभी देवता हम दोनो (पित पत्नी) के हृदयो को परस्पर मिला दें। अथवा लौकिक एव लोकोत्तर आदि सभी विषयो में हम दोनों के हृदयों को प्रकाशयुक्त (विचारशील) करें।

ततोऽन्या अदुर्मञ्जली, ताहशी सती । ६. क्रोधाद अभयकरचक्षुरेधि—भव । १० लोकिकवैदिकविषयेषु प्रकाशयुक्तानि कुर्वेन्तु इत्यर्थ ।

२३६. परा श्युगीहि तपसा यातुष्टानात् । —१०।टण१४ २४० गीगी भुवने तमसापगृह्माविः स्वरभवज्जाते ग्रग्नी ।

१४१ रव विश्वस्य जगतश्चक्षारिन्द्रामि चक्षुपः<sup>४</sup>। —१०१९०२।१२

९१०९१०९— १४३. दिस्पावान् प्रथमो हत एति, दिस्पावान् ग्रामाणिरग्रमे । । प्राव्वामाणस्त्रीत्र मिष्टर :प्रश्नमान् निष्क्रमानिनात्र ।।

-१०११०७।ए २४४. दक्षिणा वर्म कृग्युते विजानन् । -१०११०७।७

२४६ न भोजा मजुर्न न्यथंमीयुर्, न रिष्यन्ति न ज्यथन्ते ह भोजाः। इदं यद् विश्वं भुवन स्वश्चेतत्, सर्वे दिस्गीभयो ददाति॥

१ ५४. दिस्सान्तं वनुते।

१४२. उच्चा दिवि दक्षिणावित्ता अस्यः।

१४७ भोज देवास्विद्या भ्रव्या । १८७ भोज देवास्विद्या भ्रव्या । १८७११००१०१ — — १००१००१०१ — — १००१००१००१ — । इन्हान्य १ । इन्हान्य १ । इन्हान्य १ । इन्हान्य १ । इन्हान्य १

501600le

eleo 310 3-

-100105-

१ अतिशयेन सुमगा। २. मम पतिरिन्द्रः। ३ उत्कृष्ट । ४. चसुरमतः। ४. मराः संप्रामा नेपु।

- २३८. मुभसे वढकर अन्य कोई स्त्रो सुभग (भाग्यशालिनी) नहीं है... मेरा भाग्यशाली पति सबसे श्रोष्ठ है।
- २३६. अपने तपस्तेज से दुर्जनो (राक्षसो) को पराभूत कर दो।
- २४८ (ग्रज्ञानरूप) ग्रन्धकार विश्व को ग्रस लेता है, उसमे सब कुछ छुप जाता है। परन्तु (ज्ञानरूप) अग्नि के प्रकट होते ही सब कुछ प्रकाशमान हो जाता है।
- २४१. हे इन्द्र । तुम समग्र विश्व के नेत्र हो, नेत्र वालो के भी नेत्र हो।
- २४२ जो लोग दक्षिणा (दान) देते हैं, वे स्वर्ग मे उच्च स्थान पाते हैं।
- २४३. दानशील व्यक्ति प्रत्येक शुभ कार्य मे सर्वंप्रथम आमित्रत किया जाता है, वह समाज मे ग्रामणी अर्थात् प्रमुख होता है, सब लोगो मे अग्रस्थान पाता है। जो लोग सबसे पहले दक्षिणा (दान) देते हैं, मैं उन्हे जन-समाज का नृपति (स्वामी एवं रक्षक) मानता हूँ।
- २४४. विद्वान् व्यक्ति दक्षिणा को देहरक्षक कवच के समान पापो से रक्षा करने वाली मानते हैं।
- २४५. दक्षिणा (दान) ही मानवजाति को अन्न प्रदान करती है।
- २४६. दाताओं की कभी मृत्यु नहीं होती, वे अमर हैं। उन्हें न कभी निकृष्ट स्थिति प्राप्त होती हैं, न वे कभी पराजित होते हैं, और न कभी किसी तरह का कष्ट ही पाते हैं। इस पृथ्वी या स्वगं में जो कुछ महत्वपूर्णं है, वह सब दाता को दक्षिणा से मिल जाता है।
- २४७. संकटकाल में देवता लोग दाता की रक्षा करते है।

१४८. भोज. दात्रत्तसनोकेपु गेता।

े. तार्यात प्रमान क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र है.

१४६. दुविं दिशति पर्म त्योमन् । -१०१०१--२५०. सुपर्या दित्रा क्वयो वनोभि-

रक सन्त बहुदा कल्पयन्ति । —१०११४१५ स्वस्तिदा मनसा मादयस्व, अबिनीनो<sup>२</sup> रेबते सोयगाय ।

-१०११६१२ २५२. न ना उ देश सूधिमिद् नथ दुहु<sup>3</sup>-४ताशितमुप गच्छिन्ति मुत्यनः। उतो रिय. पुर्यातो नोप दस्य"-

त्युतापृण्य् मडितार्<sup>ड</sup> न विन्द्ते ॥ —१०११७१ २५३. य शाशाय<sup>®</sup> वक्षमानाय पित्ने<sup>९</sup> । ऽन्मवान्त्यि १९६ प्रितायोपजग्युपे<sup>१०</sup> । निन्द्रे मनः कृणुते सेवते पुरोतो, ॥ इन्न्हों म संहित्तो स तिन्हों ॥

ात्र १९०१ १८८ वर्ष ।। विस्ते न विस्ते ।। -१०११७१२ — -१०११७११ — १०११७११ में मुह्ने १८४. स इद् भोजो १ मुह्ने १२६६१ति, इध्रेष्ठः स इद् भोजो १३ मुह्ने १२६६१ति,

१. संग्रामेषु । २. अमिमुखाचनो मच । ३ ध्रुध न दहु. न प्राच्छात, किन्तु । १ मिम्पुरा १ । १ मिम्पुरा में न इहु न माध्य । ४. य. अदरवा मुचने त साधित मुचनित मुचनित । ४. य. अदरवा मुचने न निवस्त । १ मुचनित मुचनित मुचनित मुचनित मुचनित । १. अग्रान्त ने निवस्ते, १ मिन्ने ने निवस्ते हैं । १. अग्रान्त मुचनित मुचनित मुचनित मुचनित ।

- २४८, दाता ही युद्ध मे आक्रमणकारी शत्रुओ पर विजय प्राप्त करता है।
- २४६ तप एव सदाचार के प्रभाव से निम्नस्तर के व्यक्ति भी उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं।
- २५०. क्रातदर्शी मेधावी विद्वान् एक दिव्य (सत्य) तत्त्व का ही नाना वचनो से श्रनेकविध वर्णन करते है।
- २५१ विश्व के प्राणियों को स्वस्ति दो, आनन्द दो, और अन्तर्मन से सदा प्रसन्न रहो। तथा सर्वसाधारण जनता को ऐश्वर्य एवं सीभाग्य प्रदान करने के लिए सदा अग्रसर रहो।
- २५२ देवो ने सब प्राणियो को यह क्षुषा नही दी है, प्रिपतु क्षुषा के रूप में उन्हें मृत्यु दी हैं। अतः जो मृत्युरूपी क्षुषा को अन्नदान से शान्त करता है, वहीं वस्तुत दाता है। जो विना दिये खाता है, वह भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता ही है। दाता का घन कभी कम नहीं होता ग्रीर अदानशील व्यक्ति को कहीं भी कोई सुखी करने वाला नहीं मिलता।
- २५३ जो कठोरहृदय पुरुष घन एवं अन्न से संपन्न होते हुए भी, घर पर आए अन्न की याचना करने वाले क्षुघातं दिरद्र व्यक्ति को भोजन नही देता है, अपितु उसके समक्ष स्वय भोजन कर लेता है, उसे सुखी करने मे कोई भी समर्थ नहीं है।
- २५४. घर पर आये अन्न की याचना करने वाले व्यक्ति को जो सद्भाव से अन्न देता है, वस्तुत. वही सच्चा दानी है। उसे यज्ञ का सपूर्ण फल

कुत्रापि न लमते । ७. आघ्रो-दुर्वलः तस्मै । ८. पित्व — पितूनन्नानि चक मानाय याचमानाय । ६ रफितिर्हिसार्थं, टारिद्र्येण हिसिताय । १० गृह प्रत्याग-ताय । ११ भोजा— दाता । १० प्रतिग्रहीत्रे । १३ अन्न याचमानाय । १४. चरते — गृहमागतवते ।

ैंगरमरमें भवति यामहता<sup>र</sup>, धम्प्रम्

£1888108-

१४४. न स ससा यो न ददाति सख्ये, । इ. इ. होण , प्रामामम् ४ हमाम् ।

अपारमात् प्रेयात्र तदोको अस्ति, पृण्डतमन्त्रमर्ण निह्डित्।।

શાન કે કે 10 કે —

**५१७१९१०१**—

्रानिम्स विन्दते अपनिता. । सस्य सदीमि वध कृत स तस्य। प्राधिम मि निष्यं ग्रेमधान ।। डिलिड्के नीहम <sup>१९</sup>विलिड्के

प्रतिह्वानिषप बुद्रम्ते चित्रिः।

२४६. कुपान्तत् फाल ग्राशित कुणाति,

31888108-

१४८. बद्म बह्याडबदतो ननीयान्", पुणन्नापिरपुणन्तमि ध्यात् । ११७१—

ดเดงงเอง--

१ अरमत पयितम् । २. यामहृति. पज्ञ. । ३ अपरीषु अन्यामु शात्रवीषु भेनामु मखायं कृणुते तहदाचरतोत्यर्था. । तस्य सर्वे सखाय एव, न शत्रव दृत्यर्था. । ४. सर्वेदा महभवनशीलाय । ५. सेवमानाय । ६ पितृन्—अन्ताना । ७ नाघमानाय—याचमानाय । ६. तब्यान्—तबोयान् धनेरतिश्येत प्रवृद्धः प्राप्त होता है और उसके शत्र भी मित्र होते जाते हैं। अर्थात् उसके सभी मित्र होते हैं, शत्रु कोई नहीं।

- २४५. जो सहायता के लिए आये साथी मित्र की समय पर अन्न आदि की सहायता नहीं करता है, वह मित्र कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसे लोभी मित्र के घर को छोडकर जब मित्र गण चले जाते हैं और किसी अन्य उदारहृदय दाता की तलाश करते है तो बन्धुशून्य होने के कारण वह घर घर ही नहीं रहता।
- २५६. सपन्न व्यक्ति को याचक के लिए अवश्य कुछ-न-कुछ देना ही चाहिए, दाता को सुकृत का लवे से लवा दीर्घंपथ देखना चाहिए। जैसे रथ का पहिया इधर उधर नीचे ऊपर घूमता है, वैसे ही धन भी विभिन्न व्यक्तियों के पास आता जाता रहता है, वह कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। (अत. प्राप्त धन में से कुछ दान करना ही चाहिए।)
- २५७ दान के विचार से रहित अनुदार मन वाला व्यक्ति व्यथं ही अन्न (खाद्य सामग्री) पाता है। मैं सच कहता हूँ-एक प्रकार से वह अन्न उसके वध (हत्या) जैसा है, जो गुरुजनो एव मित्रो को नही दिया जाता है। दूसरो को न देकर जो स्वय अकेला ही भोजन करता है, वह केवल पाप का ही भागी होता है।
- २५८. जैसे प्रवक्ता विद्वान अप्रवक्ता से ग्रधिक प्रिय होता है, वैसे ही दान-शील घनी व्यक्ति दानहीन घनी से अधिक जनप्रिय होता है।
- २५६. कृषिकमं करने वाला हल कृषक को अन्न का भोक्ता बनाता है। मागं मे चलता हुआ यात्री अपने चरित्र से ऐश्वयं लाभ करता है।

पुरुप. । ६. सुकृतमार्गम् । १०. क्षो हि आ उ आवतंन्ते खलु, एकत्र न तिष्ठन्तीत्यर्थः । ११. घनानि । १२. दाने मनो यस्य न भवति । १३. केवल-पापवान् भवति, अघमेव केवल तस्य शिष्यते, नैहिक नामुष्मिकमिति । १४. संभवतृतमः प्रियकरो भवति ।

यमयोदिबन्त समा वायाणि, समात्रा निन्न सम दुहाते।

॥ दिनिमी। सीमस्यापानिमित्र ा ह हे हिताह मी एमी हिष्टी हो हे हैं है । 31889109-ा .हिंगि सम म हिन्स हमी हिन

कीवत् सीमस्यापामिति। १६३. दिनि मे सन्य. पक्षीऽघी अन्यमनोकुषम्। -1988616

-601886188

-60183013 अदः सै मह्म मह्मनाभि विद्याः॥ रहेर. स्वाबी. स्वादीय. स्वाहुना स्वार सम्। -801886185

१. अहमस्मि भन्नामहोत्रम १५३८ । १५५८ । १५५८ । १५५८ ।

-801828180 १ मार्गिष्टि विद्याम पत्रयो र्योगाम् ।

भने नम्पं अत्यारक्षम् । अत्यारक्षमभि उद्गति वृष् मार्गितम् । पुषिव्याम् । ४. महामहोऽस्मि—महतामीव महानस्मि । ५. नमो मध्यस्थाने १. बहुबारम् । २ सीमम् अपा पीतवानस्मि । ३. अधस्तात्

- २६०. जिस के पास सपित का एक भाग है, वह दो भाग वाले के पथ पर चलता है, दो भाग वाला तीन भाग वाले का अनुकरण करता है, अर्थात् कामना की दौड निरन्तर आगे वढती रहती है।
- २६१. मनुष्य के दोनो हाथ एक से हैं, परन्तु उनकी कार्यणक्ति एक-सी नहीं होती। एकही माँ की सतान दो गायँ एक जैसी होने पर भी एक जैसा दूध नहीं देती। एक साथ उत्पन्न हुए दो भाई भी समान बल वाले नहीं होते। एक वश की सतान होने पर भी दो व्यक्ति एक जैसे दाता नहीं होते।
- २६२. प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस पृथ्वी को अपनी शक्ति से इघर उघर जहाँ चाहूँ, उठाकर रख सकता हूँ, क्योंकि मैं अनेक वार सोमपान कर चुका हूँ। (अर्थात् मैंने वह तत्वज्ञान पाया है, जिसके बल पर मैं विश्व में एक वहुत वडी क्रान्ति ला सकता हूँ।)
- २६३ मेरा एक पक्ष (पार्क्व) स्वर्ग में स्थापित है, तो दूसरा पृथ्वी पर । क्यो कि मैं अनेक बार सोमपान कर चुका हूँ।
  (मैंने जीवनदर्शन का वह तत्वज्ञान पाया है कि मैं घरती और स्वर्ग, अर्थात् लोक परलोक, दोनो के कर्तव्य की बहुत अच्छी तरह पूर्ति कर रहा हूँ।)
- २६४. मैं अन्तरिक्ष मे उदय होने वाला सूर्य हूँ, मैं महान् से भी महान् हूँ।
- २६५. तुम स्वादु (गृह और घनादि प्रिय) से भी अधिक स्वादुतर (प्रियतर) सन्तान को स्वादु (प्रिय) रूप माता पिता के साथ संयोजित करो। मधु को मधु के साथ सब बोर से अच्छी तरह मिश्रित करो।
- २६६. हम सब घन (ऐश्वयं) के स्वामी हो, दास नही।

६ स्वादोः—प्रियाद् गृहघनादेरिप स्वादीयः—स्वादुतर प्रियतरं अपत्यम्, स्वादुना—स्वादुमूतेन मिथुनेन मातापित्रात्मकेन ससृज—सयोजय ।

। जीएड्म कि जीमन्द्र भि एम

| % }\&\      | । "न्निषक्षीष्ट ह्याम "किन्नमस                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| —- ६०१६५४१५ | मह राष्ट्री संगमने वसुता,<br>निक्तितुषी <sup>3</sup> प्रथमा यज्ञियानाम् । |

| 60185818  | । मीणिङ एमुह हे ध्माक छ |
|-----------|-------------------------|
| -60165818 |                         |

|           |                          | •   |
|-----------|--------------------------|-----|
| sols 5x1E |                          |     |
|           | दादापृथिदी ग्रा दिवेदा । | इस  |
|           | जनाय समदं कुर्गोम,       | हेह |

| -60183812 |                                 |
|-----------|---------------------------------|
|           | । हभू हं मिड़ीम हिहाह           |
|           | -फ़्रिष्टी हैं । ए रम । इसे रिम |
| 41858108- |                                 |

205

.\$95

.00F

.535

| 81258108— | । १.सिहम्ब्रह्मिर भेहिमम द्विम | .४७५           |
|-----------|--------------------------------|----------------|
| 71358108  | । :५५३ीए ट्र र ५११५            | . <i>ફ</i> કરે |

| 91299109 <del></del> |                               |         |
|----------------------|-------------------------------|---------|
|                      | । हमजी ह मीक ं इन्ह : हा इं इ |         |
|                      | ममान्तरिक्षमुख्लोकमस्तु,      | .પ્રંગટ |

- २६७. मैं वाग्देवी समग्र विश्व की अधीष्वरी हूँ, और अपने उपासको को ऐश्वयं देने वाली हूँ। मैं ज्ञान से सपन्न हूँ और यज्ञीय (लोकहित कमी के) साधनों में सर्वश्रेष्ठ हूँ।
- २६८. जो मुभ वाग्देवी को नही जानते, वे संसार मे क्षीण अर्थात् दीन- हीन हो जाते हैं।
- २६१. जो भी व्यक्ति अन्न खाता है वह मेरे (वाग्देवी) द्वारा ही खाता है और जो भी प्रकाश पाता है वह मेरे द्वारा ही पाता है।
- ५७०. मैं (वाग्देवी) जिसक हती हूँ, उमे सर्वश्रेष्ठ वना देती हूँ।
- २७१. में वाग्देवी मनुष्य के (उत्थान के) लिए निरतर युद्ध (सघर्ष) करती रहती हूँ। में पृथिवी और आकाश मे सर्वत्र व्याप्त हूँ।
- २७२. मुभ वाग् देवी की इतनी वडी महिमा है कि मैं आकाश तथा पृथ्वी की सीमाओ को भी लाँघ चुकी हूँ।
- २७३ नेता हमारी विकृतियो को दूर करें।
- २७४. मेरे समक्ष चारो दिशाएँ (चारो दिशाओं के निवासी जन) स्वय ही नत (विनम्र) हो जाएँ।
- २७५. मेरे लिए आकाश अन्धकाराच्छन्न न रह कर सब ओर पूर्ण प्रकाशमान हो जाए। पवन भी अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुकूलगित से प्रवहमान हो!

समदः सग्रामः । ७. एना पृथिन्याः द्वितीया टौस्वेन इति इदम एनादेशः, ग्रस्या पृथिन्याः परः—परस्तात् । ५. स्वतः एव प्रह्वीभवन्तु । ६. तद्वासिनो जना इत्यर्थः ।

२७६ न हि स्पयु तुया यातमस्ति । -१०११ १९१ -१७७. बाघतां हे'पो, श्रभयं कृणोतु ।

-१०१११९ १७८. ज्ञा वात वाहि भेषजं,<sup>२</sup> वि वात वाहि<sup>3</sup> यद्रप<sup>.४</sup>। तं हि विश्वभेषजो देवाता हुत ईमसे॥ १०११७१

२७६ - आपः सर्वस्य भेषजाः । —१०११३७१६ २८०, जिह्या वाचः पुरोगकी"।

णाण्ड् १००१— १००१ — वस्राहसुसर उत्तर्भहाभ्यः ।

२८२ कथा ग्राम न पृच्छिमि, न त्वा भीरिद विन्दती। —१०१४६११ २८३. न वा अरण्यानिहेन्त्यन्यश्चेत्राभिगच्छिति।

स्वादो. पलस्य<sup>६</sup> जग्हवाय यथाकामे<sup>ण</sup> नि पद्यते<sup>८</sup> ॥ —१०११४६१५ २८४. आञ्जनगन्धि सुर्गम बह्वयामकुषीवलाम् ।

31328102-

-- 6016RK15

२८४. अद्यापित. समिष्यते, अद्या हूयते हवि.।

प्राह्म मुगार्गा मातरमरण्यानमश्चिषम् ॥

१ एकेत बुवेण युक्त अन. स्ब्र्शियुक्यते, ऋतुषा—ऋतौ यद्यस्मित् काले प्राप्तव्य तद्योग्यकाले । २. भेषजं—मुखं आवाहि—आगमय । ३. विदा-हि—विगमय । ४. अस्महोय पाषम् । ५. यत्र यत्र हाद्द. तत्र सबंत्र तस्य शृद्दः

- २७६. जिस शकट मे एक ही चक्र हो, वह कभी अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँच सकता।
- २७७. द्वेप से दूर रहिए, सब को ग्रमय बनाइए।
- २७८. हे पवन ! तू हम सब को सुख शान्ति प्रदान कर, हमारे विकारों को दूर कर । तेरे मे सभी भेपज (औपघ) समाये हुए हैं, तू देवों का दूत है, जो सतत चलता रहता है।
- २७६ जल सब रोगो की एक मात्र दवा है। अथवा सब प्राणियों के लिए जीपम स्वरूप है।
- २८०. जिह्वा वाणी (शब्द) के आगे-आगे चलती है।
- २८१. में (गृहपत्नी) उत्तम हूँ, और भविष्य में उत्तमों से भी और अधिक उत्तम होऊ गी।
- २८२ तुम क्यो नहीं गाँव में जाने का मार्ग पूछते ? क्या तुम्हें यहाँ (वन में) अकेले रहने में डर नहीं लगता ?
- २८३. खरण्यानी (वन) अपने यहाँ रहे किसी की हिंसा नहीं करती। यदि व्याघ्र आदि हिंसक प्राणी न हो तो फिर कोई डर नहीं है। अरण्यानी मे मनुष्य सुस्वादु फल खाकर अच्छी तरह जीवन गुजार सकता है।
- २५४. कस्तूरी आदि सुगन्धित द्रव्य के समान अरण्यानी का सौरम है, वहाँ कृषि के विना भी कन्द, मूल, फल आदि पर्याप्त भोजन मिल जाता है। अरण्यानी मृगो की माता है, मैं अरण्यानी का मुक्त मन से अभिनन्दन करता है।
- २५५. श्रद्धा से ब्रह्म तेज प्रज्ज्वलित होता है, और श्रद्धा से ही हिव (दानादि) अपंण किया जाता है।

स्योच्चारणाय पुरतो च्याप्रियते इत्यर्थ । ६. द्वितीयार्थे पष्ठी । ७. यथेच्छम् । ५. निर्गच्छति वर्तते ।

|                | । हातन्स वसन्ता च्छत्म वसन्तान्।                                    |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
|                | २६४. शत जीव शरदो वर्षमानः                                           |  |
| — ६०।६६०।४     |                                                                     |  |
|                | १ - इन्हा हिन्द्र । १ वर्ष                                          |  |
| -60188613      |                                                                     |  |
|                | । :मिंग्ट रक्ति में स्थित है। एस में में हिंग है।                   |  |
|                | इ।रही १६डीह में किटिएड्रिड्स नम ५३५                                 |  |
|                |                                                                     |  |
|                |                                                                     |  |
| 91348109-      | ייי אל נוציל לאו פליציון וווייי                                     |  |
|                | । किमाननी १एए५५२ येथि इन्हर्म १३०१                                  |  |
| १०।१४६।१       |                                                                     |  |
|                | १ : १६० उदसी सुयों अगाहुदय मामको भगः।                               |  |
| -6018 8213     | . Construction Product BALLS 1841                                   |  |
|                | १८६. तपसा ये सनाधृष्यास्तपसा ये स्वयंयुः।                           |  |
| -60184814      | . 3                                                                 |  |
|                | ।। : म द्रिक्ता इन्न हिस्से १३ ।। । । । । । । । । । । । । । । । । । |  |
|                | । त्रीप म्होंख्रम ांक्रक ईमाहेड्रहाए 1क्रक्ष २२९                    |  |
| -60168618      |                                                                     |  |
| •              | १ सह हिस्स्य वाक्त्या, श्रद्ध्या विन्द्ते वसु ।                     |  |
| - ६०१६५ १      |                                                                     |  |
|                | । हमाइत्रे इस फरी , इस इस भरी                                       |  |
| किह्ही ह्मीप्र | ਤਸ਼ੀ <i>ਂ</i> ਸ                                                     |  |

१. प्रियं समीद्धमत कुर । २. दिदासतः दातुमिच्छतः । ३. सम्यम् नेत्रो ।

१६५. अर्जेटमाद्यासनाम चा ऽभूमानामसे वयम् ।

--6016 6214

--6018E61R

- २८६ हे श्रद्धा ! दान देने वाले का प्रिय कर, दान देने की इच्छा रखने वाले का भी प्रिय कर, अर्थात् उन्हे अभीष्ट फल प्रदान कर !
- २८७ सब लोग हृदय के हढ संकल्प से श्रद्धा की उपासना करते हैं, क्यो कि श्रद्धा से ही ऐश्वयं प्राप्त होता है।
- २८८. हम प्रातः काल मे, मध्यान्ह मे, और सूर्यास्त वेला मे अर्थात् सायकाल मे श्रद्धा की उपासना करते हैं। हे श्रद्धा हमे इस विश्व मे अथवा कर्म मे श्रद्धावान कर।
- २८६. तप से मनुष्य पापों से तिरस्कृत नहीं होते, तप से ही मनुष्यों ने स्वगं प्राप्त किए हैं।
- २६० सूर्य का उदय होना, एक प्रकार से मेरे भाग्य का ही उदय होना है।
- २६१ मैं (ग्रहपत्नी) अपने घर की, परिवार की केतु (ध्वजा) हूँ, मस्तक हूँ। जैसे मस्तक शरीर के सब अवयवों का सचालक है, प्रमुख है, वैसे ही मैं सबकी सचालिका हूँ, प्रमुख हूँ। मैं प्रभावशाली हूँ, मुक्ते सब ओर से मधुर एव प्रिय वाणी ही मिलती है।
- २६२. मेरे पुत्र शत्रुको को जीतनेवाले वीर है, मेरी पुत्री भी अत्यत शोभामयी है। मैं सबको प्रेम से जीत लेती हूँ, पित पर भी मेरे यशकी श्रेष्ठ छाप है।
- २६३ जो पुरुप श्रेष्ठ जनो से द्वेष करते हैं, उन्हें इन्द्र विना कुछ कहे चुपचाप नष्ट कर डालते हैं।
- २६४. हम दिन प्रतिदिन वधंमान (प्रगतिशील) रहते हुए सौ शरद, सौ हेमन्त और सौ वसन्त तक जीते रहे।
- २६५ आज हम विजयी हुए हैं, पाने योग्य ऐश्वयं हमने प्राप्त कर लिया है। आज हम सब दोषों से मुक्त हो चुके हैं।

४. इलोक .- उपश्लोकनीय यश.।

-१०।१६६।४ १६७. उषा अप स्बसुस्तमः संवर्तयति<sup>१</sup>।

। <sup>६</sup> लीमामनीरम्भिम् स्र विरिक्तमभाडुट<sup>१</sup>१५७ । ए. .२३९ । ज़िस्स मीमञ्गर्द्रकः ाम कुन्छना मिस । इन्हर्मा

315 e 910 9 ---

सूर्व विश्वमिदं जगद् सूर्वा राजा विशामयम्। —१०।१७३।४ ३००. राष्ट्रं घारयतां ध्रुवम्।

१०१०१ -- १०१७३।४ अप सेघत हुर्मीतम् ।

१६६ झूना चौर् झूना पृथिनी झूनास. पर्नता इमे।

३०२. ज्ञवङ्गं गोपामनिपद्यमानम् । मुह्तरुष्टिक्षिशिष्ट हार्य ।

£100 }10 }-

-8018BX15

21602103-

३०३. ऋत च सरम चाभी द्वात् तपसीऽध्यजायत ।

३०८. संसीमसूनसे सुपन्नाने पिक्वात्ममें ग्रा ।

अपस्ति —आस्मीयेन तेजसा अपगमयति । २. आहार्पम्— अस्मद्राष्ट्रस्य स्वामित्वेतानेपम् । ३. अतिश्वेत चलनरहित एव सन् ।

- २६६ में अपने तेज से सवको श्रिभूत करने वाला हूँ। मैं विदवकर्मा (सव कर्म करने मे समर्थ) दिव्य तेज के स्राथ कर्मक्षेत्र में अवतरित हुआ हूँ।
- २६७. उपा अपने तेज से अपनी बहन रात्रिका अधकार दूर करती है।
- २६८. हे राजन् । तुम राष्ट्र के अधिपति बनाये गये हो, तुम इस राष्ट्र के सच्चे स्वामी बनो, तुम अविचल एव स्थिर होकर रहो। प्रजा तुम्हारे प्रति अनुरक्त रहे, तुम्हे चाहती रहे। तुम से कभी राष्ट्र का अधः पतन न हो, अमगल न हो।
- २६६. यह आकाश स्थिर है, यह पृथिवी स्थिर है, पर्वंत स्थिर हैं, और क्या, यह समग्र विश्व स्थिर है। इसी प्रकार यह प्रजा की पालना करने वाला राजा भी सदा स्थिर रहे।
- ३०० राष्ट्र को स्थिरता से घारण करो।
- ३०१. दुबुंदि को दूर हटाओ।
- ३०२. मैंने देखा—गोप (भौतिक पक्ष मे सूर्यं, अघ्यात्मपक्ष में इन्द्रियो का अधिष्ठाता आत्मा) का पतन नहीं होता। वह कभी समीप तो कभी दूर, नाना मार्गों में भ्रमण करता रहता है।
- ३०३ तेजोमय तप के द्वारा हो मन, वाणी एव कमं के ऋत अर्थात् सत्य की उत्पत्ति होती है।
- ३०४ हे बलवान् अग्रणी नेता, आप हो सब को ठीक तरह से सघटित करते हो।

४, सयुवसे-मिश्रयसि । ५. विश्वानि-सर्वाणि मूतजातानि ।

३०५. स गच्छव्द स दहव्दं, सं दो मनासि जानताम् । देवा भाग यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥

- 80188813

३०६. समानो मन्त्रः सिमितिः समानो, समान मन सह नित्तमेषाम् ।

-80188813

३०७. समानी व आकृति ै समाना हृदयानि वः। समानमस्तु ने मनी यथा व. मुसहासि ॥

- 8018E81X

1

१, सकत्पोऽध्यवसायः।

- ३०४. मिलकर चलो, मिलकर वोलो, मिलकर सब एक दूसरे के विचारों को जानो । जैसे कि प्राचीन काल के देव (दिन्य न्यक्ति—ज्ञानीजन) अपने प्राप्त कर्तन्य कर्म मिलकर करते थे, वैसे ही तुम भी मिलकर अपने प्राप्त कर्तन्य करते रहो ।
- ३०६ आप सब का विचार समान (एकसा) हो, आप सब की सभा सब के लिए समान हो। आप सबका मन समान हो और इन सबका चित्त भी आप सब के साथ समान (समभावसहित) हो।
- ३०७. श्राप सब का संकल्प एक हो, आप सब के अन्त.करण एक हो। आप सब का मन (चिन्तन) समान हो, ताकि आप सब अच्छी तरह मिलजुल कर एक साथ कार्यं करें।

## ांग्रहिम् कि इंस्कृष

४. सत्या न. सत्त्वाचिषः ।

१. इदमहमन्त्रात् सरमभुपेम ।

व्यान्यमीस विनुद्ध देवान् ।
 नेजोऽसि, शुक्तमिस, अमुतमिस ।

१, स्वयम्भुरसि जेंटो रहिमनेनोरा ऽग्रसि वनो में सेहि।

-3160

3513-

-1818

१. अङ्क कमश् . अह्माय एवं कण्डिका (मन्त्र) के मुचक है। २. विनोते: प्रीणनायंस्य घान्यमित अवति—उन्वर ।

## यजुर्वेद की सूक्तियां\*

**(3**)

- १ मैं असत्य से हटकर सत्य का आश्रय लेता हूँ।
- २. तुम तृष्तिकर्ता धान्य हो, अतः देवताओ (सदाचारी लोगो) को तृष्त करो ।
- तू तेजस्वी है, दीष्तिमान है, और अविनाशी एव निर्दोप होने के कारण अमृत भी है।
- ४. हमारे आशीर्वचन सत्य हो।
- ५. हे प्रभो ! तुम स्वयमू हो,—स्वयं सिद्ध हो, श्रेष्ठ एव ज्योतिर्मय हो । तुम ब्रह्म तेज के देने वाले हो, अत मुक्ते भी ब्रह्म तेज प्रदान करो ।

<sup>\*</sup> वाजसनेयि-माध्यंदिन-शुक्ल-यजुर्वेद सहिता, भट्टारक श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा सपादित (वि० स० १६८४) संस्करण ।

<sup>—</sup> शुक्ल यजु. संहिता, आचार्य उव्वट तथा महीघर कृत भाष्य सहित, चौखम्बा, (वाराणसी) संस्करण ।

नोट--यजुर्वेदान्तर्गत टिप्पण बाचायं उव्वट तथा महीघरकृत भाष्य के है।

| દ્દ. | तत्सवितु | र्वरेण्यं भ | गों दे | वस्य <sup>२</sup> घीमहि । |
|------|----------|-------------|--------|---------------------------|
|      |          |             |        | प्रचोदयात्।               |

७. यद् ग्रामे<sup>४</sup> यदरण्ये<sup>५</sup> यत्सभाया<sup>६</sup> यदिन्द्रिये<sup>°</sup>।

यदेन इचकुमा वयमिद तदवयजामहे ॥

प्रवार्किमव वन्यनानमृत्योमुक्षीय माऽमृतात्।

६ दीक्षातपसोस्तनूरसि!

१०, इयं ते यज्ञिया तन् । ११. समुद्रोऽसि विश्वव्यचाः।

मित्रस्य मा चक्षपेक्षव्वम् ।

१३. ग्रग्ने । नय सुपथा रायेऽग्रस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्।

१४. सहस्रवल्शा वि वयं रुहेम।

सुक्ति त्रिवेणी

--- **३**1३४

—-३।४५

--- ३1६०

---813

---४।१३

--X133

—-**५**।३४

-- 1138

--XIX 3

१. मगंगह्दो वीयंवचन... .अथवा मर्गस्तेजीवचन.-- उन्वट । २. दानादि-गुणयुदत य-उच्वट । ३. धीशब्दो बुद्धिवचनः कर्मवचनो वाग्वचनश्च- उच्वट । ४. ग्रामोपद्रवरूपम् । ५ मृगोपद्रवरूपम् । ६. महाजनितरस्कारादिकम् ।

- ६. हम दानादि दिव्य गुणो से समृद्ध सवितादेव के महान् वीयं एव तेज का ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धि को सत्कर्मों के निमित्त प्रेरित करे।
- ७. गौंव मे रहते हुए हमने जो जनता के उत्पीडन का पाप किया है, वन मे रहते हुए पशुपीडन का जो पाप किया है, सभा मे असत्य भाषण तथा महान्पुरुषो का तिरस्काररूप जो पाप किया है, इन्द्रियो द्वारा मिथ्या- घरण रूप जो पाप हम से वन गया है, उस सब पाप को हम सदाचरण के द्वारा नष्ट करते हैं।
- जिस प्रकार पका हुआ उर्वारक (एक प्रकार की ककडी या खीरा) स्वय वृन्त से टूट कर गिर पडता है, उसी प्रकार हम मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो, अविनाशी अमृततत्व से नहीं।
- ६. तू दीक्षा और तप का साक्षात् शरीर है।
- १०. यह तेरा शरीर यज्ञ (सत्कमं) के लिए है।
- ११. तू सत्य ज्ञान का अगाघ समुद्र है। तू कृताकृत के प्रत्यवेक्षण द्वारा सभी सत्कर्मों की उपलब्धि कर सकता है।
- १२. मुभो मित्र की आँखो से देखिए।
- १३. सभी सन्मार्गों के जानने वाले हे अग्रणी नेता । तू हमे ऐश्वर्य के लिए श्रेष्ठ मार्ग से ले चल ।
- १४. हम अपने सत्कर्म के बल से समृद्धि की हजारो-हजार शाखाओं के रूप में अकुरित हो ।

७. कलजभक्षणपरस्त्रीगमनादिकम्—महीघर । = अवपूर्वो यजिनिशने वर्तते । एतत् पाप नाशयामः— उन्वट ।

| •                                                                                                                                            | •,               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| १५. मनस्त ग्राप्यायताम्, वाक्त ग्राप्यायताम्,<br>प्राग्यस्त ग्राप्यायताम्, चक्षुस्त ग्राप्यायताम्,                                           |                  |
| श्रोत्रं त ग्राप्यायताम् ।                                                                                                                   | <del></del> ६।१५ |
| १६. यत्ते कर्ं यदास्थित तत्त ग्राप्यायताम्।                                                                                                  | —- <b>६</b> ।१५  |
| १७. दिवं ते धूमो गच्छतु, स्वज्योति ।                                                                                                         | ६।२१             |
| १८. मा भेर्मा सविक्था े ऊर्ज घत्स्व।                                                                                                         | —- <b>६</b> ।३४  |
| १६ देवो देवेभ्यः पवस्व ।                                                                                                                     | <del></del> ७1१  |
| २०. स्वाड्कृतोऽसि <sup>3</sup> ।                                                                                                             | <u>—</u> ७1३     |
| २१ सुवीरो वीरान् प्रजनयन् परीहि।                                                                                                             |                  |
| २२. सा प्रथमा संस्कृतिविश्ववारा ।                                                                                                            | 6183             |
| २३. कामो दाता काम. प्रतिग्रहीता।                                                                                                             | <u>—७।१४</u>     |
| २४. कदाचन <sup>४</sup> स्तरीरसि नेन्द्र !                                                                                                    | 6185             |
|                                                                                                                                              | 517              |
| २५. ग्रह परस्तादहमवस्ताद्।                                                                                                                   | 518              |
| <ol> <li>शोविजी भयचलनयो. । सपूर्व. कम्पनमिश्चत्ते, मा च त्व<br/>उव्वट । २. प्रवृत्ति कुरु-उव्वट । ३. स्वयकृतोऽसीति प्राप्ते छन्दि</li> </ol> |                  |
|                                                                                                                                              |                  |

चौहत्तर

सूक्ति यिवेणी

- १५. तेरे मन, वाणी, प्राण, चक्षु एवं श्रं।त्र सब शान्त तथा निर्दोष हो ।
- १६. जो भी तेरा क्रूर कर्म है, अशान्त भाव है, वह सब शान्त हो जाए।
- १७. तेरा घूम (कर्म की ख्याति) स्वर्ग लोक तक पहुँच जाए और ज्योति— तेज अन्तरिक्ष तक।
- १८. तुम भयभीत तथा चचल न वनो । अपने अन्तर मे ऊर्जा (स्पूर्ति एव शक्ति) घारण करो ।
- १६. तू स्वय देव होकर देवो के लिए प्रवृत्ति कर।
- २०. तू स्वयं कृत है, अर्थात् स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयमू है।
- २१. हे वीर । तू विश्व मे वीरो का निर्माण करता चल।
- २२. यह विश्व को वरण करने वाली श्रेष्ठ संस्कृति है।
- २३. कामना ही देने वाली है, कामना ही ग्रहण करने वाली है।
- २४. हे इन्द्र ! तू कभी भी ऋूर (हिंसक) नहीं होता है अर्थात् सदा सौम्य रहता है।
- २५. मैं विश्व के ऊपर भी हूँ, नीचे भी हूँ। अर्थात् मैं पुण्य कर्म से ऊँचा होता हूँ, तो पाप कर्म से नीचा हो जाता हूँ।

स्वयमुत्पन्नोऽसि-उन्वट । ४. स्तरीहिंसको नासि-महीघर ।

| छियहत्तर                                                                                                                                                            | सूक्ति त्रिवेणी |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| २६. नमो मात्रे पृथिव्यै,<br>नमो मात्रे पृथिव्यै <sup>१</sup> ।                                                                                                      |                 |
| 2                                                                                                                                                                   | 8137            |
| २७. वय राष्ट्रे जागृयाम ।                                                                                                                                           | -E193           |
| २- एकिन एवर्ण मा विमीर्गोद्यान लाग ।                                                                                                                                |                 |
| २८. पृथिवि मातर्मा मा हिसीमीऽग्रह त्वाम्।                                                                                                                           | १०।२३           |
| २६. युक्तेन मनसा वय देवस्य सिवतुः सवे <sup>२</sup> ।<br>स्वग्यीय शक्त्या।                                                                                           |                 |
|                                                                                                                                                                     | ११1२            |
| ३०. श्रुण्वन्तु विश्वेऽमृतस्य पुत्राः।                                                                                                                              | —११ <u>१</u> ४  |
| ३१ दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केत <sup>४</sup> न पुनातु,<br>वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु।                                                                                    |                 |
|                                                                                                                                                                     | ११1७            |
| ३२. श्ररक्षसा मनसा तज्जुषेत ।                                                                                                                                       | ११।२४           |
| ३३. सहस्रम्भरः गुचिजिह्वो ऽग्रग्नि.।                                                                                                                                |                 |
|                                                                                                                                                                     | ११।३६           |
| ३४. सिशतं <sup>६</sup> मे ब्रह्म सिशतं वीर्यं वलम् <sup>°</sup> ,<br>संशितं क्षत्रं जिप्सु यस्याहमस्मि पुरोहितः।                                                    |                 |
|                                                                                                                                                                     | ११15१           |
|                                                                                                                                                                     |                 |
| १ अभ्यासे मूयासमर्थं मन्यन्त इति द्विवंचनम्—उब्वट 1.२<br>आज्ञाया वर्तमाना — महीघर । ३ गा वाचं घारयतीति गव्य<br>४ चित्तवर्ति ज्ञानम्—महीघर । ५ तद् हविर्जुपस्य भक्षय | वंमहोघर ।       |

- २६ मैं माता पृथिवी को नमस्कार करता हूँ, मैं माता पृथिवी को नमस्कार करता हूँ।
- २७ हम राष्ट्र के लिए सदा जाग्रत (श्रप्रमत्त) रहे।
- २८ हे पृथिवी माता, न तू मेरी हिंसा कर और न में तेरी हिंसा करूँ।
- २६ विश्व के स्रष्टा दिन्य ग्रात्माओं की ग्राज्ञा में रहने वाले हम, एकाग्र मन से पूरी शक्ति के साथ, स्वर्ग (अम्युदय) के साधक सत्कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहे।
- ३०. अमृत (अविनाशी ईश्वर) के पुत्र सभी लोग सत्य का सन्देश श्रवण करें।
- ३१. ज्ञान के शोधक श्रेष्ठ विद्वान हमारे ज्ञान को पवित्र एवं स्वच्छ बनाएं, वाणी के अधिपति विद्वान् हमारी वाणी को मधुर एवं रोचक बनाएँ।
- ३२. क्षीभरहित प्रसन्न मन से मोजन करना चाहिए।
- ३३. समाज के अग्रणी नेता को पवित्र जिह्वा वाला और हजारो का पालन पोषण करने वाला होना चाहिए।
- ३४ मेरा ब्रह्म (ज्ञान) तीक्ष्ण है, मेरा वीर्य (इन्द्रिय शक्ति) श्रीर बल (शरीर शक्ति) भी तीक्ष्ण है अ्र्यात् अपना-अपना कार्यं करने में सक्षम हैं। मैं जिस का पुरोहित (नेता) होता हूँ उसका क्षत्र (कर्म शक्ति) भी विजय- शील हो जाता है।

६. सम्यक् तीक्ष्णीकृतम् । ७. वीर्यमिन्द्रियशक्तिः, बल शरीरशक्तिः, तदुभय स्वकार्यक्षमं कृतम्—महीघर ।

३६. ऊर्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे।

३७. 'शुक्र-ज्योतिर्विभाहि।

अठत्तर

३८. त्वं हरसा तपञ्जातवेदः शिवो भव!

३६ मा हिसीस्तन्वा प्रजा।

४०. लोकं पृरा छिद्रं पृरा ! ४१. सं वा मनौसि स व्रता<sup>3</sup> समु <sup>४</sup>चित्तान्याकरम्।

४२. देवयानाऽग्रगन्म तमसस्पारमस्य, "ज्योतिरापाम ।

४४. नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ।

४३. त्वं दीर्घायुभू त्वा शतवल्शा विरोहतात् ।

सक्ति त्रिवेणी

---१२।१५

--- १२।१६

-- १२1३२

--- १२ १४४

--- १२।५८

-- १२1७३

271200

--- १३1६

१. शुक्लकर्मसाघनम्—उव्वट । २. हरसा—ज्योतिषा—उव्वट । ३. व्रत-मिति कमंनाम । ४. चित्तशब्देन संस्कारा मनोगता उच्यन्ते—उब्बट ।

- ३५ ब्राह्मणो (ज्ञानयोगी) और क्षत्रियो (कर्मयोगी) मे मेरी भुजाएँ कँची हैं। मेरा ब्रह्मतेज और ब्रह्म-बल विश्व के सभी तेज और वलो को पार कर गया है। मैं अपने ब्रह्मवल से विरोधियो को पराजित करता हूँ श्रीर अपने साथियो को उन्नति की ओर ले जाता हूँ।
- ३६. हमारे मनुष्यो और पशुग्रो--सभी को अन्न प्रदान करो।
- ३७. शुक्ल कर्म की ज्योति विविध रूपो मे प्रदीप्त करो।
- ३८. हे विज्ञ पुरुष । अपनी ज्योति से प्रदीप्त होता हुआ तू सब का कल्याण करनेवाला शिव वन ।
- ३६. सू अपने शरीर से किसी को भी पीड़ित न कर।
- ४०. तुम विश्व की रिक्तता को पूर्ण करदो, और छिद्रो को भर दो।
- ४१. मैं तुम्हारे मनो (विचारो) को सुसगत अर्थात् सुसस्कृत एव एक करता हूँ, मैं तुम्हारे वर्तो (कर्मों) और मनोगत संस्कारो को सुसगत करता हूँ अर्थात् एक करता हूँ।
- ४२. दिव्य कमें करने वाले देवयानी आत्मा ही इस मोह-वासनारूप श्रन्यकार के पार होते हैं और परमात्म-रूप ज्योति को प्राप्त होते हैं।
- ४३. तू दीर्घायु होकर सहस्र श्रंकुरो के रूप मे उत्पन्न हो,-प्रवर्धमान हो।
- ४४. पृथ्वी पर के जितने भी लोक (मानव-प्राणी) हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ।

५. परमात्मलक्षणम्— उव्वट । ६ वत्श शब्दोऽकुरवचनः— उव्वट । ७. सर्प शब्देन लोका उच्यन्ते—महीचर ।

| अस्सी                                                               | सुक्ति त्रिवेणी   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ४५. ऊर्घ्वा भव !                                                    | <b>१३</b> ।१३     |
| ४६. काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि ।                  |                   |
| एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्रेगा गतेन च।।                              | १३।२०             |
| ४७. गां मा हिंसीरदिति विराजम्।                                      | <del></del> १३।४३ |
| Ve                                                                  | ( 418 4           |
| ४८. वसन्तः प्रागायनः ।                                              | 6 £188            |
| ४६. मनो वैश्वकर्मण्म्।                                              | १ <i>३</i> ।४४    |
| ५०. इदमुत्तरात् स्व.।                                               | {3 K0             |
| ५१. इयमुपरि मतिः ।                                                  | १३।५५             |
| ४२. विश्वकर्म ऽऋपिः <sup>२</sup> ।                                  | १३।५५             |
| ५३. सत्याय सत्यं जिन्वघर्मगा <sup>3</sup> घर्म जिन्व <sup>४</sup> । |                   |
|                                                                     | १५।६              |
| ५४. श्रुताय श्रुतं जिन्व ।                                          | <u>—१५१७</u>      |
| ४४. मा हिंसीः पुरुपं जगत्।                                          | <del></del> १६।३  |
|                                                                     | ( 414             |
| १. वाग् वै मितः — उव्वट । २. वाग् वै विश्वकर्मं ऋपिः                | । वाचाहीदं सर्वं  |

- ४४. ऊँचे उठो । अर्थात् कर्तन्य के लिए खंडे हो जाओ ।
- ४६ हे दूर्वा । तुम प्रत्येक काण्ड और प्रत्येक पर्व से ग्रंकुरित होती हो, इसी प्रकार हम भी सैकड़ो हजारो अकुरो के समान सब और विस्तृत हो ।
- ४७ दुग्ध-दान आदि के द्वारा शोभायमान अदिति-(जो कभी भी मारने योग्य नहीं है) गौ को मत मारो।
- ४८. वसन्त प्राणशक्ति का पुत्र है।
- ४६. मन विश्व कर्मा का पुत्र है (अत. वह सब कुछ करने मे समयं है)।
- ५०. उत्तरदिशा मे अर्थात् उत्तम विचार दृष्टि मे स्वगं है।
- ५१. यह बुद्धि अथवा वाणी ही सर्वोपरि है।
- ५२. यह वाणी ही विश्वकर्मा (सब कुछ करने वाला) ऋषि है।
- ५३. सत्य के लिए ही सत्य को परिपुष्ट करो....धर्म के लिए ही धर्म को परिपुष्ट करो।
- ५४. श्रुत (ज्ञान) के लिए ही श्रुत को परिपृष्ट करो।
- ५५. मनुष्य और जगम (गाय, भैस आदि) पशुओं की हिंसा न करो।

कृतम् — महीवर । ३ धर्मणा धर्ममिति विभक्तिव्यत्यय । ४ जिन्वतिः तर्पणार्थः — उच्वट ।

| प्र६.                                                                                                                                                                                        | नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमः।                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <u> ૫७.</u>                                                                                                                                                                                  | नमः सेनां म्यः सेनानिभ्यश्च वो नमः। —१६।२६                                                                                       |  |
| ሂፍ                                                                                                                                                                                           | नमो महद्भयोऽश्चर्भकेभ्यश्च वो नमः। —१६।२६                                                                                        |  |
| प्रह.                                                                                                                                                                                        | नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमः,<br>नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमः॥ —१६।२७                                                 |  |
| ६०,                                                                                                                                                                                          | नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च<br>नम पूर्वजाय चापरजाय च,<br>नमो मध्यमाय च।                                                           |  |
| ६१                                                                                                                                                                                           | प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु ।<br>उग्रा वः सन्तु बाह्वो ऽनाधृष्या यथासथ ॥<br>•—१७।४६×                                   |  |
| ६२                                                                                                                                                                                           | स्वर्यन्तो नापेक्षन्तऽम्रा द्या रोहन्ति रोदसी <sup>3</sup> ।<br>यज्ञं ये विश्वतो घार सुविद्वासो <sup>४</sup> वितेनिरे॥<br>—१७।६८ |  |
| ધ્રે.                                                                                                                                                                                        | एताऽत्रर्षन्ति <sup>५</sup> हृद्यात्समुद्रात्<br>शतव्रजा <sup>६</sup> रिपुगा नावचक्षे <sup>७</sup> ।                             |  |
| १. प्रकर्षेण गच्छत । २. केनाऽपि व्यतिरस्कार्या भवत—महीघर ।<br>४ ऋग्वेद १०।१०३।१३ । ३. रुणिद्ध जरामृत्युशोकादीन् सा रोदसी—<br>महीधर । ४ सुविद्वासः ज्ञानकर्मसमुच्चयकारिण — उन्वट । ५ एता वाचः |                                                                                                                                  |  |

वियासी

मूक्ति त्रिवेणी

- ५६ सभी सभाग्रो (लोकहितकारी सगठन) और सभापतियो को हमारा नमस्कार है।
- ५७. राष्ट्रक्षक सेनाओ और सेनापतियों को नमस्कार है।
- ४ इ छोटे वडे सभी को नमस्कार है।
- ५६. शिल्पविद्या के विशेषज्ञ, रथकार (यानिनर्माता), कुलाल (कुम्हार) एवं कर्मार (लुहार)—सभी को नमस्कार है।
- ६०. वडो को नमस्कार है, छोटो को नमस्कार है, तथा मूत, भविष्य एव वतंमान के सभी श्रेष्ठ जनो को नमस्कार है।
- ६१. हे वीरपुरुषो । दृढ्ता के साथ आगे बढो, विजय प्राप्त करो । इन्द्र (तुम्हारा आत्मचैतन्य) तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारी भुजाएँ अत्यत प्रचण्ड पराक्रम शाली हो, ताकि कोई भी प्रतिद्वन्द्वी शत्रु तुम्हें तिरस्कृत न करने पाए।
- ६२ जो ज्ञान एव कर्म के समन्वयकारी विद्वान् विश्व के धारण करने वाले सत्कर्मरूप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वे स्वर्ग लोक मे गमन करते हुए शोकरहित दिव्य स्थिति को प्राप्त होते हैं, उन्हें फिर किसी की अपेक्षा नहीं रहती है।
- ६३ श्रद्धा के जल से आप्लुत चिन्तनशील हृदयरूपी समुद्र से सैकड़ो ही अर्थ-रूप गतियों से युक्त वाणियाँ निकलती हैं, जो घृत-घारा के समान अवि-

अपंन्ति उद्गच्छिन्ति...श्रद्धोदकप्लुतादेव... याथात्म्यचिन्तनसन्तानगर्मात्— ६ बहुगतयो बह्वर्था । ७ कुर्ताकिरूपशत्रुसंघातेन नापवदितु शक्या.— उन्वट ।

| चौरासी                                                                                                  | सूनित त्रिवेणी    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| घृतस्य धाराऽग्रभिचाकशीमि (हरण्ययो वेतसो मध्यऽग्रासाम्।                                                  |                   |
|                                                                                                         | <del></del> १७।६३ |
| ६४. सम्यक् स्रवन्ति सरितो न³ घेना४                                                                      |                   |
| ऽग्रन्तर्ह्दा मनसा पूयमानाः <sup>'</sup> ।                                                              |                   |
|                                                                                                         | 80168             |
| ६५. सत्यं च मे श्रद्धा च मे<br>जगच्च मे घन च मे विश्वं च मे।<br>महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जात च मे |                   |
| जनिष्यमाण च मे सूक्तं च मे सुकृत च मे यज्ञेन                                                            | कल्पन्ताम् ॥      |
|                                                                                                         | १८।४              |
| ६६ ज्योतिर्६ यज्ञेन कल्पता, स्वर्यज्ञेन कल्पताम्।                                                       | 0                 |
|                                                                                                         | १51२६             |
| ६७. विक्वाऽम्राक्षा वाजपतिर् <sup>°</sup> जयेयम् ।                                                      |                   |

--- {5133

-- १513६

- १518३

-- १८१४८

६६. प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धवः।

७०. रुच नो घेहि ब्राह्मरोषु रुचं राजसु नस्कृधि।

रुचं विश्येषु शूद्रेषु मिय धेहि रुचा रुचम् ॥

६८ पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्।

पश्यामि । २. हिरण्ययो हिरण्मयो दीप्यमानो वेतसोऽग्नि' ।....
 अग्निहि वाचामधिष्ठात्री देवता—महीधर । ३. नद्य इवानविच्छन्नोदकसन्तान प्रयुद्धाः । ४ धेना वाचः । ५. विविच्यमानाः—उव्वट । ६. ज्योतिः स्वयं-

च्छिन्न रूप से बहती हुई, कुर्ताकिकरूप शत्रुओ द्वारा अवरुद्ध एव खण्डित नहीं की जा सकती। मैं इन वाणियों के मध्य में ज्योतिर्मान ग्राग्न (तेज) को सब ओर देखता हूँ।

- ६४. अन्तह दय मे चिन्तन से पवित्र हुई वाणियां ही निदयो के समान अवि-च्छित्र घारा से भली भांति प्रवाहित होती हैं।
- ६४. सत्य, श्रद्धा, यह स्थावर जगमरूप विश्व एवं ऐश्वर्य, दीप्ति, क्रीड़ा एवं हर्प, मूत एव भविष्य के सुख, सुभाषित एवं सुकृत—सब कुछ मुभे यज्ञ (सत्कर्म) से प्राप्त हो।
- ६६. यज्ञ (लोकहितकारी श्रेष्ठकर्म) के प्रभाव से हमे परमज्योतिरूप ईश्वर की प्राप्ति हो, स्वर्गीय सुखो की प्राप्ति हो।
- ६७ में अन से समृद्ध होकर सब दिशाओं को विजय कर सकता हूँ।
- ६ मेरे लिए सभी दिशा एवं प्रदिशाएँ रस देन वाली हो।
- ६९. यह मनरूपी गन्धवं प्रजापित और विश्वकर्मा है—अर्थात् प्रजा का पालन करने वाला एवं विश्व के सब कार्य करने मे समर्थ है।
- ७०. हे देव । हमारे ब्राह्मणो (ज्ञानयोगियो) को तेजस्वी करो । हमारे कैं सित्रयो (कमंयोगियो) को तेजस्वी करो । हमारे वैं हयो (एक दूसरे के सहयोगी व्यवसायी जनो) को तेजस्वी करो और हमारे शूढ़ो (सेवाव्रती लोगो) को भी तेजस्वी करो और मुभ मे भी विश्व के सब तेजो से बढकर सदा अविच्छिन्न रहने वाले दिव्य तेज का श्राधान करो ।

प्रकाशः परमात्मा—महीघर । ७. वाजपितः समृद्धान्नः सन्—महीघर । ८ पयस्वत्यो रसयुता — महीघर । ६ अनुत्सन्नघर्माणो यथावय दीप्त्या भवेम तथा कुवित्याशयः — एववट ।

| छियासी                                                                                                                                              | सूक्ति त्रिवेणी   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ७१ तेजोऽसि तेजो मिय घेहि, वीर्यमिस वीर्यं मिय घेहि<br>बलमिस बल मिय घेहि, ग्रोजोऽसि ग्रोजो मिय घेहि<br>मन्युरिस मन्युं मिय घेहि, सहोऽसि सहो मिय घेहि | है।               |
| ७२. वाचा सरस्वती भिषग्।                                                                                                                             | -18137            |
| ७३ पशुभि पशूनाप्नोति ।                                                                                                                              | <u></u> १६।२०     |
| ७४. इडाभिर् भक्षानाष्नोति सूक्तवाकेनाशिषः।                                                                                                          | -98138            |
| ७४. व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिगाम् ।<br>दक्षिगा वश्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते ।                                             |                   |
| •                                                                                                                                                   | ·\$139            |
| ७६.                                                                                                                                                 | <del></del> १६।३८ |
| ७७. पुनन्तु मा देवजनाः,<br>पुनन्तु मनसा घियः,                                                                                                       |                   |
| पुनन्तु विश्वा भूतानि ।                                                                                                                             | 3\$139            |
| ७५. रत्नमभजन्त घीरा ।                                                                                                                               |                   |
|                                                                                                                                                     | १९।४२             |
| १ भक्षेभँक्षान्उव्वट। २ श्रदिति (निघ० ३, १०, २) स                                                                                                   | त्यनाम, श्रत्-    |

- ७१ हे देव, तुम तेज.स्वरूप हो, अतः मुभे तेज प्रदान करो । तुम वीयं (वीरकमं, वीरता) स्वरूप हो, प्रतः मुभे वीयं प्रदान करो । तुम बल (शक्ति) स्वरूप हो, अत मुभे वल प्रदान करो । तुम ओजः स्वरूप (कान्तिस्वरूप) हो, अतः मुभे ओजस् प्रदान करो । तुम मन्यु (मानसिक उत्साह) स्वरूप हो, अत मुभे मन्यु प्रदान करो । तुम सह (शाति, सहिष्णुता) स्वरूप हो, अत मुभे सह प्रदान करो ।
- ७२ वाणी ज्ञान की अधिष्ठात्री होने में सरस्वती है, और उपदेश के द्वारा समाज के विकृत आचार-विचाररूप रोगों को दूर करने के लिए वैद्य है।
- ७३. पशुता के विचारों से पशुत्व प्राप्त होता है।
- ७४. भोजन से भोजन मिलता है और आशीर्वाद से आशीर्वाद । अर्थात् जो दूसरो को भोजन एव आशीर्वाद देता हैं, बदले में उसको भी मोजन एव आशीर्वाद प्राप्त होता है।
- '७५ व्रत (सत्कर्म के अनुष्ठान) से दीक्षा (योग्यता) प्राप्त होती है, दीक्षा से दिखणा (पूजा प्रतिष्ठा ऐश्वयं) प्राप्त होती है। दिखणा से श्रद्धा प्राप्त होती है और श्रद्धा से सत्य (ज्ञान, अनन्त ब्रह्म) की प्राप्ति होती है।
- ७६ दुर्जनरूपी दुष्ट कुत्तो को दूर से भगा दो।
- ७७ देव जन (दिन्यपुरुष) मुक्ते पवित्र करें, मन (चिन्तन) से सुसगत घी (बुद्धि प्रथवा कमें) मुक्ते पवित्र करे। विश्व के सभी प्राणी मुक्ते पवित्र करें अर्थात मेरे सत्कमें में सहयोगी वनें।
- ७८ धीर पुरुष ही रत्न (कम का सुन्दर फल) पाते हैं।

सत्य घीयते यस्या सा श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धि —मृहीघर। ३ जुना चात्र दुर्जनप्रभृतयो लक्ष्यन्ते—उव्दर।

७६. हष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापितः।
ग्रश्रद्धामनृतेऽदघात् श्रद्धां सत्ये प्रजापितः।

प्रश्रद्धामनृतऽद्यात् श्रद्धाः सत्य प्रणापातः।

प्रश्रद्धामनृतऽद्यात् श्रद्धाः सत्य प्रणापातः।

प्रश्रद्धामनृतऽद्यात् श्रद्धाः सत्य प्रणापातः।

प्रश्रद्धामनृतऽद्यात् श्रद्धाः सत्य प्रणापातः।

----**२०**।४

राजा मे प्रागोऽग्रमृतं सम्राट् चक्षुविराट् श्रोत्रम्।

प्र. जिह्वा मे भद्र वाड् महो, मनो मन्यु स्वराड् भाम ।

---२०।६

प्तर. बाहू मे बलिमिन्द्रिय<sup>3</sup> हस्ती मे कर्मवीर्यम्<sup>४</sup>। ग्रात्मा क्षत्र मुरो मम।

<del>---</del>२०।७

द३ जड्घाभ्यां पद्भ्यां धर्मोऽस्मि विशि राजा प्रतिष्ठित ।

द४. यदि जाग्रद् यदि स्वप्नऽएनासि चक्रमा वयम् । सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्वंहसः।

तॅंल्लोकं पुण्य प्रज्ञेष यत्र देवा सहाग्निना ।

—२०*।*६

द्र. वैश्वानरज्योतिभू यासम्।
पद्. यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्ची चरतः सह।

-- 20128

--- २०1१६

--- २०1२३

१. सम्यक् राजते सम्राट्—महीघर। २. विविध राजमानमस्तु— महीघर। ३. इन्द्रिय च वल स्वकार्यक्षमम्—महीघर। ४ सत्कर्मेकुशली सामर्थ्यवन्तो च स्तामित्यर्थ.—महीघर। ५ क्षतात् त्राणकरमस्तु—महीघर।

- ७६ प्रजापित ने सत्यासत्य को देखकर उन्हे विचारपूर्वक पृथक्-पृथक् स्थापित किया ! असत्य मे अश्रद्धा को और सत्य मे श्रद्धा को स्थापित किया।
- द०. मेरा शिर श्रीसंपन्न हो, मेरा मुख यशस्वी हो, मेरे केश और रमश्रु कान्तिमान हो! मेरे दीप्यमान प्राण अमृत के समान हो, मेरे नेश्र ज्योतिमंय हो, मेरे श्रोश विविध रूप से सुशोभित हो।
- प्रश. मेरी जिल्ला कल्याणमयी हो, मेरी वाणी महिमामयी हो, मेरा मन प्रदीप्त साहसी हो, और मेरा साहस स्वराट् हो, स्वय शोभायमान हो, उसे कोई खण्डित न कर सके।
- द्रः मेरे दोनो वाहु और इन्द्रियां बलसहित हो, कार्यक्षम हों। मेरे दोनो हाथ भी कुशल हो, मजबूत हो। मेरी बात्मा और हृदय सदैव जनता को दु:खो से मुक्त करने मे लगे रहे।
- प्तरे. मैं अपनी जघाओ और पैरो से अर्थात् शरीर के सब अगो से घर्मरूप हूँ। अत. मैं अपनी प्रजा में घर्म से प्रतिष्ठित राजा हूँ।
- प्तर. मैंने जागृत अवस्था मे अथवा सोते हुए जो पाप किए हैं, उन सब पापो से सूर्यं (ज्योतिमँय महापुरुष) मुक्ते भली प्रकार मुक्त करें।
- मैं विश्वकल्याणकारी ईश्वरीय ज्योति होऊँ।
- द्द. जहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय समान मन वाले होकर अवियुक्त माव से एक साथ चलते हैं, कमं करते हैं। और जहाँ देवगण अग्नि (आध्यात्मिक तेज) के साथ निवास करते हैं, मैं उस पवित्र एवं प्रज्ञानरूप दिव्य लोक (जीवन) को प्राप्त करूँ।

६ विश्वेम्यो नरेम्यो हितो वैश्वानर. परमात्मा, तद्रूप ज्योति ब्रह्मव भूयासम्—महीघर।

५७ भद्रवाच्याय प्रेषितो<sup>९</sup> मानुषः सूक्तवाकाय<sup>२</sup> सूक्ता ब्रूहि ।

---२१।६१

८८. घिया भगं<sup>3</sup> मनामहे।

----२२।१४

क स्विदेकाकी चरित, कऽउ स्विज्जायते पुन.? कि स्विद्धिमस्य भेषजं, किम्वावपन महत्? सूर्य एकाकी चरित, चन्द्रमा जायते पुनः। ग्रिग्निहिमस्य भेषजं, भूमिरावपनं महत्॥

- 3316-80

६० का स्विदासीत्पूर्वचित्तिः, कि स्विदासीद् बृहद्वयः। का स्विदासीत्पिलिप्पिला, का स्विदासीत् पिशिङ्गिला? <sup>६</sup>द्यौरासीत्पूर्वचित्ति<sup>७</sup>रश्वऽग्रासीद् बृहद्वयः। <sup>८</sup>ग्रविरासीत् पिलिप्पिला, रात्रिरासीत् पिशङ्गिला<sup>९</sup>॥

----२३।११-१२

६१. कि स्वित्सूर्यंसम ज्योति कि समुद्रसमं सर १ कि स्वित्पृथिव्ये वर्षीय कस्य मात्रा न विद्यते १ वृद्धा सूर्यसम ज्योतिद्यौ भ समुद्रसम सर । इन्द्रः पृथिव्ये वर्षीयान् गोस्तु मात्रा न विद्यते ।

----

-२३।४७-४५

१. भद्र ब्रूहीति प्रेषितोऽसीत्यर्थं.—महीघर । २. सूक्तवचनाय—महीघर ।
३. भग—भजनीय घनम्—उन्वट । ४ उप्यते निक्षिप्यतेऽस्मिन्निति आवपनम्
—उन्वट । ४ अयं वै लोक आवपनं महत्, अस्मिन्नेव लोके प्रतितिष्ठतीतिश्रुतेः
—महीघर । ६. द्युग्रहरोनात्र वृष्टिर्लक्ष्यते । सा हि पूर्वं सर्वेः प्राणिभिश्चिन्त्यते ।
७. पूर्वस्मरणविषया—महीघर । ६. अवि. पृथिन्यभिषीयते—उन्वट ।

- द७. मनुष्य कल्याणकारी सुभाषित वचनो के लिए ही प्रेषित एव प्रेरित है, अत तुम कथनयोग्य सूक्तो (सुभाषित वचनो) का ही कथन करो।
- ८८. हम विचार एव विवेक के साथ ऐश्वयं चाहते हैं।
- प्त. कीन अकेला विचरण करता है ? कीन क्षीण होकर पुन प्रकाशमान हो जाता है ? हिम (शीत) की औपिंच क्या है। ? वीज बोने का महान् क्षेत्र क्या है ?

सूर्य अकेला विचरण करता हैं, चन्द्रमा क्षीण होकर भी पुनः प्रकाशमान हो जाता है। हिम की अपिधि अग्नि है, बीज बोने का महान् क्षेत्र यह पृथिवी है, प्रश्रीत् सत्कमं के बीज बोने का खेत यह वर्तमान लोकजीवन ही है।

- ६० जनता द्वारा सर्वंप्रथम चितन का विषय कौन है ? सब से बड़ा पक्षी
   कौन है ? चिकनी वस्तु कौन सी है ? रूप को निगलने वाला कौन है ?
  जनता द्वारा सबसे पहले चितन का विषय वृष्टि है । अश्व ही गमन करने वाला सब से बड़ा पक्षी है । रक्षिका पृथिवी ही वृष्टि द्वारा चिकनी (पिलिप्पिला) होती है, रात्रि ही सब रूपो (दृष्यो) को निगलने वाली है ।
- ६१. सूर्यं के समान ज्योति कौन सी है ? समुद्र के समान सरोवर क्या है, ? पृथिवी से महान क्या है ? किस का परिमाण (सीमा) नही है।

सूर्यं के समान ज्योति ब्रह्म है। समुद्र के समान सरोवर अन्तरिक्ष है। इन्द्र (चैतन्य तत्व) पृथिवी (भौतिक तत्व) से अधिक महान् है, वाणी का परिमाण नहीं है। ×

६. पिशमिति रूपनाम, रात्रिहि सर्वाणि रूपाणि गिलति अदृश्यानि करोति— उन्बर । १०. द्यो अन्तरिक्ष यतो वृष्टिभंवति—महीधर ।

<sup>×</sup> महीघर 'गौ' से 'गाय' अर्थं ले हैं — ''गो घेनो मात्रा न विद्यते।" उन्वट पृथिवी वर्ध भी लेते हैं — पृथिवी वा गौः।

६२. यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्युः,¹ कस्मै देवाय हविषा विधेम ।

—? \$183 ×

६३. यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय<sup>२</sup> च स्वाय चारणाय<sup>3</sup> च। —२६।२

६४. बृहस्पतेऽग्रति यदयों ग्रहींद्<sup>४</sup> द्युमद्<sup>५</sup>विभाति<sup>६</sup> ऋतुमज्<sup>९</sup>जनेषु । यद्दीदयच्छवस<sup>८</sup>ऽऋतप्रजात तदस्मासु द्रविगां घेहि चित्रम् । —२६।३

६५. उपह्लरे गिरीगा सगमे च नदीनाम् ।विया विप्रोऽग्रजायत ।

—२६।१५

६६. त्वं हि रत्नधाऽग्रसि ।

६८. श्रहमा<sup>९०</sup> भवतु नस्तनूः।

—-२६।२१

ह७. देवो<sup>९</sup> देवेसु देवः।

—२७।१२

-- 38188

६६. ब्रह्मगो ब्राह्मगां....तपसे शुद्रम् ।

**— 301**以

※ऋग्वेद १०।१२१।२, भ्रथवंवेद ४।२।२ । १. यस्य छाया आश्रयः परि शानपूर्वंकमुपासनं अमृतं भ्रमृतत्वप्राप्तिहेतुमूतं, यस्य च अपरिज्ञान मृत्युः मृत्यु प्राप्तिहेतमूतम्— उव्वट । यस्य अज्ञानिमिति शेषः, मृत्यु ससारहेतुः—महीघर ।
 २ अर्थो वैश्यः— उव्वट । ३. अरणाय च अरणः अपगतोदकः पर इत्यर्थः ।
 ४. ईश्वरयोग्यं घनं देहि—महोघर । ५. द्यौः कान्तिरस्याऽस्ति द्युमत्—

- ६२. जिस की शान्त छाया (आश्रय-उपासना) मे रहना ही समरत्व प्राप्त करना है, और छाया से दूर रहना ही मृत्यु प्राप्त करना है, उस खिन-र्वचनीय परम चैतन्य देव की हम उपासना करें।
- ६३. में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, अपने और पराये सभी जनो के लिए कल्याण करने वाली वाणी बोलता हूँ।
- ६४. अविनाशी सत्य से जन्म लेने वाले बृहस्पित । तुम हम लोगो को वह चित्र (नाना प्रकार का) वैभव अपंण करो, जो श्रेष्ठ गुणीजनो का सत्कार करने वाला और कातिमान् हो, जो यज्ञ (सत्कर्म) के योग्य और जनता मे प्रतिष्ठा पाने वाला हो । । और जो अपने प्रभाव से ग्रन्थ ऐश्वर्य को लाने मे समयं हो ।
- हप्र पर्वतो की उपत्यकाओं में और गगा आदि नदियों के सगम पर ही अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा ब्राह्मणत्व (ज्ञान शक्ति) की प्राप्ति होती है।
- ६६. मानव ! तू रत्नधा (अनेक सद्गुणरूप रत्तो को घारण करने वाला) है।
- ६७. देवो में दानादि गुणो से युक्त ही देव (दीप्तिमान) होता है।
- ६८. हमारे शरीर पत्थर के समान सुदृढ हो।
- त्रह्म (ज्ञान) के लिए ब्राह्मण को और तप के लिए शूद्र को नियुक्त करना चाहिए।

महीघर । ६. यद् धन जनेषु लोकेषु विभाति विविधं शोभते—महीघर । ७. यज्ञाः क्रियन्ते तादृशं धनं देहि—महीघर । ५. यद् धनं शवसा-बलेन दीदयत् दापयित प्रापयित वा धनान्तर तद्धन देहीत्यर्थः । ६. देवो दानादिगुणयुक्तः— उन्वट । १० पाषाणतुल्यदृढा—महीधर ।

| <b>चौरानवे</b>                                                                                           | सूक्ति त्रिवेणी         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| १००. धर्माय सभाचरम्।                                                                                     | <del></del> ३०1६        |
| १०१. स्वप्नाय ग्रन्धमधर्माय विधरम्।                                                                      | <b>—</b> ₹01१0          |
| १०२ मर्यादायै प्रश्नविवाकम् ।                                                                            | <del>3</del> 0180       |
| १०३ वैरहत्याय पिज्ञुनम् ।                                                                                | <i>∓</i> 910 <i>€</i> — |
| १०४. स्वर्गाय लोकाय भागदुघम् ।                                                                           | ——३० <b>।</b> १३        |
| १०५ भूत्यै जागरणम् <sup>२</sup> , अभूत्यै स्वपनम् <sup>3</sup> ।                                         | <b></b> ₹018            |
| १०६. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।<br>स भूमि सर्वत स्पृत्वात्यतिष्ठद्शाङ्गुलम् <sup>४</sup> । | <u>~</u> =₹1 <b>१</b>   |
| १०७. वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्गं तमसः परस्त<br>तमेव विदित्वातिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयः  |                         |
| १०८. श्रीरच ते लक्ष्मीरच ते पत्त्यो ।                                                                    | —३१।२२                  |

\_ १. भागं दुग्धे—भागदुघस्त विभागप्रदम्—महीघर । २. जागरूकम्—
महीघर । ३. शयालुम्—महीघर । ४. दश च तानि श्रंगुलानि दशागुलानीन्द्रियाणि—उब्बट । ५ स्वप्रकाशम्—उब्बट । ६ तमोरहितम् इत्यर्थः । तम

- १००. समासद् धमं के लिए चुना जाता है।
- १०१ अन्धा (विवेकहीन) केवल स्वप्न देखने के लिए है, और बहरा (हित शिक्षा न मुनने वाला) केवल ग्रधमंं के लिए है
- १०२. प्रक्तो का विवेचन करने वाला विचारक मर्यादा के लिए नियुक्त होना चाहिए।
- १०३ पिशुन वैर तथा हत्या के लिए है।
- १०४. प्राप्त संपत्ति का उचित भाग साथियो को देने वाला स्वगं का अधि-कारी होता है।
- १०५. सदा जाग्रत रहने वाले को मूर्ति (ऐइवर्य) प्राप्त होती है और सदा सोते रहने वाले को अभूति (दिरद्रता) प्राप्त होती है।
- १०६. विराट् पुरुष के हजारो शिर है, हजारो नेत्र हैं, हजारो चरण हैं, अर्थात् वह प्राणिमात्र के साथ तदाकार होकर रहता है। वह विश्वातमा समग्र विश्व को अर्थात् प्राणिमात्र को स्पर्श करता हुआ दस अगुल (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ) को अतिक्रमण किए हुए है।
- १०७. मै उस सर्वतोमहान्, ग्रन्धकार से रहित, स्वप्रकाशस्वरूप पुरुष (शुद्ध चैतन्य आत्मा) को जानता हूँ। उसको जान लेने पर ही मृत्यु को जीता जाता है। मृत्यु से पार होने के लिए इस (आत्मदर्शन) के सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है।
- १०८. हे आदित्यस्वरूप पुरुष । श्री और लक्ष्मी तेरी पत्नी है।

शब्देनाविद्योच्यते—महीघर। ७. यया सर्वजनाश्रयणीयो भवति सा श्री, श्रियतेऽनया श्री. सम्पदित्यर्थ। यया लक्ष्यते दृष्यते जनै सा लक्ष्मी सौन्दरयँ-मित्यर्थं.-- महीघर। ५ पालिय ऱ्यौ — उन्तरः।

| छियानवे                                                               | सूक्ति त्रिवेणी   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| १०६ न तस्य प्रतिमा <sup>9</sup> ऽग्रस्ति ।                            | 6                 |
| ११०. वेन <sup>२</sup> स्तत्पश्यन्निह्ति गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनी | ३२।३<br>इम् ।     |
|                                                                       | —-३२।प            |
| १११. तदपश्यत् <sup>3</sup> तदभवत् तदासीत्।                            | —३२।१२            |
| ११२. इद मे ब्रह्म च क्षत्र चोभे श्रियमश्नुताम्।                       | ३२।१६             |
| ११३. प्रियासः सन्तु सूरयः।                                            |                   |
| ११४. शेविधपाऽग्रस्ति।                                                 | <del></del> ३३।१४ |
| ११४. ज्योतिषा बाघते तमः।                                              | ३३। ५२            |
| ११६. श्रपादिय <sup>४</sup> पूर्वागात् पद्वतीभ्यः ।                    | —३३१६२            |
| ११७. यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं,                                       | F3155             |
| तदु सुप्तस्य तथैवैति।<br>दूरज्ञम ज्योतिषा ज्योतिरेक,                  |                   |

-- 3818

तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥

१. प्रतिमानभूतम्—उन्वट । २. वेनः पण्डितः—उन्वट । ३. तत् तथा-भूतमात्मान अपश्यत्—पश्यति, तदभवत्—तथामृत ब्रह्म भवति, तदासीत्— तदेवास्ति—उन्वट । ४. इयमुषा—महोधर । ५. अगात्—आगन्छति—

- १०६. परमचैतन्य परमेश्वर की कोई उपमा नही है।
- ११०. सृष्टि के रहस्य को जानने वाला ज्ञानी हृदय की गुप्त गुहा में स्थित उस सत्य ग्रर्थात् नित्य ब्रह्म को देखता है, जिसमे यह विश्व एक खुद नीड (घोसला) जैसा है।
- १११. जो बात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह अज्ञान से छूटते ही ब्रह्म रूप हो जाता है। वस्तुतः वह ब्रह्म ही है।
- ११२ ये याह्मण और क्षत्रिय वर्थात् ज्ञान श्रीर कर्म की उपासना करने बाले दोनो मेरी श्री (ऐक्वर्य) का उपभोग करें।
- ११३. ज्ञानी जन हम सब के प्रीति पात्र हो।
- ११४. घन से चिपटा रहने वाला अदानशील व्यक्ति समाज का शत्रु है।
- ११५. ज्योति से ही अन्धकार नष्ट होता है।
- ११६ यह विना पैर की उषा पैरो वालो से पहले आ जाती है। अथवा विश्व मे यह बिना पदो की गद्य वाणी पद्य वाणी से पहले प्रकट हुई है।
- ११७. जो विज्ञानात्मा का ग्रहण करने वाला होने से देव है, जो जाग्रत अवस्था में इन्द्रियों की अपेक्षा दूर जाता है, उसी प्रकार स्वप्त में भी जो अतीत, अनागत ग्रादि में दूर तक जाने वाला है, और जो श्रोत्र आदि ज्योतिमंती इन्द्रियों में एक अद्वितीय ज्योति है, वह मेरा मन पवित्र सकल्पों से युक्त हो।

महीघर । ६. यद्वा वाक्वक्षेऽर्थं.....अपाद पादरिहता गद्यात्मिका त्रयोलक्षर्णेय वाक्—महीघर ।

११८ यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च,
यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु।
यस्मान्नऽऋते किंचन कर्म क्रियते
तन्मे मन शिवसकल्पमस्तु॥

----३४।३

११६. यस्मिँ श्चित्त भर्वमोतं प्रजाना, तन्मे मन शिवसकल्पमस्तु।

--- ₹81X

१२०. सुषार**थिर**श्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयतेऽभीशुभि<sup>3</sup>र्वाजिन इव।<sup>४</sup> हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं<sup>भ</sup> जविष्ठं, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु॥

<del>---</del>३४।६

१२१. भग एव भगवान्।

<del>---</del>३४।३८

१२२ तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवास असिन्धते ।

—38188<sub>6</sub>

१२३. सप्त ऋषय <sup>१०</sup> प्रतिहिता शरीरे। सप्त रक्षन्ति <sup>१०</sup>सदमप्रमादम्।
—३४,५५

१२४. द्योः शान्तिरन्तिरक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिन्नंह्य शान्तिः सर्वे शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि।

-- 35186

१. सज्ञानम् — उच्वट । २. छोत प्रोत निक्षिप्त, तन्तुसन्तिः पट इव सर्व' ज्ञान मनिस निहितम् — महीघर । ३ रिमिभिनियच्छिति — महीघर । ४. उप- माद्ययम् प्रथमाथा नयनम् द्वितीयाया नियमनम्, तथा मन प्रवर्तयित नियच्छिति च नरानित्यर्थं — महीघर । ५. अजिर जरारिहतम् वाल्ययौवनस्थिवरेषु मनमस्तदवस्थावात् — महीधर । ६ विगतः पन्यु संसारव्यवहारो येभ्यः

- ११८. जो विशेष रूप से ज्ञान का जनक है, चेतना का केन्द्र है, धैर्य रूप है, प्रजा के अन्दर की एक ज्योति है, आत्मरूप होने से अमृत है, किंबहुना, जिस के बिना कोई भी कार्य किया जाना सभव ही नही है, वह मेरा मन पवित्र सकल्पों से युक्त हो।
- ११६ जिस मन मे प्रजाओ का सब ज्ञान ओत-प्रोत है, निहित है, वह मेरा मन पवित्र सकल्पों से युक्त हो।
- १२०. कुशल सारथी जैसे वेगवान घोडो को चाबुक मार कर दोडाता है, और समय पर लगाम खोचकर उन्हें नियत्रित भी करता है, वैसे ही जो मन मनुष्यादि सब प्राणियो को कम में पे प्रवृत्त भी करता है और नियत्रित भी, और जो मन जरा से रहित है, अत्यत वेग वाला है, हृदय में स्थित है, मेरा वह मन कल्याणकारी विचारो से युक्त हो।
- १२१ भग (ज्ञान वैराग्य आदि आत्मगुण) ही भगवान् है।
- १२२. निष्काम, जागरण शील—अप्रमत्त, मेघावी साधक ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रदीप्त करते हैं।
- १२३. शरीर मे स्थित सप्तर्षि (पाँच इन्द्रियाँ, मन और वुद्धि) सदा अप्रमत्त भाव से हमारी रक्षा करते हैं।
- १२४. स्वर्ग, अन्तरिक्ष और पृथिवी शान्तिरूप हो। जल, औषि, वनस्पति, विश्वेदेव (समस्त देवगण), पर ब्रह्म और सब ससार शान्तिरूप हो। जो स्वय साक्षात् स्वरूपत शान्ति है, वह भी मेरे लिए शान्ति करने वाली हो।

निष्कामा--महीधर। ७. अप्रमत्ता ज्ञानकर्मसु समुच्चयकारिण --महीधर। द सम्यग्दीपयन्ति....निर्मलीकुर्वन्ति--महीधर। ६ ऋग्वेद १।४२।२१, सामवेद १८,२।५।५। १० सप्तऋषय --प्राणा त्वक्वक्षु श्रवणरसना-- द्राणमनोवुद्धिलक्षणा -- महोधर। ११ स्द सदाकालम्--- उन्वट।

| सौ   |                                                                                                                                                  | सुक्ति त्रिवेणी   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| १२५. | ैहते हं ह मा,<br>मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्,<br>मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।<br>भित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। | —-३ <i>६</i> ।१८  |
| १२६. | पश्येम शरदः शतं, जीवेम <sup>3</sup> शरदः शतम्।<br>श्रुणुयाम शरदः शत, प्रब्रवाम शरदः शतम्।<br>श्रदीनाः स्याम शरदः शतम्।                           |                   |
|      |                                                                                                                                                  | -3 & 1588         |
| १२७. | श्रिचरिस शोचिरिस तपोऽसि ।                                                                                                                        |                   |
|      |                                                                                                                                                  | ३७१११             |
| १२८. | हृदे <sup>५</sup> त्वा मनसे <sup>६</sup> त्वा ।                                                                                                  |                   |
|      |                                                                                                                                                  | <u> 3910</u>      |
| १२६. | ग्ररिष्टाऽऽहं <sup>"</sup> सह पत्या भूयासम् ।                                                                                                    |                   |
|      |                                                                                                                                                  | <del></del> ३७।२० |
| १३०  | मनसः काममाकूर्ति <sup>८</sup> वाचः सत्यमशीय <sup>९</sup> ।<br>पशूना <sup>८</sup> रूपमन्नस्य रसो यश<br>श्रीः श्रयतां मिय स्वाहा॥                  |                   |

## 河际

१. विदीणें शुभकर्मणि हळीकुरु माम्—उब्बट । २. शातं हि मित्रस्य चक्षुः । न वै मित्रः कचन हिनस्ति । न मित्रं करचन हिनस्ति—उब्बट । ३. जीवेम—अपराधीनजीवनो भवेम—महीघर । ४. ऋग्वेद ७।६६।१६ । ४. हृदय-स्वास्थ्याय । ६. मन शुद्ध्यर्थम्— महीधर । ७. अनुपहिसिता । द. काममिन्सापम्, आकुञ्चनमाकृति प्रयत्न.— महीघर । द अशीय प्राप्नुयाम्—महीघर । ६ रूप पशुसम्बन्धिनी शोभा—महीघर ।

- १२५. हे देव । मुक्ते शुभ कर्म मे हढता प्रदान करो। सभी प्राणी मुक्ते मित्र की हिन्ट से देखें। मैं भी सब प्राणियो को मित्र की हिन्ट से देखेँ। हम सब एक दूसरे को परस्पर मित्र की हिन्ट से देखें।
- १२६. हम सौ वर्ष तक अच्छी तरह देखें, सौ वर्ष तक अच्छी तरह स्वतंत्र होकर जीते रहें, सौ वर्ष तक अच्छी तरह सुनें, सौ वर्ष तक अच्छी तरह बोलें श्रीर सौ वर्ष तक सर्वथा अदीन होकर रहें।
- १२७ हे महावीर ! तुम चद्र की ज्योत्स्नारूप हो, अग्नि के तैजस्रूप हो और सूर्य के प्रतापरूप हो।
- १२८. हे देव । हृदय की स्वस्थता के लिए, मन की स्वच्छता के लिए हम तुम्हारी उपासना करते हैं।
- १२६. मैं अपने पति के साथ सस्नेह अविच्छिन्न भाव से रहूँ।
- १३० मेरे मन के संकल्प और प्रयत्न पूर्ण हो, मेरी वाणी सत्य व्यवहार करने मे सक्षम हो, पशुओ से मेरे गृह की शोमा हो, अन्न से श्रेष्ठ स्वाद मिले, ऐश्वयं और सुयश सब मेरे आश्रित हो।

AK

# सामवेद की सूवितयां

१. प्रतु ब्रह्मग्गस्पति प्र देव्येतु सूनृता।

२ यज्ञ इन्द्रमवर्धयत्।

३. भ्रव ब्रह्मद्विषो जिह ।

४. ग्रतीहि मन्युषाविग्गम्।

५. न क्येवं यथा त्वम्।

\*अदू, क्रमश. अध्याय, खण्ड और मन्त्र के सूचक हैं।

---पूर्वाचिक १।६।२\*

--- 71810

-- 31818

--- २।१२।१

-718190

#### सामवेद की सूक्तियां\*

- १ हमे ब्रह्मत्वभाव प्राप्त हो, हमे प्रिय एवं सत्यवाणी प्राप्त हो।
- २ कमं से ही इन्द्र का गौरव बढा है।
- ३ सदाचारी विद्वानो से द्वेष करने वालो को त्याग दो।
- ४ जो साधक अहकारपूर्वक अभिषव (अनुष्ठान) करता है, उसे त्याग दो।
- ४ हे भगवन् । जैसा तू है, ऐसा अन्य कोई नही है।

<sup>\*</sup> सामवेद सहिता, भट्टारक श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा संपादित औंघ से (वि॰ सं॰ १९६६) प्रकाशित ।

<sup>—</sup>सामवेद संहिता, सायणाचार्यकृतभाष्य, रामचंद्र शर्मा द्वारा (ई० सं० १६२५) सनातनधर्म प्रेस मुरादाबाद से प्रकाशित। नोट—सामवेद के अन्तर्गत समस्त टिप्पण सायणाचार्य कृत भाष्य के हैं।

| एक सौ चार                                                                                                                          | सूक्ति त्रिवेणी              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ६. यत इन्द्र भयामहे ततो नो ग्रभय कृघि।                                                                                             | ३।४।२                        |
| ७. इन्द्रो मुनीनां सखा ।                                                                                                           | —३।५।३                       |
| प्त. ग्रप घ्वान्तमूर्ग्युहि पूद्धि चक्षुः ।                                                                                        | —-३।१ <b>।</b> ७             |
| ६. देवस्य पश्य काव्यं <sup>२</sup> महित्वाद्या ममार स ह्यः समा                                                                     | न <sup>3</sup> ।<br>—-३।१०।३ |
| १०. यदुदीरत श्राजयो <sup>४</sup> घृष्णावे घीयते घनम् ।                                                                             | ४।७।६                        |
| ११. स्वर्गा स्रवन्तो जयत ।                                                                                                         | 8131 <i>8</i>                |
| १२. ग्रहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य,<br>पूर्व देवेभ्यो ग्रमृतस्य नाम!<br>यो मा ददाति <sup>६</sup> स इदेवमावद्,<br>ग्रहमन्नमन्नपदन्तमद्मि ॥ |                              |
|                                                                                                                                    | —६।१।६                       |
| १३. मा वो वचांसि परिचक्ष्याणि <sup>८</sup> वोचम् <sup>९</sup> ।                                                                    | —६।३।६                       |
| १४. यशो मा प्रतिमुच्यताम्,<br>यशसा३स्याः े संसदोऽहं प्रवदिता े स्याम्                                                              | 1                            |
|                                                                                                                                    | ६।३।१०                       |

चक्षु:—तेजरुच । २ सामर्थ्यम् । ३. समान—सम्यग् जीवति,
 पुनर्जन्मान्तरे प्रादुर्भदतीत्यथं । ४ सग्रामाः । ५. जयतो घन भवतीत्यथंः ।
 ६. अतिथ्यादिम्यो ददाति । ७ अवित सर्वान् प्राणिनो रक्षति । ८, परिवर्जनी-

- ६. हे इन्द्र ! हम जिससे भयभीत हो, तुम उससे हमे अभय करो !
- ७. इन्द्र मुनियो (तत्त्वज्ञानियो) का सखा है।
- बन्धकार को दूर करो, तेज (प्रकाश) का प्रसार करो ।
- ह. आत्मदेवता (अथवा महाकाल) के महान् सामध्यं को देखिए कि जो श्राज जराजीएाँ होकर मरता है, वह कल ही फिर नये रूप में जीवित हो जाता है, नया जन्म घारण कर लेता है।
- १०. संघर्षों के उपस्थित होने पर जो जीतता है, वही ऐश्वयं पाता है।
- ११. स्वगं पर विजय प्राप्त करो।
- १२. मैं अन्न देवता अन्य देवताओ तथा सत्यस्वरूप अमृत ब्रह्म से भी पूर्व जन्मा हूँ। जो मुक्त अन्न को अतिथि आदि को देता है, वही सब प्राणियो की रक्षा करता है। जो लोभी दूसरो को नही खिलाता है, मैं अन्न देवता उस कृपण को स्वय खा जाता हूँ, नष्ट कर देता हूँ।
- १३. में त्याज्य अर्थात् निन्द्य वचन नही बोलता ।
- १४. मैं कभी यश से हीन न होऊँ। इस मेरी सभा (समाज) का यश कभी नष्ट न हो। मैं सदा सर्वत्र स्पष्ट बोलने वाला बनूँ।

यानि । ६. व्रवीमि । १०. अस्या मम संसदः समूहस्य यशो न प्रमुच्यताम् । ११. सर्वेत्र प्रवक्ता ।

१५. ग्रप त्ये तायवो<sup>९</sup> यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः<sup>२</sup>। सूराय<sup>3</sup> विश्वचक्षृपे।

—६।४।७

१६. ऋतस्य जिह्वा पवते<sup>४</sup> मधु प्रियम् ।

—उत्तराचिक १।४।**१**६।२\*

१०. न हि त्वा शूर देवा न मर्तासो दित्सन्तम्। भीमं न गां वारयन्ते।

\_\_ —રારાદાર

—- <del>२</del>।२।७।२

१८. मा की ब्रह्मद्विपं वनः।

१६. तरिणरित् सिपासित वाजं पुरन्ध्या १ युजा १ ।

-81818318

२०. न दुष्ट्वतिर् द्रविगोदेपु १० शस्यते, न स्रेधन्तं १३ रियर्नशत् १४।

—-४।४।१३।**२** 

२१ पवस्व विश्वचर्षणा । १५ स्ना मही रोदसी १६ पृण, उषाः १७ सूर्यो न रिश्मिभः।

२२. विप्रो यज्ञस्य साधनः।

—१३।४।१४।२

२३ः श्रग्निज्योतिज्योतिरिग्निरिन्द्रो ज्योतिज्योतिरिन्द्रः । सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः ।

----२०।६।८।१

१. तायुरिति स्तेननाम (नै० ३,२४,७)। २. श्रवतुमिः रात्रिभिः सह अपयन्ति अपगच्छन्ति....अवतुरितिरात्रिनाम। ३. सूर्यस्य आगमनं हृष्ट्वेति शेपः । ४. पवते क्षरित । ५. मत्तिसः मनुष्याः। ६. भयजनक हृप्तं। ७. वृपमम्। ५. कर्मणि त्वरित एव। ६. सम्भजते। १०. महत्या घिया।

- १५. विश्व के चक्षु.स्वरूप सर्वप्रकाशक सूर्य का आगमन देखकर तारागण रात्रि के साथ वैसे ही छुप जाते है, जैसे सूर्योदय होने पर चोर ।
- १६ सत्य (-भाषी) की जिह्ना से अतिमोहक मधुरस भरता है।
- १७. हे बीर । तुम्हे देवता या मनुष्य कोई भी दान देने से रोकने वाला नहीं है, जैसे कि हप्त वृषभ को घास खाने से कोई भी नहीं रोक सकता।
- १८. सदाचारी विद्वानों से द्वेप करने वालों का संग न करो।
- १६ शीघ्रकर्मा बुद्धिमान् पुरुप अपनी तीक्ष्ण बुद्धि (अथवा कर्मशक्ति) की सहायता से ऐश्वर्य प्राप्त करता है।
- २०. धनदाताओं की निन्दा करना ठीक नहीं है। दानदाता की प्रशंसा न करने वाले को घन नहीं मिलता है।
- २१. हे विश्वद्रष्टा । अपने रस के प्रवाह से आकाश श्रीर पृथ्वी दोनो को भर दो, जैसे कि सूर्य अपनी प्रकाशमान रिष्मियो (किरणो) से दिन को भर देता है।
- २२. मेघावी विद्वान् ही कम का साधक होता है।
- २३. अग्नि ज्योति है और ज्योति अग्नि है। इन्द्र ज्योति है, और ज्योति इन्द्र है। सूर्य ज्योति है, और ज्योति सूर्य है। अर्थात् शक्ति और शक्तिमान में अभेद है।

११. सहायमूतया । १२. घनदातृषु । १३. हिंसन्त घनदातृविषयकस्तुत्यादिक मीणि श्रकुर्वेन्तम् । १४. रियर्घन न नशत्, न व्याप्नोति । १४. विश्वस्य द्रष्टः ! १६. द्यावापृथिव्योः । १७. अहानि उपलक्ष्यन्ते ।

<sup>\*</sup> उत्तराचिक के अंक क्रमशः अध्याय, खण्ड, सूक्त और मंत्र के सूचक हैं।

#### म्रयवंवेद की सूवितयां

१. सं श्रुतेन गमेमिहि मा श्रुतेन वि राघिषि ।

---१।१।४\*

२. यदुवक्यानृतं जिह्नया वृजिन वहु ।

-- १1१013

३. सं सं स्रवन्तु सिन्घवः, स वाताः सं पतित्रगः। इमं यज्ञं प्रदिवो मे, जुपन्ता सं स्राव्येगा हविषा जुहोमि॥

---शश्राः

४. ब्रह्म वर्म ममान्तरम्।

-- \$18618

<sup>\*</sup>अद्भ क्रमशः काण्ड, सूक्त और मंत्र के सूचक हैं।

१. संगच्छेमहि। २ः विराद्धो वियुक्तो मा भूवम्।

### श्रथवंवेद की सूक्तियां

- हम सब श्रुत (ज्ञान) से युवत हो, श्रुत (ज्ञान) के साथ कभी हमारा वियोग न हो।
- २. जिह्वा से असत्य वचन वोलना बहुत बड़ा पाप है।
- ३. निदया मिल कर वहती हैं, वायु मिलकर बहते हैं, पक्षी भी मिलकर उड़ते हैं, इसी प्रकार श्रेष्ठ जन भी कर्मक्षेत्र मे मिल जुल कर काम करते हैं। मैं संगठन की हिष्ट से ही यह स्नेहद्रवित अनुष्ठान कर रहा हूँ।
- ४. मेरा अन्दर का कवच ब्रह्म (-ज्ञान) है।

<sup>\*</sup> अथवंवेद संहिता, भट्टारक श्रीपाद दामोदर सातवर्लकर द्वारा संपादित, औष से (वि० स० १६६६ में) प्रकाशित ।

<sup>—</sup>अथवंवेद संहिता सायणभाष्यसहित, पं० रामचन्द्र शर्मा द्वारा सनातनधर्मं यन्त्रालय मुरादाबाद से (वि० स० १६८६) मुद्रित । नोट-अथवंवेदान्तर्गत समस्त टिप्पण सायणचार्यकृत भाष्य के हैं।

| ६ यदग्निरापो ग्रदहत्।                                                                                                                                                                          | —१।२५।१         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ७. जिह्वाया अग्रे मधु मे, जिह्वामूले मधूलकम् ।<br>ममेदह कतावसो , मम चित्तमुपायसि ॥                                                                                                             |                 |
| द मधुमन्मे निक्रमगां <sup>3</sup> , मधुमन्मे परायगाम् <sup>४</sup> ।<br>वाचा वदामि मधुमद्, भूयास मधु संदशः ॥                                                                                   |                 |
| •                                                                                                                                                                                              | 618813          |
| <ul><li>६. मघोरस्मि मधुतरो <sup>६</sup>मदुघान् मधुमत्तरः।</li></ul>                                                                                                                            | १ <i>।३</i> ४।४ |
| १०. सं दिव्येन दीदिहिं रोचनेन                                                                                                                                                                  |                 |
| विश्वा ग्रा भाहि <sup>c</sup> प्रदिशश्चतस्रः।                                                                                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                | —-२1६1१         |
| ११. स्वे गये <sup>९</sup> जागृह्यप्रयुच्छन् <sup>१०</sup> ।                                                                                                                                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                | २१६१३           |
| १२. मित्रेगाग्ने मित्रघा यतस्व ।                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                | १1६।४           |
| १३. अतिनिहो अतिसृघोऽत्यचित्तीरतिद्विषः।                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                                                                                                                                                | —- २१६१५        |
|                                                                                                                                                                                                |                 |
| <ul> <li>१. मधुररसवहुलम् । २ क्रतौ कर्मणि शारीरे व्याप</li> <li>३. निकटगमनम् सिनिहितार्थेषु प्रवर्तन मधुमत् मधुयुक्तं, स्व<br/>प्रौतिकर भवतु । ४ परागमनं दूरगमनम् । ५. सद्रष्टु स्व</li> </ul> | ास्य परेषा च    |
| 2                                                                                                                                                                                              | 3.4.4           |

एक सी दस

प्र मा नो विददिभिभा मो श्रशस्तिर्, मा नोविदद् गृजिना द्वेष्या या। सूक्ति त्रिवेणी

---१।२०1१

- ५. पराजय, अपकीति, कुटिल आचरण और द्वेष हमारे पास कभी न आएँ।
- ६. क्रोधरूप अग्नि जीवनरस को जला देती है।
- ७. मेरी जिह्ना के अग्रभाग मे मधुरता रहे, मूल मे भी मधुरता रहे। हे मधुरता । तू मेरे कर्म और चित्त मे भी सदा वनी रह।
- मरा निकट और दूर—दोनो ही तरह का गमन मधुमय हो, अपने को और दूसरो को प्रसन्नता देने वाला हो। अपनी वाणी से जो कुछ बोलूँ, वह मधुरता से भरा हो। इस प्रकार सभी प्रवृत्तियाँ मधुमय होने के फलस्वरूप मैं सभी देखने वाले लोगो का मधु (प्रिय) होऊँ।
- ध. मैं मधु (शहद) से भी अधिक मधुर हूँ, मैं विश्व के मधुर से मधुर पदार्थों से भी अधिक मधुर हूँ।
- १०. अपने दिव्य तेज से अच्छी तरह स्वय प्रकाशमान बनो और अपने इधर-उघर समग्र चारो दिशाओं को भी प्रकाशमान करो।
- ११. किसी भी प्रकार का प्रमाद (मूल) न करते हुए अपने घर मे सदा जागते रहो, सावधान रहो।
- १२. हे अग्रणी । मित्र के साथ सदा मित्र के समान उदारता का व्यवहार कर।
- १३ कलह, हिंसा, पाप बुद्धि और द्वेष वृत्ति से अपने आपको सदा दूर रिखए।

६. मदुघात् मधुदुघात् . .मधुशब्दे धुलोपश्छान्दस. । मधुस्राविण पदार्थं-विभोषात् । ७ संदीदिहि—सम्यग् दीव्य दीप्यस्व वा । ५. प्रकाश्य । ६. स्वे आस्मीये गये, गृहनामैतद् गृहे । १० अप्रमाद्यन् ।

| एक सौ बारह                                                                                                | सूक्ति त्रिवेणी    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| १४. शप्तारमेतु शपथः।                                                                                      | —-२ा७।५            |
| १५. यश्चकार स निष्करत्।                                                                                   | —- २।६।४           |
| १६. श ते म्रग्निः सहाद्भिरस्तु ।                                                                          | —-२ <b>।१०</b> 1२  |
| १७. ग्राप्नुहि श्रेयांसमित समं क्राम।                                                                     |                    |
| १८. त इह तप्यन्तां मिय तप्यमाने।                                                                          | २1१ २1१            |
| १६. यथा द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः ।<br>एवा मे प्राणा मा विभे ॥                                  | —-२।१५।१           |
| २०. सं चेन्नयाथो ग्रहिवना कामिना स च वक्षयः।<br>सं वां भगासो श्रग्मत सं चित्तानि समु व्रता <sup>२</sup> ॥ | <b>२</b> ।३०।२     |
| २१. यदन्तरं तद् बाह्यं, यद् बाह्यं तदन्तरम् ।                                                             | <del></del> २।३०।४ |
| २२. विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः ।                                                                 | —-२।३४ <b>।</b> ४  |
| २३. भगस्य नावमारोह पूर्णामनुपदस्वतीम् <sup>3</sup> ।<br>तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः।।                  | —-२।३६।४           |
| १. विनव्यतः । २. कर्मनार्मेतत् । ३. क्षयरहिताम् ।                                                         |                    |

- १४ शाप (म्राक्रोश-गाली), शाप देने वाले के पास ही वापस लौट जाता है।
- १५ जो सदा कार्य करता रहता है, वही अभ्यासी उस कार्य की निष्कृति (पूर्णता-सम्पन्नता) करने की योग्यता प्राप्त करता है।
- १६ तेरे लिए जल (शान्ति एव क्षमा) के साथ ग्राग्न (तेजस्विता) कल्याण-कारी हो।
- १७ अपने बरावर वालो से क्षागे वढ, और परम कल्याण प्राप्त कर।
- १८. मेरे सन्तप्त होने पर मेरे अन्य साथी भी सतप्त हो, अर्थात् हम सब परस्पर महानुभूति रखने वाले हो।
- १६ जिस प्रकार आकाश श्रीर पृथ्वी कभी नहीं डरते, इसीलिए कभी नष्ट भी नहीं होते। इसी प्रकार हे मेरे प्राण त्रभी कभी किसी से मत डर।
- २० हे परस्पर प्रेम करनेवाले स्त्री पुरुषो । तुम दोनो मिलकर चलो, मिलकर वागे बढो, मिलकर ऐश्वयं प्राप्त करो । तुम दोनो के चित्त परस्पर मिले रहे, श्रौर तुम्हारे सभी कमं परस्पर मिलजुलकर होते रहे ।
- २१. जो तुम्हारे अन्दर मे हो वही बाहर मे हो, और जो बाहर मे हो वही तुम्हारे अन्दर मे हो अर्थात् तुम सदा निश्छल एवं निष्कपट होकर रहो।
- २२ विश्व के विभिन्न रूप-आकृति, जाति एव आचार व्यवहार-वाले प्राणी वाहर मे अनेक रूप होते हुए भी मूल मे एक रूप हैं।
- २३. यह ग्रहस्थाश्रम सब प्रकार से परिपूर्ण और कभी ध्वस्त न होने वाली ऐश्वर्य की नौका है। हे गृहपत्नी । तू उसपर चह और अपने प्रिय पित को जीवनसवर्षों के समुद्र से पार कर।

| २४. दूषियज्यामि काववम् ।  २४. एकशत विष्कन्धानि विष्ठता पृथिवीमनु ।  —३१६१६  २६. 'पयस्वन्मामक वचः ।  —३१२४१६  २७ शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सिकर ! |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —३।६।६<br>२६. 'पयस्वन्मामक वचः।<br>—३।२४।६<br>२७ शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सिकर!                                                                 |
| २६. 'पयस्वन्मामक वचः। —३।२४।६ २७ शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सकिर!                                                                                 |
| —३।२४।१<br>२७ शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सिकर!                                                                                                    |
| २७ शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सिकर!                                                                                                               |
| रार्परम केन राष्ट्रिंग गावन ।                                                                                                                 |
| कृतस्य कार्यस्य चेह स्फाति समावह।                                                                                                             |
| \$1481X                                                                                                                                       |
| २८. कामः समुद्रमाविवेश <sup>६</sup> ।                                                                                                         |
|                                                                                                                                               |
| २६. सहृदयं सामनस्यमविद्वेष कृगोमि वः।<br>ग्रन्यो ग्रन्यमभिहर्यतं वत्स जातमिवाघ्न्यां।                                                         |
| ३।३०।१                                                                                                                                        |
| ३०. म्रनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु समनाः ।<br>जाया पत्ये मध्मती वाच वदतु गन्तिवाम् ।।                                                    |
|                                                                                                                                               |
| ३१ मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् <sup>१२</sup> , मा स्वसारमुत स्वसा।<br>सम्यञ्चः <sup>९३</sup> सन्नता <sup>९४</sup> भूत्वा, वाच वदत भद्रया।।    |
|                                                                                                                                               |
| ३२. येन देवा न वियन्ति भे नो च विद्विषते मिथः।                                                                                                |
| तत् कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥                                                                                               |
| —— ₹1 ₹0 l¥                                                                                                                                   |
| १. नाशयिष्यामि । २. विघ्नविशेषम् । ३ विघ्नाः । ४. विविधम्                                                                                     |
| अवस्थितानि । ५ पयस्वत्—सारयुक्तं सर्वेरुपादेयं भवतु । ६ समुद्रवित्रर-                                                                         |
| विषक रूपम् आ विवेश प्राप्तवान् । ७. आभिमुख्येन कामयध्वम् । ५. अध्न्याः<br>गोनामैतत्, अहन्तव्या गाव. । ६. अनुकूलकर्मा भवतु । १० समानमनस्का ।   |
| ्राच्या १ वर्षाच्या सम्बद्धाः १० वर्षाच्या सम्बद्धाः १० वर्षाच्यासम्बद्धाः ।                                                                  |

एक सौ चीदह

सूक्ति त्रिवेणी

- २४ में अपने जीवनपथ की वड़ी से वडी विघ्नवाधाओं को परास्त कर दूँगा।
- २५. पृथ्वी पर चारो ओर सैंकडो विघ्न खंडे हैं।
- २६. मेरा वचन दूध जैसा मधुर, मारयुक्त एवं सबके लिए उपादेय हो।
- २७ हे मनुष्य । तू सौ हाथो से कमा और हजार हाथो से उसे समाज में फैलादे अर्थात् दान करदे। इस प्रकार तू अपने किये हुए तथा किये जाने वाले कार्यं की अभिवृद्धि कर।
- २=. काम समुद्र मे प्रविष्ट होता है-अर्थात् कामनाएँ समुद्र के समान नि सीम हैं, उनका कही अन्त नहीं है।
- २६. आप सब परस्पर एक दूसरे के प्रति हृदय में शुभ सङ्कल्प रखें, होष न करें। आप सब एक दूसरे को ऐसे प्रेम से चाहे जैसे कि गौ अपने नवजात (नये जन्मे हुए) बछडे पर प्रेम करती है।
- ३०. पुत्र अपने पिता के अनुकूल आचरण करे। माता पुत्र-पुत्रियों के साथ एक-से मन वाली हो। पत्नी पित के साथ मधुर और सुखदायिनी वाणी बोले।
- ३१. भाई-भाई आपस में द्वेष न करें, विहन-बिहन आपस मे द्वेष न करें। सब लोग समान गित और समान कर्मवाले होकर मिलजुलकर कार्य करें, और परस्पर कल्याणकारी शिष्ट भाषण करे।
- ३२ जिससे श्रोष्ठजन भिन्न मितवाले नहीं होते हैं, और परस्पर द्वोष भी नहीं करते हैं, उम ऐकमत्योत्पादक सर्वोत्तम ब्रह्मज्ञान का उपदेश हम आप सब पुरुषों को करते हैं।

११. शन्तिवाम्-सुखयुक्ता वाचम् ।.... 'कशम्याम्' इति शम्शब्दात् ति प्रत्यय , ततो मत्वर्थीयः । १२. द्विष्यात् । १३ सम्भव्यः समञ्चनाः समानगतयः । १४. समानकर्माणः । १५ वियन्ति विमति न प्राप्नुवन्ति ।

| एक सौ सोलह                                                                                            | सूक्ति त्रिवेणो         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ३३. अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत ।                                                                   | —- \$1301X              |
| ३४. समानी प्रपा सह वोडन्नभागः<br>समाने योक्त्रे सह वो युनिष्म।<br>सम्यञ्चोडिन सपर्यतारा नाभिमिवाभितः॥ | ३।३०।६                  |
| ३४. साय प्रातः सौमनसो वो ग्रस्तु ।                                                                    | <b>−</b> -₹ ₹01७        |
| ३६. व्यार्त्या पवमानो वि जक्तः पापकृत्यया ।                                                           | <b></b> ₹1₹ <b>81</b> ₹ |
| ३७. व्रह्म ब्रह्मण् उज्जभार।                                                                          | 8181 <i>3</i>           |
| ३८. बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट् ।                                                                    | ४।१।५                   |
| ३६. कविर्देवो न दभायत् <sup>२</sup> स्वघावान् <sup>3</sup> ।                                          | <del></del> ४।११७       |
| ४०. मूर्णा मृगस्य दन्ताः।                                                                             | ४।३।६                   |
| ४१. यत् संयमो न वि यमो वि यमो यन्त संयमः।                                                             | ४।३ <i>।</i> ७          |
| ४२. श्रनड्वान् दाधार <sup>४</sup> पृथिवीम् ।                                                          | 818818                  |
| १. एकस्मिन् बम्बने स्नेहपाशे । २. न हिनस्ति, सर्वम् अनु                                               | ग्रह्मानीत्यर्यः ।      |

- ३३. एक दूसरे के साय प्रेमपूर्वक मधुर संभाषण करते हुए आगे वहे चलो ।
- ३४ आत सब की प्रपा (जलपान करने का स्थान) एक हो, आप सब एक-साथ बैठकर भोजन करें। मैं आप सबको एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियुक्त करता हूँ। आप सब अग्नि (अपने अग्र लक्ष्य) की उपासना के लिए सब ओर से ऐसे ही एकजूट हो, जैसे कि चक्र के आरे चक्र की नाभि मे चारों ओर से जुड़े होने हैं।
  - ३५ सुवह भीर शाम ग्रथित् सदाकाल आप सब प्रसन्नित्त रहे।
- ३६. स्वच्छता का घ्यान रखनेवाला मनुष्य रोग आदि की पीडाओ से दूर रहता है। और मनोवल से समर्थ साधक पापो से दूर रहता है।
- ३७ ब्रह्म से ही ब्रह्म का प्रकाश होता है अर्थात् ज्ञान से ही ज्ञान का विस्तार होता है।
- ३८. ज्ञान का स्वामी दिन्य आत्मा ही विश्व का सम्राट् है।
- ३६. क्रान्तदर्शी श्रंष्ठ ज्ञानी ऐरवयं से समृद्ध होकर भी किसी को पीडा नहीं देते हैं, सवपर अनुग्रह ही करते हैं।
- ४०. हिंस्र व्याघ्न खादि के दाँत मूढ हो जाएँ, भक्षण करने मे असमयं हो जाएँ। अर्थात् अत्याचारी लोगो की सहारक शक्ति कुण्ठित हो जाए।
- ४१ जो स्वयं सयमित है, नियत्रित है, उसको व्यर्थ ही और अधिक नियत्रित नहीं करना चाहिए। परंतु जो अभी अनियत्रित है, उसी को नियत्रित करना चाहिए।
- ४२ वृषम ही हल जोतना, भार ढोना आदि के रूप मे मूमि (जनता) को घारण करता है, पोषण करता है।

३, अन्नवान् । ४. कर्षण-भारवहनादिना,...घारयति पोषयति ।

| एक मो अठारह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मृषित (त्रवेणी |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ४३. उत देवा ग्रवहिन देवा उन्नयया पुनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>४</b> ।१३।१ |
| ४४. रोहान् रुम्हुमँच्यामः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — \$13,818     |
| ४४ वणी वदां नयामा एकज त्वम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - R13513<br>-  |
| ४६. मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| ४७. आस्ते यम उपयाति देवान् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| ४८. ब्रह्मीदनं विष्वजितं पचामि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| ४९. रगो रगो प्रनुमदन्ति विप्राः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| ५०. मा त्वा वभन् दुरेवास कशोकाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — ४।२।४        |
| ५१. नि तद् दिषपेऽवरे परे च यस्मिन्नावियावसा दुरोगो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - X1518        |
| ५२. तुरिचद् विश्वम् र्गावत् तपस्वान् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —-५।२।६        |
| <b>५३.</b> ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — ४।२।८        |
| ५४. ममान्तरिक्षमुक्लोकमस्तु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —-५।३।१        |
| ५५. श्रराते चित्त वीर्त्सन्त्याकूर्ति पुरुषस्य च।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —-<br>४।३।३    |
| With Control of the C | — ४।७१५        |

- ४३ हे दिव्य आत्माओ । तुम अवनतो को दुवारा उन्नत करो। अर्थात् गिरे हुओ को फिर ऊँचा उठाओ।
- ४४ पवित्र आचारवाले बात्मा ही उच्च स्थानो को प्राप्त होते हैं।
- ४५ सर्वप्रथम तू अपने आपको वश मे कर—अर्थात् सयमित कर, तभी तू दूसरो को वश मे कर सकेगा।
- ४६ उत्साह (अथवा तेज) ही इन्द्र है, उत्साह ही देव है।
- ४७ जो ग्रहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिगहरूप यमो मे रहता है, वह देवत्व को प्राप्त होता है।
- ४८. मैं विश्व को जीतने वाले ब्रह्मीदन (ज्ञानरूपी श्रन्न) को पकाता हूँ अर्थात् उसे परिपक्व करता हूँ।
- ४६ ज्ञानी प्रत्येक युद्ध मे अर्थात् हर सघर्ष मे प्रसन्न रहते हैं।
- ५०. मनुष्य, तेरे मन को दुष्टता एव शोक के विचार न दबाएँ।
- ५१ जिस घर मे छोटे और वढे सब मिलकर रहते है, वह घर अपने बलपर सदा सुरक्षित रहता है।
- ५२. शी झता से कार्यं करने वाला तपस्वी अर्थात् परिश्रमी एवं स्फूर्तिमान् व्यक्ति विश्व को हिला देता है।
- ५३ हे देव, मेरा तेज संघर्षों मे सदा प्रकाशमान रहे।
- ५४. मेरा अन्तरिक्ष अर्थात् कार्यक्षेत्र विस्तृत परिवेशवाला हो।
- ५५. कृपणता मनुष्य के मन श्रीर संकल्प को मलिन कर देती है।

| एक सी अठारह                                       | मूबित त्रिवेणी |
|---------------------------------------------------|----------------|
| ४३. उत देवा ग्रवहित देवा उन्नयथा पुनः।            | ४।१३।१         |
| ४४. रोहान् रुरुहुर्मेध्यासः।                      | ४।१४।१         |
| ४४. वशी वशं नयासा एकज त्वम्।                      | &13613<br>     |
| ४६. मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देव.।                | —४।३२।२        |
| ४७. श्रास्ते यम उपयाति देवान् ।                   | £18£18         |
| ४८. ब्रह्मीदनं विश्वजितं पचामि ।                  | <b>४।</b> ३५,७ |
| ४६. रगो रगो धनुमदन्ति विप्राः।                    | X1718          |
| ५०. मा त्वा वभन् दुरेवास कशोकाः।                  | प्रारा४        |
| ४१. नि तद् दिघषेऽवरे परे च यस्मिनाविथावसा दुरो    |                |
| ४२. तुरिक्चद् विश्वम् र्गावत् तपस्वान् ।          |                |
| <b>५३.</b> ममाग्ने वर्ची विहवेष्वस्तु ।           | —-५। ३।१       |
| ५४. ममान्तरिक्षमुरुलोकमस्तु ।                     |                |
| ५५. ग्रराते चित्त वीर्त्सन्त्याकूर्ति पुरुपस्य च। |                |
|                                                   | ४।७।५          |

- ४२ हे दिख्य वारमाओ । तुम अवनतो को दुवारा उत्तत करो। अर्थात् गिरे हुवो को फिर कँचा उठावो।
- ४४ पवित्र बाचारवाले आत्मा ही उच्च स्थानो को प्राप्त होते हैं।
- ४४ मवंप्रयम तू अपने जापको वदा मे कर-वर्णात् सयमित कर, तभी तू दूसरो को यण में कर सकेगा।
- ४६. उत्माह (अथवा तेज) ही इन्द्र है, उत्साह ही देव है।
- ४७ जो ग्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिगहरूप यमो मे रहता है, वह देवत्व को प्राप्त होता है।
- ४८. मैं विश्व को जीतने वाले ब्रह्मीदन (ज्ञानरूपी श्रन्न) को पकाता हूँ अर्थात् उसे परिषयन करता है।
- ४६. जानी प्रत्येक युद्ध मे अर्थात् हर सघर्ष मे प्रसन्न रहते हैं।
- ५०. मनुष्य, तेरे मन को टुप्टता एवं शोक के विचार न दवाएँ।
- भ्श जिस घर मे छोटे और बड़े सब मिलकर रहते हैं, वह घर अपने बलपर सदा सुरक्षित रहता है।
- ५२. शीघ्रता से कार्य करने वाला तपस्वी अर्थात् परिश्रमी एवं स्फूर्तिमान् व्यक्ति विष्व को हिला देता है।
- ५३ हे देव, मेरा तेज संघर्षी मे सदा प्रकाशमान रहे।
- ५४ मेरा अन्तरिक्ष अर्थात् कार्यक्षेत्र विस्तृत परिवेशवाला हो।
- ५५. कृपणता मनुष्य के मन ग्रौर संकल्प को मलिन कर देती है।

| एक सी बीस                                                                                            | सूक्ति त्रिवेणी |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ५६ न कामेन पुनर्मघो भवामि।                                                                           | —५११११२         |
| ५७ न ब्राह्मगो हिसितव्योऽग्निः प्रियतनोरिव ।                                                         |                 |
| ४८ तद् वै राष्ट्रमा स्रवति नाव भिन्नामिवोदकम्।<br>ब्रह्माण यत्र हिंसन्ति तद् राष्ट्र हन्ति दुच्छुना॥ | —५।१६।द         |
| ४६. ग्रारोहगानाकमण जीवतो जीवतोऽयनम्।                                                                 | X13010          |
| ६०. यथोत मम्रुषो मन एवेष्यों मृति मनः।                                                               | —६।१८।२         |
| ६१. मिथो विद्नाना उपयन्तु मृत्युम्।                                                                  | ६।३२।३          |
| ६२ ग्रस्युर्विक्षा ऊष्वंस्वप्नाः।                                                                    | —६।४४।१         |
| ६३. परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि ।<br>परेहि, न त्वा कामये ।                                     |                 |
|                                                                                                      | —६।४५।१         |
| ६४. ग्रयस्मयान् वि चृता बन्धपाशान् ।                                                                 | ६।६३।२          |
| ६५. सं वः पृच्यन्ता तन्वः समनासि समुव्रता।                                                           | ——६१७४।१        |
| ६६ सं प्रेद्धो ग्रग्निजिह्वाभिरुदेतु हृदयादिध ।<br>६७ श्रायने ते परायगो दूर्वा रोहतु पुष्पिगी. ।     | —-६।७६।१        |
| , यात्रा सं राजस्य द्वाराहिते श्रीव्यस्ताः।                                                          | ६।१०६।१         |

- ५६. केवल इच्छा करने भर से ही मैं पुनः ऐश्वयंशाली नहीं हो सकता है।
- ५७. ब्राह्मण (सदाचारी विद्वान्) अग्निस्वरूप है, ज्योतिमंग्र है। जैसे अपने प्रिय परीर को पीडा नहीं दी जाती है, वैसे विद्वान् को भी पीडा नहीं देनी चाहिए।
- ४८. जिस राष्ट्र मे ब्राह्मण (विद्वान) मताये जाते हैं यह राष्ट्र विपत्ति-गम्त होकर वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे दूटी हुई नीका जल मे डूवकर नष्ट हो जाती है।
- ४६. उन्नति और प्रगति प्रत्येक जीयात्मा का अयन है-लक्ष्य है।
- ६० जिस प्रकार मरते हुए व्यक्ति का मन मरा हुआ-सा हो जाता है, उसी प्रकार ईर्प्या करने वाले का मन भी मरा हुआ-मा रहता है।
- ६१. परस्पर एक दूसरे से भगडने वाले मृत्यु को प्राप्त होते है।
- ६२. वृक्ष खडे-खरे सोते हैं।
- ६३. हे पापी विचार ! दूर हट । मुक्ते तू कैसी बुरी-बुरी बातें कहता है ? जा, दूर चला जा, मैं तुके नही चाहता।
- ६४. लोह-जैसे मजवूत वन्धनों के पाश को भी तोड़ डालो।
- ६५. तुम्हारे शरीर मिले रहे, तुम्हारे मन मिले रहे, तुम्हारे कर्म भी परस्पर मिलजुलकर होते रहे।
- ६६. हृदय की वेदी पर से हजारो ज्वालाओं से प्रदीप्त अग्नि (उत्साह एव तेज) का उदय हो।
- ६७. तेरे आगे और पोछे फूलो से लदी दूर्वा (प्रगति की आशा एवं आत्म-श्रद्धा) खिली रहे।

| एक भी बाईम                                                                                                | मृबित त्रिवेणी     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ६८. द्रुपदादिव मुमुचानः, रिवन्नः स्नात्वा मलादिव ।<br>पूत पवित्रेगोवाज्यं, विष्वे शुम्भन्तुः मैनसः ॥      | ६।११५।३            |
| ६८. ग्रनृणा श्रस्मिन्ननृगाः परस्मिन् ।                                                                    | ६।११७।३            |
| ७०. देवाः पितरः पितरो देवाः।                                                                              | —६।१२३।३           |
| ७१ यो श्रस्मि सो श्रस्मि।                                                                                 | ६।१२३।३            |
| ७२, चारु वदानि पितरः संगतेषु ।                                                                            | છા१રા१             |
| ७३. विद्य ते सभे नाम निराटा नाम वा ग्रसि।<br>ये ते के च सभासदम्ते मे मन्तु सवाचसः ॥                       | —७।१२।२            |
| ७४. यद् वोमनः परागतं पद वद्धमिह वेह वा।<br>तद् व श्रा वर्तयामिस मिय वो रमतां मनः॥                         | —७।१२।४            |
| ७५. दमे दमे मप्त रत्ता दघानी।                                                                             | —७।२६।१            |
| ७६. यो देवकामी न घनं क्णिद्धि,<br>समित् तं रायः मृजति स्वधाभिः।                                           | wib als            |
| ७७. फृतं मे दक्षिए हम्ते जयो मे मन्य ग्राहितः।                                                            | —७।५०।६<br>—७।५०।5 |
| २. गाष्टमयाद, पादवन्यनादिय । २. शुद्धं मुर्वन्तु ।<br>परैरनिममाध्या । ४. अनुक्लवाययाः । ५. अस्मदनिममुत्रम |                    |

- ६८. जिस प्रकार मनुष्य काठ के पादवन्धन से मुक्त होता है, स्नान के द्वारा मल से मुक्त होता है, और जैसे कि छनने से घी पिवत्र होता है, उसी प्रकार सभी दिव्य पुरुष मुक्तें भी पाप से शुद्ध करें, मुक्त करें।
- ६६. हम इस लोक मे भी ऋणरहित हो और परलोक मे भी ऋण-रहित हो।
- ७०. जो पालन करते हैं वे देव हैं, और जो देव है वे पालन करते हैं।
- ७१ मैं जो हूँ वही हूँ अर्थात् मैं जैसा अन्दर मे हूँ, वैसा ही बाहर मे हूँ। मुक्त मे बनावट जैसा कुछ नहीं है।
- ७२ हे गुरुजनो । मुक्ते बाशीर्वाद दो कि मैं सभावों में सुन्दर एवं हितकर बोलू ।
- ७३. हे सभा । हम तेरा नाम जानते है, निश्चय ही तेरा नाम निर्ण्टा है, तू किमी से भी हिंसित अर्थात् अभिभूत नहीं होती। जो भी तेरे सदस्य हो, वे हमारे लिए अनुकूल वचन बोलने वाले हो।
- ७४. हे सभासदो ! आपका मन मुभसे विमुख होकर कही अन्यत्र चला गया है, अथवा कही किसी अन्य विषय मे वद्ध होगया है। मैं (अध्यक्ष) श्रापके उस मन को अपनी श्रोर लौटाना चाहता हूँ, आपका मन मुभ में ही रमता रहे अर्थात् मेरे अनुकूल ही विचार करे।
- ७५. जीवात्मा के प्रत्येक घर (शरीर) मे पाच ज्ञानेन्द्रिया मन तथा बुद्धि— ये सात रत्न हैं।
- ७६. जो मनुष्य अच्छे कार्य के लिए अपना घन समपंण करता है, दान के सुप्रसगो मे अपने पास रोक नहीं रखता है, उसी को अनेक घाराओं से विशेष घन प्राप्त होता है।
- ७७. कमं अर्थात् पुरुषायं मेरे दायें हाय मे हैं और विजय (सफलता) मेरे बाएँ हाय मे।

व्यतिरिक्तसर्वेविषययेषु ससक्तम् । ७. मदनुकूलार्थेचिन्तापरं भवतु ।

एक सौ चोबीस सुक्ति त्रिवेणी ७८. सं जानामहै मनसा सं चिकित्वा मा युष्महि मनसा दैव्येन । ---७।४२।२ ७६ पूर्वापरं चरतो माययैती शिशू कीडन्ती परियातोऽर्ए्वम्। --- 612 518 ५०. अपि वृश्च पुरागावद् व्रततेरिव गुष्पितम्। ग्रोजो वास्यस्य दम्भयर। 910310-प्रश्निः स्वा योनि³ गच्छ ! Z10310-दर. गातु <sup>४</sup> वित्त्वा गातुमित । -- 618616 यत् स्वप्ने ग्रन्नमङ्नामि न प्रातरिष्ठगम्यते । --- 9180818 **५४.** घतेन कॉल शिक्षामि । 9130810-**८४. प्र**पतेतः पापि लक्ष्मि ! <sup>६</sup>नश्येतः । --- 6188 418 ५६. एकशत लक्ष्म्यो मत्यंस्य साकं तन्वा जनुषोऽधि जाताः । ---७।११४।३ द७. रमन्ता पृण्या लक्ष्मीर्याः पापीस्ता स्रनीनशन् । ---७१११४१४ ददः उत्कामातः <sup>८</sup>पूरुष माव पत्था । --- 51818

१. वलम् । २. नाशय । ३. योनिः कारणम् सर्वं जगत्कारणमूता पारमेश्वरी शक्तिः, ता प्राप्नुहि । ४. मार्गम् । ४ विदित्वा शात्वा । ६ नश्य-अहष्टा

- ७८. हम मनन चिन्तन के द्वारा उत्तम ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त कर एक मन से रहे। सदैव दिव्य मन से युक्त रहे, वियुक्त न हो।
- ७६ ये दोनो बालक—अर्थात् सूर्यं और चन्द्र अपनी दिन्य शक्ति से खेलते हुए आगे-पीछे चलते हं और श्रमण करते हुए समुद्र तक पहुँचते हैं।
- द०. लताओं की पुरानी मूखी लकडी के समान दुष्ट हिसकों के वल को काटों और दवा दो।
- **५१** अपने मूल ईंदवरीय स्वरूप को प्राप्त कर।
- पर. पहले मार्ग को जातिए, फिर उस पर चलिए I
- म स्वप्त मे जो भोगोपभोग करता हूँ, जो दृश्य देखता हूँ, वह सब असत् है, वयोकि सवेरा होने पर वह कुछ भी तो दिखाई नही देता।
- प४. में आपस के कलह को म्नेह से शान्त करता हूँ।
- ५५. हं लक्ष्मी ! यदि तुभसे पाप होता हो तो तू मेरे यहाँ से दूर चली जा, नण्ट हो जा।
- प्यः मनुष्य के शरीर के साथ जन्मकाल से ही एक सौ एक लक्ष्मी (शक्तियाँ) उत्पन्न होती हैं।
- प्त. जो लक्ष्मी अर्थात् शक्ति पवित्र हैं, पुण्यकारिणी है, वे मेरे यहाँ आनन्द से रहे, और जो पापी हैं. पापकारिणी है, वे सब नष्ट हो जाएँ।
- पप. हे मनुष्य । तू अपर चढ, नीचे न गिर।

नण्टा भव । ७. नश्यन्तु इत्यर्थः । ८. उत्क्रमर्गा कुरु । ६. अवपतन माकार्षीः ।

| ६०. मा ते मनस्तत्र गान् <sup>3</sup> मा तिरोभूत् <sup>४</sup> ।                                                                                                                     | 51810             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ६१. मा जीवेभ्य प्रमद ।                                                                                                                                                              | 51११७             |
| ६२. मानु गाः पितृन् ।                                                                                                                                                               | <del></del> 51१1७ |
| <ol> <li>मा गतानामा दीघीथा ये नयन्ति परावतम् ।</li> </ol>                                                                                                                           | —== <b>।</b> १।=  |
| ६४. ग्रा रोह तमसो ज्योतिः <sup>६</sup> ।                                                                                                                                            | — <u> </u> दाशुद  |
| ६५. तम एतत् पुरुष मा प्रपत्था,<br>भय परस्तादभयं ते ग्रवीक्।                                                                                                                         | <u>—518180</u>    |
| ६६. वोधश्च <sup>८</sup> त्वा प्रतीवोघ <sup>९</sup> श्च रक्षताम् ।<br>श्रस्वप्नश्चत्वाऽनवद्राणश्च <sup>९०</sup> रक्षताम् ॥                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                     | 518183            |
| ६७. व्यवात् नेते ज्योतिरभूदप त्वत् तमो स्रक्रमीत्।                                                                                                                                  |                   |
|                                                                                                                                                                                     | —हाशारश           |
| ६८. रजस्तमो मोप गा मा प्रमेष्ठा. १२।                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                     | 51718             |
|                                                                                                                                                                                     |                   |
| <ol> <li>उद्गमनमेव । २. अवाग्गमनम् । ३. मा गात् गतं<br/>अन्तिहितं विलीनमिप मा भूत् । ५ दूरदेशम् । ६. ज्योतिः प्र<br/>शानम् प्रारोह अधिष्ठित । ७ तमः अन्यकारम् अज्ञानम् ।</li> </ol> | काश., प्रकाश      |

एक सौ छव्बीस

न्ह उद्यानं ते पुरुष नावयानम् ।

सूनित त्रिवेणी

--- 51१1६

- मध. हे पुरुष । तेरी उन्नित की श्रोर गित हो, अवनित की श्रोर नहीं।
- है पुरुप ! तेरा मन कुमार्ग मे न जाये और यदि कभी चला भी जाये तो वहाँ लीन न हो, अधिक काल तक स्थिर न रहे।
- ६१. अन्य प्राणियो के प्रति प्रमाद न कर, प्रर्थात् उनके प्रति जो तेरा कर्तव्य है, उस ओर लापरवाह मत वन ।
- ६२. तू अपने मृत पितरो के मार्ग का अनुसरण मत कर अर्थात् पुरानी मृत-परम्पराओं को छोडकर नवीन उपयोगी परम्पराओं का निर्माण कर।
- ६३. गुजरे हुओ का शोक न कर, क्यों कि ये शोक मनुष्य को बहुत दूर पतन की ओर ले जाते हैं।
- ६४. अन्वकार (अज्ञान) से प्रकाश (ज्ञान) की ओर श्रारोहण कर।
- ६५. है पुरुष । तू इस अज्ञान के अन्यकार मे न जा। वहा तेरे लिए भय ही भय है, और यहा ज्ञान के प्रकाश मे अभय है।
- ६६. हे मनुष्य, बोध (ज्ञान) और प्रतीबोध (विज्ञान) तेरी रक्षा करे। अस्वप्न (स्फूर्ति, जागरण) और अनवद्राण (कर्तव्य से न भागना, कर्तव्य परायणता, श्रप्रमत्तता) तेरी रक्षा करे।
- ६७. तेरे पास से अन्धकार चला गया है, बहुत दूर चला गया है। अब तेरा प्रकाश सब और फैल रहा है।
- ६८. तूरजोगुण (भोगासिक्त) तथा तमोगुण (अज्ञान एव जड़ता) के निकट मत जा। तू इस प्रकार भोगासक्त होकर विनाश को मत प्राप्त हो।

प्रतिबुध्यमानः । ६. प्रतीबोध' प्रतिवस्तु प्रतिक्षरां वा बुध्यमानः । १०. निद्रा-रहितः । ११ व्यवात् व्योच्छत् तमोविवासनमभूत् । १२ हिंसा च मा प्राप्नुहि ।

| एक सौ अट्ठाईस                                                                                                       | सूक्ति त्रिवेणी    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ६६. न मरिष्यसि न मरिष्यसि, मा बिभे।                                                                                 | <del></del> =।२।२४ |
| १०० न वै तत्र म्रियन्ते नो यन्त्यधम तम ।                                                                            | =।२।२४             |
| १०१ दुष्कृते मा सुगै भूद्।                                                                                          | =1819              |
| १०२ <sup>२</sup> ग्रसन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ।                                                                     | =181=              |
| १०३. डलूकयातु शुशुलूकयातु,<br>जिह क्वयातुमुत कोकयातुम्।<br>सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं,<br>हषदेव प्र मृगा रक्ष इन्द्र! |                    |
| १०४. ब्रीहिर्यवश्च भेषजी दिवस्पुत्रावमत्यौ ।                                                                        | — <u>६।४।२२</u>    |
| १०५. कामो जज्ञे प्रथम ।                                                                                             | -519170            |
| १०६ युक्ता मातासीद् धृरि दक्षिगायाः।                                                                                | -617186            |
| १०७. कविर्य पुत्र. स ईमा चिकेत,                                                                                     | 31313—             |
| यस्ता विजानात् स पितुष्पितासत्।                                                                                     | ६१६११५             |
| १०८. ऋत पिपति अनृत निपाति ।                                                                                         | 8190177            |
| १. सुगमन जीवद्गमन सुख वा मा भूत्। २. शून्यो भवतु                                                                    | 1                  |

- ६६ हे ब्रात्मन् ! तू कभी मरेगा नही, मरेगा नही, अत मृत्यु से मत डर ।
- १००. जो अवम-तमोगुण को नही प्रपन।ते, वे कभी नष्ट नही होते।
- १०१. दुराचारी लोग इधर-उधर सुख से नही घूम सकते।
- १०२ हे इन्द्र । असत्य भाषण करने वाला असत्य (लुप्त) ही हो जाता है।
- १०३. उल्लू के समान बज्ञानी मूढ, भेड़िये के समान क्रोधी, कुते के समान क्रमां क्रमां के समान लोभी और गरुड़ के समान घमडी लोगो का सग छोड़ो । ये राक्षसवृत्ति के लोग वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैंमे पत्यरों की मार से पक्षी !
- १०४. चावल और जी स्वगं के पुत्र हैं, अमर होने के अपिध हैं।
- १०५. मनुष्य के मन में सबसे पहसे संकल्प ही प्रकट होता है।
- १०६ माता को (घर मे) दान दक्षिणा (वितरण) की घुरा मे नियुक्त किया गया है।
- १०७ जो क्रान्तदर्शी पुत्र है, वही यह देश-काल का ज्ञान अथवा आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। और जो इस ज्ञान को यथावत् जान लेता है, वह पिता का भी पिता हो जाता है। अर्थात् उसकी योग्यता बहुत बड़ी हो जाती है।
- १०८. ज्ञानयोगी साधक सत्य की पूर्णता करता है, और असत्य को नीचे गिराता है।

| एक सौ तीस                                                                                 | सूक्ति त्रिवेणी      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| १०६. न द्विषन्नश्नीयात्,<br>न द्विषतोऽन्नमश्नीयात् ।                                      |                      |
| ,                                                                                         | —हा६ा७।२४            |
| ११०. सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमइनन्ति ।                                             | —हाद्दादा <u>२</u> ४ |
| १११ कीर्ति च वा एष यशक्च गृहागामक्नाति<br>य पूर्वोऽतिथेरक्नाति ।                          |                      |
|                                                                                           | —हादाना३५            |
| ११२ ग्रशितावत्यतिथावश्नीयात् ।                                                            | —्हाद्दादा३द         |
| ११३. ब्रह्म संवत्सरं ममे ।                                                                | १०1२।२१              |
| ११४. न वै तं चक्षुर्जहाति न प्रागो जरसः पुरा। पुर यो ब्रह्मगो वेद यस्याः पुरुष उच्यते॥    |                      |
|                                                                                           | १०।२।३०              |
| ११५. ग्रष्टचक्रा नवद्वारा, देवानां पूरयोघ्या।<br>तस्याहिरण्ययः कोश, स्वर्गो ज्योतिषावृतः॥ | <u> </u>             |
|                                                                                           |                      |
|                                                                                           | _                    |
|                                                                                           | •                    |
| ११६. ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदु परमेष्ठिनम् ।                                         | १०१७१७               |

- अथवंवेद की सूक्तियां
- १०६. जिससे स्वयं द्वेप करता हो, अथवा जो स्वय से द्वेप करता हो, उसके यहा भोजन नहीं करना चाहिए।
- ११०. अतिथि निसका अन्न खाता है, उसके सब पाप जल जाते हैं।
- १११. वह व्यक्ति घर के कीर्ति और यश को खा जाता है, जो अतिथि से पहले भोजन खाता है।
- ११२. अतिथि के भोजन कर लेने के पश्चात् ही गृहस्थ को स्वय भोजन करना चाहिए, पहले नही।
- ११३ ब्रह्म (ज्ञान) ही काल को मापता है।
- ११४. जिस ब्रह्मपुरी मे शयन के कारण (पुरि येते पुरुप) पुरुप कहलाता है, जो व्यक्ति उस ब्रह्मपुरी को, अर्थात् मानवशरीर को, उसके महत्त्व को जानता है, उसको समय से पहले प्राण (जीवन शक्ति) और चक्षु (दर्शन शक्ति) नहीं छोडते हैं।
- ११५. बाठ चक्र बौर नौ द्वारो वाला यह मानवशरीर देवो की अयोध्या नगरी है। इसमे स्वर्ण का दिव्यकोष है, और प्रकाश से परिपूर्ण स्वर्ग है।
  - [दो आख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक मूत्रद्वार और एक गुद्दार
    —ये नौ द्वार हैं। आठ चक्र इस प्रकार हैं—
  - १ मूलाघार चक्र—गुदा के पास पृष्ठवश-मेरुदण्ड की समाप्ति के स्थान मे। २ स्वाधिष्ठान चक्र—इससे कुछ ऊपर। ३ मणिपूरक चक्र—नाभिस्थान मे। ४ अनाहत चक्र—हृदयस्थान मे। ५ विशुद्धि चक्र—कठस्थान मे। ६ ललना चक्र—जिह्वामूल मे। ७ आज्ञाचक्र—दोनो भौहो के बीच मे। ६ सहस्रारचक्र—मस्तिष्क मे।
  - ११६. जो मनुष्य मे ब्रह्म का साक्षास्कार करते हैं, वे ही वस्तुतः परमेष्ठी (ब्रह्म) को जानते है।

| एक सी बत्तीस                                                    | सूवित त्रिवेणी  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| ११७. पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः।                 | १०।दा१४         |
| ११८. सत्येनोर्घ्वस्तपति, ब्रह्मणाऽर्वाड् वि पश्यति ।            |                 |
| ११६. सनातनमेनमाहुक्ताऽद्य स्यात् पुनर्गावः।                     | १०।८।२३         |
| १२०. बालादेकमग्रीयस्कमुतैक नेव दृश्यते।                         | —१० ६।२५        |
| १२१. पूर्णात् पूर्णमुदचित पूर्णं पूर्णेन सिच्यते ।              | १०15178         |
| १२२ देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति।                        | १०१=1३२         |
| १२३ सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात् स विद्याद् ब्राह्मणं महत्।       | ।<br>—१०।५।३७   |
| १२४. तमेव विद्वान् न बिभाय मृत्योः<br>स्रात्मान घीरमजर युवानम्। |                 |
| •                                                               | 6012188         |
| १२५. य शतीदना पचति कामप्रेण स कल्पते ।                          | 301818          |
| १२६. न ते दूर, न परिष्ठाऽ स्ति ते।                              |                 |
|                                                                 | ११।२।२५         |
| १२७. ऊर्घ्वः सुप्तेषु जागार, ननु तिर्यङ् निपद्यते ।             | 6 618157        |
| १. परिष्ठा—परिहृत्य स्थापिता । २ तद्रक्षणार्थं निद्रार          | रहितो वर्तस्व । |

- ११७ सर्वसाधारण लोग आँख से देखते है, मन (मनन-चिन्तन) से नहीं देखते।
- ११८. सत्य से मनुष्य सब के ऊपर तपता है, ज्ञान से मनुष्य नीचे देखता है, अर्थात् नम्र होकर चलता है।
- ११६. इस आत्मा को सनातन कहा है। यह मृत्यु के पश्चात् पुनर्जन्म लेकर फिर नवीन हो जाता है।
- १२०. यह श्रात्मा वाल से भी अधिक सूक्ष्म है, इसीलिए यह विश्व मे एक अर्थात् प्रमुख होने हुए भी नही-सा दिखता है।
- १२१ पूर्णं से ही पूर्णं उदिञ्चत होता है, पूर्णं ही पूर्णं से सिञ्चित होता है। अर्थात् पूर्णं—योग्य व्यक्ति के द्वारा ही कमं की पूर्णंता सम्पादित होती है।
- १२२ आत्मदेव के दिव्य कतृंत्व—कृतित्व को देखो, जो न कभी मरता है और न कभी जीएां होता है।
- १२३ जो सूत्र के भी सूत्र को जानता है, ग्रर्थात् वाह्य प्रपच के मूल सूत्रस्वरूप आत्म तत्व को पहचानता है, वहीं महद् ब्रह्म को जान सकता है।
- १२४. जो घीर, अजर अमर, सदाकाल तरुण रहने वाले आतमा को जानता है, वह कभी मृत्यु से नही डरता।
- १२५ जो सैकडो लोगो को अन्त-भोजन देने वाली (शतौदना) गौ का पालन पोषण करता है, वह अपने सकल्पो को पूर्ण करता है।
- १२६ मानव । तेरे से कुछ भी दूर नहीं है, विश्व में तेरे से अलग छुपाकर रखने जैसी कोई भी दुष्प्राप्य चीज नहीं है।
- १२७. तू उठ कर खडा हो और सोने वालो के बीच उनकी रक्षा के लिए सतत जागता रह, क्यों िक सोने वाला प्राणी तिरछा होकर लुढक जाता है।

एक सौ चौतीस सूक्ति त्रिवेणी

---११।५।३

१२६. श्रमेण<sup>3</sup> लोकास्तपसा पिपर्ति ।

-- ११1418

१३०. देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम्।

--- ११1४1४

१३१. ब्रह्मचर्येग्र<sup>४</sup> तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति । श्राचार्यो ब्रह्मचर्येग्, ब्रह्मचारिग्। मन्छते ॥

---११।५।१७

१३२. ब्रह्मचर्येगा तपसा देवा मृत्युमपाध्नत । इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येगा देवेभ्यः स्वराभरत् ॥

- 8814188

१३३. नाभिमिव सर्वतश्चक्रमुच्छिष्टे देवता श्रिता ।

- 881018

१३४. ऋतं सत्य तपो राष्ट्रं श्रमो १ धर्मश्च कर्म च। भूत भविष्यदुच्छिष्टे त्रीर्यं लक्ष्मीर्वं ल ।।

- ११।७।१७

१. स्वसमीपम् उपगमयन् । २. अन्त विद्याशरीरस्य मध्ये गर्भं कृग्युते करोति । ३. इन्द्रियनिग्रहोद्मूतखेदेन । ४ ब्रह्म वेद तदघ्ययनाथंम् आचयंम् — आचरणीयम् समिदाधानभैक्ष्यचर्योद्ध्यंरेतस्कत्वादिक ब्रह्मचारिभिरनुष्ठीयमानं कमं ब्रह्मचर्यम् ।. यसा राजो जनपदे ब्रह्मचर्येण ग्रुक्ता पुरुषास्तपक्षचरन्ति, तदीय र मिमवर्थत इत्यर्थं । ५. नियमेन,...ब्रह्मचर्यनियमस्थमेव श्राचार्यं

- १२८ आचार्य ब्रह्मचारी वालक को उपनयन अर्थात् अपने समीप लाकर श्रपने विद्याशरीर के मध्य गर्भरूप मे स्थापित करता है।
- १२६. प्रह्मचारी अपने श्रम एव तप से लोगो की अथवा विश्व की रक्षा करता है।
- १३० सब के सब देव अमृत के साथ उत्पन्न होते हैं। (देव का अयं दिव्य आतमा है, और अमृत का अर्थ अमर बादशं है, अर्थात् कभी क्षीण न होने वाले दिव्य आचार विचार।)
- १३१. ब्रह्मचयं (कतंन्य) और तप (कर्तन्य पूर्ति के लिए किया जाने वाला श्रम) के द्वारा ही राजा अपने राष्ट्र का अच्छी तरह पालन करता है। आचार्य भी अपने ब्रह्मचयं (नियमो) के द्वारा ही जिज्ञासु ब्रह्मचारी को अपना शिष्य बनाना चाहता है।
- १३२. ब्रह्मचयं रूप तप के प्रमाव से ही देवो ने मृत्यु को अपहत किया है, वे अमर हुए हैं। इन्द्र ने भी ब्रह्मचयं की साधना से ही देवताओं के लिए स्वर्ग का सम्पादन किया है।
- १३३ जैमे रथचक अपनी मध्यस्थ नाभि को सब ओर से आवेष्टित किये रहता है, वैसे ही सब देवता उच्छिष्ट (यज्ञ से अविशिष्ट अन्न अथवा परव्रह्म) मे आश्रित है, अर्थात् उसे घेरे रहते हैं।
- १३४ ऋत (मन का यथार्थं संकल्प), सत्य (वाणी से यथार्थ भाषण), तप, राष्ट्र, श्रम (श्रान्ति, वैराग्य), धमं, कमं (दानादि), मूत, भविष्य, वीर्य (सामध्यं), लक्ष्मी (सर्ववस्तु की सम्पत्ति), और वल (सब कायं सम्पादन करने मे समर्थं शरीरगत शिवत)—ये सब शिवतशाली उच्छिष्ट मे रहते हैं।

शिष्या उपगच्छन्तीत्यर्थः । ६. ब्रह्मचर्यरूपेण तपसा । ७. अपहतवन्तः । प्र स्वर्गम् आभरत्—आहरत् । ६ मनसा यथार्थंसकत्पनम् । १०. शान्तिः णब्दादिविषयोपभोगस्य उपरित । ११. सर्वंकम्मंनिवर्तनक्षम शरीरगत सामर्थ्यम् ।

| एक सो छत्तीस                                                                      | सूक्ति त्रिवेणी          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| १३५ इन्द्रादिन्द्र ।                                                              | ११।८।६                   |
| १३६. देवा पुरुषमाविशन्।                                                           | —११।८।१३                 |
| १३७ अद एकेन <sup>२</sup> गच्छति, अद एकेन <sup>3</sup> गच्छति, इहैकेन <sup>3</sup> | नि षेवते ।<br>—११।८।३३   |
| १३८ उत्तिष्ठत स नह्यध्वमुदारा केतुभि सह।                                          | —- ११। <b>१</b> ०।१      |
| १३६. माता भूमि पुत्रो ग्रह पृथिव्या ।                                             | — १२।१।१२                |
| १४० भूम्या मनुष्या जीवन्ति स्वधयाऽन्नेन मर्त्याः।                                 | <u> १२।१।२२</u>          |
| १४१. मा नो द्विक्षत करचन।                                                         | १२ <b>।१</b> ।२३         |
| १४२. यत् ते भूमे विखनामि क्षिप्र तदिप रोहतु।                                      | —१२।१।३ <u>५</u>         |
| १४३. जनं विभ्रती वहुषा विवाचसं नानाधर्माएां पृथिवी                                | ा यथौकसम् ।<br>—१२।१।४४  |
| १४४. क्षत्रेगात्मान परि घापयाथ ।                                                  | १२।३। <b>५</b> १         |
| १४५. हिंस्ते ग्रदत्ता पुरुप याचिता च न दित्सति ।                                  | <b>45</b> m m <b>4.2</b> |

१. इन्द्रात् इन्द्रत्वप्रापकात् कर्मण. इन्द्रो जज्ञे । इन्द्रशब्द स्वकारणमूते कर्मणि उपचर्यते । २ अदः विष्रकृष्ट स्वर्गात्य स्थान एकेन पुण्य कर्मणा गच्यति प्राप्नोति । ३ ग्रदः विष्रकृष्टं नरकास्य स्थानं एकेन पापकर्मणा ।

-- १२1४1१३

- १३५ इन्द्र (इन्द्रत्व प्राप्ति कराने वाले कमं) से ही इन्द्र उत्पन्न होता है।
- १३६. सभी देव (दिव्य शक्तियाँ) पुरुप मे निवास करते हैं।
- १३७. एक से पुण्य कमं से स्वगं मे जाता है, एक से पाप कमं से नरक में जाता है। और एक मे पुण्य पाप के मिश्रित कमं से मूलोक मे सुख-दृःख भोगता है।
- १३ म. हे उदार वीर पुरुषो ! तन कर खडे होओ और अपनी घ्वजाओ (आदर्गों) के साथ जीवनसघर्षों के लिए संनद्ध हो जाओ ।
- १३६. भूमि मेरी माता है और मैं उस का पुत्र हूँ।
- १४०. भूमि पर के मरणधर्मा मानव अपने पुरुपार्थ से प्राप्त अन्न से ही जीवित रहते हैं।
- १४१. संसार में मुभ से कोई भी द्वेप न करे।
- १४२. हे मूमि । मैं तेरे जिस भाग को खो दूँ, वह शीघ्र ही भर जाए। अर्थात् मानवजीवन के अभावग्रस्त रिक्तस्थान तत्काल पूरित होते रहे।
- १४३. अनेक प्रकार के धम वाले और अनेक प्रकार की भाषावाले मनुष्यों को एक घर की तरह समान भाव से पृथिवी अपने में घारण करती है।
- १४४. हे दम्पती ! तुम क्षत्रशक्ति से—तेजस्वी कर्मयोग से अपने को आच्छादित करो !
- १४५. जो पुरुष माँगने पर भी जिस वस्तु को नही देना चाहता, वह (न दो हुई वस्तु) अन्ततः उस पुरुष का सहार कर देती है।

४. इह अस्मिन् भूलोके एकेन पुण्यपापात्मकेन मिश्रितेन कर्मणा निषेवते नितरा सुखदु. खात्मकान् भोगान् सेवते ।

| १४६.                                                                                                                                        | सत्येनावृता. श्रिया प्रावृता, यशसा परीवृता।                                       | — १રાપ્રાર        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| १४७.                                                                                                                                        | ग्रमोहमस्मि सा त्वम् ।                                                            | —१४ <b>।</b> २।७१ |
| १४५.                                                                                                                                        | निर्दुरर्मण्य ऊर्जा मधुमती वाक्।                                                  |                   |
| १४६                                                                                                                                         | त्रसंतापं मे हृदयम्।                                                              | १६।३।६            |
| १५०                                                                                                                                         | नाभिरहं रयीगा, नाभि समानानां भूयासम्।                                             | १६।४।१            |
|                                                                                                                                             |                                                                                   |                   |
| १५१.                                                                                                                                        | योऽस्मान् द्वेष्टि तमात्मा द्वेष्टु ।                                             | १६।७।५            |
| १५२.                                                                                                                                        | जितमस्माकम् ।                                                                     | १६।८।१            |
| १५३                                                                                                                                         | ऋतमस्माकं, तेजोऽस्माकं, ब्रह्मास्माक,<br>स्वरस्माकं यज्ञोऽस्माकम्                 |                   |
|                                                                                                                                             |                                                                                   | १६।=।१            |
| १५४.                                                                                                                                        | प्रियः प्रजाना भूयासम् ।                                                          | —१७।१।३           |
|                                                                                                                                             | प्रियः समानानां भूयासम् ।                                                         | —१७।१।५           |
| १५६.                                                                                                                                        | उदिह्यदिहि सूर्य वर्चसा माभ्युदिहि ।<br>यारच परयामि यारच न तेषु मा सुमर्ति कृघि ॥ |                   |
|                                                                                                                                             |                                                                                   | १७1१1७            |
| १. सरित गच्छित संततम् इति वा, सुवित प्रेरयित स्वोदयेन सर्वं प्राणिजातं स्वस्वव्यापारे इति वा सूर्यं । २. ताहशी बुद्धिः स्वात्मशत्रुमित्रेषु |                                                                                   |                   |

सूवित त्रिवेणी

एक सी अहतीम

- १४६. ब्राह्मण (विद्वान) की गी (वाणी) मत्य में आवृत रहती है, ऐश्वयं से पूर्ण रहती है और यश में मम्पन्न रहती है।
- १४७. मैं (पति) विष्णु हूँ ग्रौर तू (पत्नी) लक्ष्मी है।
- १४८. मुन्दर, रमणीय (रोचक), गितत्वाली और मधुर वाणी वोलो।
- १४६. मेरा हृदय सदैव मन्तापरहित रहे।
- १५०. मैं घन एव ऐरवर्ष का नाभि (केन्द्र) होऊँ, मैं अपने वरावर के साथी जनो का भी नाभि होऊँ अर्थात् जैसे कि रथचक्र की नाभि से चक्र के सब आरे जुड़े रहते हैं, वैसे ही सब प्रकार के ऐरवर्ष और वरावर के साथी मुक्त से सम्बन्धित रहे, मैं सब का केन्द्र बनकर रहूँ।
- १५१. जो हम से द्वेप करता है, वह अपनी आत्मा से ही द्वेप करता है।
- १५२. ससार मे अपना जीता हुआ-अजित किया हुआ ही हमारा है।
- १५३, सत्य हमारा है, तेज हमारा है, ब्रह्म हमारा है, स्वगं हमारा है और यज्ञ (सुकृत कमें) भी हमारा है।
- १५४. मैं जनता का प्रिय होऊँ।
- १४४. मैं अपने बराबर के साथियो का प्रिय होऊँ।
- १५६. हे सब के प्रेरक सूर्यं। उदय होइए, उदय होइए, प्रखर तेज के साथ मेरे लिए उदय होइए। जिन प्राणियों को मैं प्रत्यक्ष मे देख पाता हूँ, और परोक्ष होने से जिन्हें नहीं भी देखपाता हूँ, उन सब के प्रति मुक्ते सुमित अर्थात् द्रोह-रहित दुद्धि प्रदान करो।

समद्शिन एव जायते । तथाविघा दृष्टिः परमेश्वरप्रीतये भवति ।

| एक सौ चालीस                                                                                                                         | सूक्ति त्रिवेणी     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| १५७ ग्रसति सत् प्रतिष्ठिनम् ।                                                                                                       | —१७।१।१६            |
| १५८. परैतु मृत्युरमृतं न ऐतु ।                                                                                                      | १८।३।६२             |
| १५६ °तीर्थेंस्तरन्ति प्रवतो महीः ।                                                                                                  | —१८।४।७             |
| १६०. यतो भयमभयं तन्नो ग्रस्तु ।                                                                                                     |                     |
| १६१. व्राह्मगोऽस्य मुखमासीद्, बाहू राजन्योऽभवत्।<br>मच्य तदस्य यद् वैश्यः, पद्भ्या शूद्रो स्रजायत॥                                  | १६।६।६              |
| १६२. इदमुच्छ्रेयोऽतसानमागाम् <sup>3</sup> ।                                                                                         | <del>१</del> ६।१४।१ |
| १६३. श्रभय मित्राद् श्रभयमित्राद् श्रभय परो पा श्रभय ज्ञाताद् श्रभय परो पा । श्रभय नक्तमभयं दिवा नः सर्वा श्राणा मम मित्रं भवन्तु ॥ | १६।१५।६             |
| १६४. कालेन <sup>°</sup> सर्वा नन्दन्त्यागतेन <sup>८</sup> प्रजा इमाः ।                                                              | —१६।४३।७            |

१ तीर्थे — तरन्ति दुष्कृतानि एमिरिति करणे वयन् प्रत्ययः तरणसाधनैर्यंज्ञादिमि । २. प्रवतः प्रकृष्टा महीः महतीः आपदस्तरन्ति अतिकामन्ति । ३. अवस्यति परिसमाप्त भवति प्रयाण अत्र स्थाने

## अथर्ववेद की सुक्तिया

- १५७. असत् मे अर्थात् नामरूपादि विशेषताओ से रहित अव्यक्त मे सत् अर्थात् नाम रूपादि विशेषताओ से सहित व्यक्त प्रतिष्ठित है। अर्थात् कारण मे कार्यं अन्तर्निहित है।
- १५८. मृत्यू हम से दूर भाग जाए, जमरता हमारे निकट आए।
- १५६. तीर्थों के द्वारा, अर्थात् सत्कर्मों के द्वारा ही मानव अतिभयकर आप-त्तियो से पार हो जाते हैं।
- १६०. जिससे हमे भय प्राप्त होने की आशका हो, उससे भी हमे अभय प्राप्त हो।
- १६१. न्नाह्मण जनिहतरूप यज्ञ कर्म का अथवा समाज का मुख है, तो क्षत्रिय उस की बाहु है। वैश्य इम का मध्य श्रग है, तो शूद्र उसका पैर है।
- १६२. जहाँ चलना पूर्ण होता है, मैं उस परम नि.श्रेयस् स्वरूप गन्तन्य स्थान पर पहुच गया हूँ।
- १६३. हमे शत्रु एव मित्र किसी से भी भय न हो । न परिचितो से भय हो, न अपरिचितो से । न हमे रात्रि मे भय हो, और न दिन मे । किंबहुना, सब दिशाएँ मेरी मित्र हो, मित्र के समान सर्दैव हितकारिणी हो ।
  - १६४. वसन्त आदि के रूप मे आये हुए काल से ही ये सब प्रजाएँ अपने-अपने कार्य की सिद्धि होने से सन्तुष्ट होती हैं।

इति अवसानम् ।...आगाम् प्राप्तवानस्मि । ५. परः ज्ञाताद् अत्य अपरिज्ञातः । ६. मित्रवन्मित्रं सर्वदा हितकारिण्यो भवन्तु । ७. वसन्तादिरूपेण आगतेन । ६. नन्दन्ति—सन्तुष्यन्ति स्व-स्वकार्यसिद्धे ।

| एक  | सौ  | वियालीम                                                                                | सूक्ति त्रिवेणी              |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| १६  | ¥.  | कालो ह सर्वस्येश्वर ।                                                                  | —१६।५३।५                     |
| १६९ | द्  | कालेनोदेति सूर्यः काले निविशते पुनः।                                                   | १६।५४।१                      |
| १६। | ૭.  | काले लोकाः । प्रतिष्ठिताः ।                                                            | {E XX X                      |
| १६ः | ς.  | प्रियं सा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृगु ।<br>प्रिय सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये ॥ | १६१६२११                      |
| १६  | 3   | बुघ्येम शरदः शतम् ।<br>रोहेम <sup>२</sup> शरद शतम् ॥                                   | १ <i>६।६७</i> ।३ <b>-</b> -४ |
| १७  | 0.  | संजीवा स्थ सं जीव्यास <sup>3</sup> , सर्वमायुर्जीव्यासम्।                              | १६।६६।३                      |
| १७  | ₹.  | इन्द्र कारुमबूबुधदुत्तिष्ठ वि चरा जनम्।                                                | — २०११ २७१११                 |
| 80  | •२  | शयो हत इव ।                                                                            |                              |
| १।  | ७३. | व्याप पूरुषः ।                                                                         |                              |

## AK

---२०1१३१।१७

१ लोकशन्दो जनवाची, भुवनवाची च। २. उत्तरोत्तर प्रस्टाः—प्रवृद्धाः भयेम । ३ संजीन्याः समीचीनजीवनवन्तः, जीवनकाले एक क्षणोपि वैयथ्येन न नीयते, किं तु परोपकारित्वेनेति आयुपः सम्यक्त्वम् ।

- १६४. काल ही समग्र विश्व का ईश्वर है।
- १६६. काल से ही समय पर सूर्य उदित होता है, और काल से ही अस्त हो जाता है।
- १६७. काल मे ही समग्र लोक (प्राणी अथवा विश्व) प्रतिष्ठित है।
- १६८ हे देव । मुक्त को देवों में प्रिय वनाइए और राजाओं में प्रिय वनाइए। मुक्ते जो भी देखें, मैं उन सब का प्रिय रहूं, शूद्रो और आयों में भी मैं प्रिय रहूं।
- १६६ हम मी वर्ष तक सभी कार्यों का यथोचित रूप से ज्ञान करते रहे, समस्याओं का समाधान पाते रहें, हम मी वर्ष तक उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त होते रहे।
- १७०. पूर्णं बायु तक आप और हम सब परोपकार करते हुए सुन्दर जीवन यापन करें।
- १७१. इन्द्र ने अपने स्तोताओं को, अनुयायी कार्यकर्ताओं को उद्वोधन किया कि तुम खड़े हो जाओं और जनसमाज में सत्कर्म करते हुए विचरण करो।
- १७२. सोने वाला मरे हुए के समान है।
- १७३. पुरुष वह है, जो जनजीवन मे व्याप्त हो जाता है।

## बाह्मरा साहित्य की सूक्तियां

D

१ अमेघ्यो वै पुरुषो यदनृत वदति, तेन पूर्तिरन्तरत । शतपथ ब्राह्मण--१।१।१।१\*

--- 8181818

39121518-

-- 8181813

--- १151813

--- 3181318

२ सत्यमेव देवाः।

३. संग्रामो वै कर्म । संग्रामे हि करं कियते ।

६. ब्रह्मैव वसन्तः । क्षत्रं ग्रीष्मो । विडेव वर्षाः ।

४. सर्व वा इदमेति, प्रेति च।

५. मत्स्य एव मत्स्य गिलति ।

<sup>\*</sup>अद्भ फ्रमशः फाण्ड, अध्याय, ब्राह्मण तथा कण्डिका के सूचक हैं।

## ब्राह्मण साहित्य की सूवितयां

- वह पुरुष धपितत्र है—जो भूठ बोलता है, भूठ बोलने से मन भीतर में गन्दा रहता है।
- २. देव (महान् आत्माएँ) मूर्तिमान सत्य हैं।
- ३. युद्ध ऋूर होता है। युद्ध में ऋूर काम किए जाते है।
- ४. जो झाता है, वह सब जाता भी है।

५. बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है।

६. ब्राह्मण वसन्त है, क्षत्रिय ग्रोष्म है ग्रीर वैश्य वर्षा (ऋतु) है।

<sup>\*</sup> श्री शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण, अल्वर्ट वेबर द्वारा सपादित और बर्लिन मे (ई० स० १८४६) मुद्रित ।

| एक सौ छियालीस                                                            | सूक्ति त्रिवेणी          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ७ न इवः इवमुपासीत । को हि मनुष्यस्य इवो वेद । —                          | न्ना० २।१।३।६            |
| <ul><li>मत्यमेव ब्रह्म ।</li></ul>                                       | 31818180                 |
| <ul> <li>श्रद्धा हि तद् यद् भूतम्, श्रनद्धा हि तद् यद् भविष्य</li> </ul> | त्।<br>—राइाशारप         |
| १०. श्रद्धा हि तद् यदद्य । श्रनद्धा हि तद् यच्छ्वः ।                     | —-२।३।१।२८               |
| ११. नैव देवा ग्रतिकामन्ति ।                                              | २।४।१।६                  |
| १२ - यो दीक्षतं स देवतानामेको भवति।                                      | —३।१।१ <b>ः</b>          |
| १३ स्वया हि त्वचा समृद्धो भवति ।                                         | — ३।१।२।१६               |
| १८. न वै देवाः स्वपन्ति ।                                                |                          |
| १५. नान्योऽन्य हिंस्याताम् ।                                             |                          |
| १६ तपो वाऽग्निस्तपो दीक्षा।                                              | \$181313                 |
| १७. तपमा वै लोकं जयन्ति ।                                                | —-<br>ई।४।४।२ <u>๎</u> ७ |
| १८. इमाँल्लोकाञ्छान्तो न हिनस्ति ।                                       | 31818183                 |
| १६. द्विनीयवान् हि वीर्यवान् ।                                           | —-३ ७।३।न                |

- ७. 'कल कल' की उपासना मत करो, अर्थात् कल के भरोसे मत बैठे रहो। मनुष्य का कल कीन जानता है ?
- प. सत्य ही ब्रह्म है।
- ६ जो हो चुका है, वह निश्चित है। जो होगा, वह अनिश्चित है।
- १०. 'बाज' निष्चित है। जो 'कल' है, वह अनिष्चित है।
- ११. दिव्य सात्मा मर्यादा का अतिक्रमण नही करते हैं।
- जो किसी वृत में दीक्षित होता है, वह देवताओं की गणना में आ जाता
   है।
- १३ हर व्यक्ति अपनी ही त्वचा (परिकर एव ऐइवर्य) से समृद्ध होता है।
- १४. देव सोते नही हैं-अर्थात् दिन्य आत्मा कभी प्रमत्त नही होते ।
- १५ परस्पर एक दूसरे को हिसित भ्रयोत् पीडित नहीं करना चाहिए।
- १६. तप एक अग्नि है, तप एक दोक्षा है।
- १७. तप के द्वारा ही सच्ची विद्यविजय प्राप्त होती है।
- १८. शान्त पुरुष किसी भी प्राणी को कट नहीं देते हैं।
- १६. जिसके सहयोगी हैं, साथी हैं, वस्तुत. वही शिवतशाली है।

एक सौ अडतालीस

सुक्ति त्रिवेणी

२०. विद्वासो हि देवाः।

-- श० सा० ३।७।३।१०

२१. पराभवस्य हैतन्मुखं यदतिमानः।

-- 4181818

२२ सत्य वै श्रीज्योंतिः।

---५।१।५।२५

२३

यावज्जाया न विन्दते....श्रसर्वो हि तावद् भवति । --- प्राराशाश्व

न हि माता पुत्रं हिनस्ति, न पुत्रो मातरम्।

--- \$131818=

ये स्थवीयासोऽपरिभिन्नास्ते मैत्रा,

न वै मित्र कचन हिनस्ति, न मित्र करचन हिनस्ति। -- ४।३।२।७

२६ न ह्ययुक्तेन मनसा किंचन सम्प्रति शक्नोति कर्तुम्।

- 41318188

पुण्यकृतः स्वर्गलोकं यन्ति ।

—६।४।४।५

२८ क्रतुमयोऽयं पुरुषः।

--१०१६१३११

२६. स्वर्गी वं लोकोऽभयम्।

--१२१८।१।४

३०. समानी बन्धता।

३१. पाप्मा वै तमः।

-१२।=।२।१६

--१४।३।१।२८

३२. \*श्रसतो मा सद् गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय।

मृत्यो मा श्रमृत गमय।

-- {8|8|8|30 \*देखें ३२ से ३५ तक तुलना के लिए बृहदारण्यक उपनिषद्, अ०१ ब्रा०३-४।

- व्राह्मण साहित्य की स्वितयां
- २०. विद्वान ही वस्तुत. देव हैं।
- २१. वितविभिमान पतन का द्वार (मुख) है।
- २२ सत्य ही श्री (जोमा व लक्ष्मी) है, सत्य ही ज्योति (प्रकाश) है।
- २३. गृहस्य पुरुप जब तक पत्नी से युक्त नहीं हो पाता, तब तक अपूर्णं रहता है।
- २४ माता पुत्र को कष्ट न दे, और पुत्र माता को कष्ट न दे।
- २५ जो महान् और अभिन्न होते हैं वे ही मित्र होते है और जो मित्र होता है वह किसी की हिमा नहीं करता है। तथा मित्र की भी कोई हिंसा नहीं करता है।
- २६. अयुक्त (अस्थिर) मन से कुछ भी करना सभव नही है।
- २७. पुण्य कमें (अच्छे कमें) करने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं।
- २८ यह पुरुष ऋतुमय-अर्थात् कर्मरूप है।
- २६. अभय ही स्वर्ग लोक है।
- ३० समानता ही बन्धता है।
- ३१. पाप ही अन्वकार है।
- ३२. हे प्रभु ! मुभो असत् से मत् की ओर ले चल ! मुभो अन्वकार से प्रकाश की ओर ले चल ! मुभो मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चल !

सुक्ति त्रिवेणी एक सौ पचास ३३. मृत्युर्वा ग्रसत्, सदमृतम् । - श० बा० १४।४।१।३१ ३४. मृत्युर्वे तमो ज्योतिरमृतम्। —१४।४।१।३२ ३५. द्वितीयाद् वै भयं भवति। --१४।४।२।३ ३६. द्रह्म संघत्तम् .क्षत्त्रं सधत्तम् । - \*तैतिरीय ब्राह्मण १।१।१ ३७. मन. सघत्तम्...वाचः संघत्तम्। --- 81818 ३८. चक्षर्वे सत्यम्। ्—-१।१।४ ३६. नास्य ब्राह्मगोऽनाश्वान् गृहे वसेत्। --- 81818 ४०. भद्रो भूत्वा सुवर्ग लोकमेति। --- 81818 ४१. तूष्णीमेव होतव्यम्। -- 81818 ४२. विश्वा ग्राशा दोद्यानो विभाहि। --- {1 ? 10

31818-

४३. न मासमहनीयात्, न स्त्रियमुपेयात्।

निर्वीर्य'

यन्मासमइनीयात्, यत् स्त्रियमुपेयात्,

स्यात्, नैनमग्निरुपेयात्।

<sup>\*</sup> कृष्णयजुर्वे दीय नैत्तिरीय ब्राह्मण । आनन्दाश्रम मुद्रणालय पूना द्वारा प्रकाशित (ई० स० १८६८) सस्करण ।

- ब्राह्मण साहित्य की सुक्तिया
- ३३. असत्य मृत्यु है, और मत्य अमृत है।
- ३४. अन्वकार मृत्यु है और प्रकाश अमृत है।
- ३५. दूसरे से ही भय होता है।
- ३६ अपने मे ब्राह्मण (ज्ञानज्योति) का सन्धान (सम्पादन, अभिवर्धन) करो, अपने मे क्षत्रियत्व (कर्मज्योति) का सन्धान करो।
- ३७. अपने में मन (मनन शनित) का सन्धान करो, अपने में वाचा (वस्तुत्व शक्ति) का सन्धान करो।
- आंख ही सत्य है, अर्थात् सुनी सुनाई वातो की अपेक्षा स्वय का साक्षा-35 त्कृत अनुभव ही सत्य होता है।
- ३६ गृहस्य के घर मे कोई भी विद्वान् अतियि विना भोजन किए (भूखा) न रहने पाए।
- ४०. भद्र साघक ही स्वर्ग लोक का अधिकारी होता है।
- ४१ -मोन मान से चुपचाप होम करना चाहिए, साधना करनी चाहिए।
- ४२. तू स्वय प्रकाशमान होकर समग्र दिशाओं को अच्छी तरह प्रकाशमान कर।
- ब्रह्म भाव की उपासना करने वाले को न माँस खाना चाहिए, न स्त्री-४३. ससगं हो करना चाहिए। जो मास खाता है, स्त्रीससगं करता है, वह निर्वीयं हो जाता है, उसको
  - ३- ब्रह्म तेज प्राप्त नही होता ।

<sup>—</sup> कु॰ तै॰ वा॰ के समस्त टिप्पण सायणाचायंविरवित भाष्य के है।

<sup>-</sup> अक क्रमश. काण्ड, प्रपाठक तथा अनुवाक् के सूचक हैं।

| एक सौ बावन                                                                                     | सूक्ति त्रिवेणी   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ४४. घृतैर्बोघयताऽतिथिम् । —तै॰                                                                 | क्या० १।२।१       |
| ४५. भ्रनृतात् सत्यमुपैमि, मानुषाद् दैव्यमुपैमि ।                                               | १।२।१             |
| ४६ उभयोर्लोकयोर् ऋद्घ्वा स्रतिमृत्युतराम्यहम्।                                                 | १।२।१             |
| ४७ संसृष्टं भनो ग्रस्तु व ।                                                                    | १।२।१             |
| ४८. सं <sup>२</sup> या व प्रियास्तनुव, सं प्रिया हृदयानि व ।<br>ग्रात्मा वो ग्रस्तु सं प्रियः। | १।२।१             |
| ४६. ग्रजीजनन्नमृतं मर्त्यास ।                                                                  | ११२११             |
| ५०. ब्रहं त्वदस्मि मदसि त्वम् ।                                                                | ११२११             |
| ५१ श्रीरमृता सताम्।                                                                            | ११२११             |
| ४२. न मेद्यतो ऽ नुमेद्यति, न कृश्यतो ऽ नुकृश्यति ।                                             | ११२१६             |
| ५३. देवा वै <sup>१</sup> ब्रह्मण्डचात्रस्य च <sup>४</sup> शमलमपाघ्नन्।                         | १।३।२             |
| ५४. वाग् वै सरस्वती ।                                                                          | <del></del> १।३।५ |

१. परस्पर अनुरक्तानि....कार्येप्वैकमत्यम् । २. ससूज्यन्ताम् एकस्मिन्नेव

- ४४. अतिथि को घृत से अर्थात् स्नेह-सिवत मधुरवाणी से सम्बोधित करना चाहिए।
- ४५. मैं असस्य से सत्य को प्राप्त करता हूँ, मैं मनुष्य से देवत्व को प्राप्त करता हूँ।
- ४६. मैं लोक और पर लोक—दोनो मे समृद्ध होकर मृत्यु (विनाश) से पूर्णं-रूपेण पार हो रहा हूँ।
- ४७. तुम्हारे हृदय परस्पर एक दूसरे से अनुरक्त हो, अर्थात् प्राप्त कर्तव्यो मे एकमत हो ।
- ४८ तुम्हारे प्रिय शरीर एक कार्य (लक्ष्य) मे प्रवृत्त हो । तुम्हारे हृदय एक कार्य मे प्रवृत्त हो । तुम्हारी आत्मा एक कार्य मे प्रवृत्त हो ।
- ४६. मत्यों (मरणधर्मा मनुष्यो) ने ही अमृत का आविष्कार किया है।
- ५०. में तुमसे हूँ, तू मुमसे है।
- ५१. सन्मागंवर्ती सत्पुरुषो की श्री अमृत (अजर अमर) रहती है।
- शरीर से सम्बन्धित होते हुए भी चैतन्य आत्मा न शरीर के स्थूल होने
   पर स्थूल होता है, और न कृश होने पर कृश।
- ५३. देव (दिव्य आत्मा) ही ब्रह्म (वेद, मास्त्र) और अन्न (भोगोपभोग) के मिलन अ्रश को दूर करते हैं।
- ५४. वाणी ही सरस्वती है।

कार्ये प्रवतंन्ताम् । ३. ब्रह्मणी वेदस्य । ४. शमल मलिनमागम् ।

| एक सौ चरपन                                                                | सूक्ति त्रिवेणी                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ४४ नमस्कारोहि पितृ ्गाम् ।<br>—तै०                                        | क्षा० १।३।१०                    |
| ४६. मनसो वाचं सतनु <sup>२</sup> ।                                         | १।५।७                           |
| ५७ सबलो ग्रनपच्युतः <sup>3</sup> ।                                        |                                 |
| ५ <b>५. नाराजकस्य युद्धमस्ति<sup>४</sup>।</b>                             | - 81218                         |
|                                                                           | —११४१६                          |
| ५६. म्रशनया-पिपासे ह वा उग्रं वच <sup>५</sup> ।                           | —१।५।६                          |
| ६०. बहुरूपा हि पशव समृद्ध्यै ।                                            | १1६।३                           |
| ६१. बहु वै राजन्यो ऽ नृतं करोति ।                                         |                                 |
| ६२. अनृते खलु वै क्रियमारो वरुगो गृह् गाति।                               | — <b>१</b> ।७।२                 |
| ६३. ब्राह्मगो वै प्रजानामुपद्रष्टा <sup>६</sup> ।                         |                                 |
| ६४. समुद्र इव हि कामः, नैव हि कामस्यान्तो ऽ स्ति, न                       | —२।२।१<br>समुद्रस्य ।<br>—२।२।५ |
| ६५. प्रजया हि मनुष्यः पूर्णः ।                                            |                                 |
|                                                                           | —-३।३।१०                        |
| <ul><li>१. अत्यन्त प्रिय इति शेष'। २. सयोजयेत्यर्थं. । ३. कदाचि</li></ul> | दप्यपलायितः ।                   |

१. अत्यन्त प्रिय इति शषः । २. सयाजयत्यथः । ३. कदाचिदप्यपलायितः ।

ब्राह्मण साहित्य की सुक्तिया

५५ पिता आदि गुरुजनो को नगस्कार बहुत अधिक प्रिय है।

५६. वाणी को मन के साथ जोड़ो।

- ५७. सच्चा वलवान (शिवतशाली) वह है, जो कभी किसी से डर कर भागता नहीं है।
- ५. राजा (नायक) के बिना सेना युद्ध नहीं कर सकती, भाग जाती है।
- ५६. मूखे कीर प्यासे लोगो की आर्त वाचा ही अधिक उग्र होती है, अत. दयालु-जन उसे सुन नहीं सकते हैं, श्रर्थात् उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।
- ६०. सनेक प्रकार के पशु हो गृहस्य की समृद्धि के हेतु होते हैं।
- ६१. राजा (राजनीतिक व्यक्ति) वहुत अधिक असत्य का आचरण करता है।
- ६२. भूठ बोलने पर वरुण पकड लेते हैं।
- ६३. त्राह्मण (सदाचारी विद्वान) ही प्रजा (जनता) का पथप्रदर्शक उपदेण्टा है।
- ६४. काम (इच्छा, तृष्णा) समुद्र के समान है। जैसे कि समुद्र का अन्त नहीं है, वैसे ही काम का भी कोई अन्त (सीमा) नहीं है।
- ६५. गृहस्य मनुष्य प्रजा (सतान) से ही पूर्ण होता है।

४. युयुत्सवः सर्वेऽपि राजानमन्तरेण पर्लायिष्यन्ते । ५. कृपालवः श्रोतुं न सहन्ते । ६. हिताहितस्य प्रजानामुपदेष्टां ।

```
सुक्ति त्रिवेणी
एक सौ छप्पन
६६ सत्यं म स्रात्मा ।
                                                   -ते बार ३।७।७
६७. श्रद्धा मे ऽ क्षितिः ।
                                                            --31010
 ६८. तपो मे प्रतिष्ठा<sup>3</sup>।
                                                            --- 31010
 ६६ वृजिनमन्तं दुश्चरितम् । ऋजू कर्म सत्यं सुचरितम् ।
                                                          --- 319180
 ७०. ग्रनन्ता व वेदाः।
                                                         -- 3180188
 ७१ श्रद्धया देवो देवत्वमश्नुते, श्रद्धा प्रतिष्ठा लोकस्य देवी ।
                                                           --- 318713
  ७२. श्रद्धा देवी प्रथमजा ऋतस्य।
                                                           --- ३।१२।३
  ७३. मनसो वशे सर्वमिदं बभूव।
                                                           --- ३।१२।३
  ७४. नावगतो ४ ऽपरुघ्यते, नापरुद्धो ऽ वगच्छति ।
                                          -*ताण्ड्य महाबाह्मण २।१।४
```

७५. न श्रेयांस पापीयान् स्रभ्यारोहति ।

७६. नरो वै देवानां ग्रामः ।

---**71818** 

---६।६।२

१. स्वभाव. । २. अक्षयाऽस्तु । ३ स्थैयंहेतुरस्तु । ४. कर्तरि निष्ठाया अवगन्ता ज्ञाता । ५. ग्राम-इति निवासाश्रयः ।

<sup>—</sup>सामवेदीय ताण्ड्यमहाबाह्मण, चौलम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी से (वि० स० १६६३) मूद्रित।

ब्राह्मण साहित्य की सूवितयां

६६ सत्य मेरा बात्मा (सहज स्वभाव) है।

६७ मेरी श्रद्धा अक्षय हो ।

६ तप मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी स्थिरता का हेतु है।

- ६६ वसत्य कुटिलता से किया जाने वाला दुश्चरित पाप है। और सत्य सरलता से किया जाने वाला सुचरित पुण्य है।
- ७० वेद (ज्ञान) अनन्त है।
- ७१ श्रद्धा से ही देव देवत्व प्राप्त करते है, श्रद्धा देवी ही विश्व की प्रतिष्ठा है आघारशिला है।
- ७२ श्रद्धा देवी ही सत्यस्वरूप ब्रह्म से सर्वप्रथम उत्पन्न हुई है।
- ७३. समय विश्व मन के वश में है।
- ७४. ज्ञानी पुरुष अज्ञान से आक्रान्त नहीं होता, श्रीर जो अज्ञान से आक्रान्त है वह सत्य को नहीं जान पाता।
- ७५. पापात्मा श्रेष्ठजनो को अतिक्रान्त नही कर सकता।
- ७६. मनुष्य देवो का ग्राम है अर्थात् निवासस्थान है।

<sup>—</sup>ताण्ड्यमहाब्राह्मण के समस्त टिप्पण सायणाचार्यविरचित भाष्य के हैं।

<sup>\*</sup> अक क्रमश अध्याय, खण्ड एवं कण्डिका के सूचक हैं।

एक सी अट्टावन

सुक्ति त्रिवेणी

यदि पुत्रो ऽ शान्तं चरति पिता तच्छमयति ।

-- ता० ना० ७।६।४

७८. एतद् वाचिश्छद्र यदन्तम्।

--- 515183

७६. ब्रह्म हि पूर्व क्षत्रात्।

-- ११1१1२

५०. हीना वा एते हीयन्ते ये वात्या प्रवसन्ति ।

-- १७1१1२

--- 31318

-- 381810

---- २३।१६।७

दश. वाग वै शबली ।

दर. मनु<sup>२</sup> वें यत्किञ्चावदत् तद् भेषजम्³।

नानावीर्याण्यहानि करोति ।

**८५. परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्षद्विषः ।** 

—\*गोवथ ब्राह्मण१।१।१

यद् वा ग्रहं किञ्चन मनसा धास्यामि तथैव तद् भविष्यति

31919-

**८६. श्रेष्ठो ह वेदस्तपसो ऽधिजातः ।** 

31818-

पजमाना रजसाऽपध्वस्यति, श्रुतिश्चापध्वस्ता तिष्ठति ।

--- \$1813=

शबली-कामघेनु । २. रागद्वेषादिशोकापनोदकस्य \* अथर्ववेदीय गोपण ब्राह्मण, परानुग्रहार्थम् । ३ भेपजं-हितम् ।

- ७७. यदि पुत्र गलत राह पर चलता हो तो पिता का कर्तंच्य है कि उसे सही राह पर लाए।
- ७८. असत्य, वाणी का छिद्र है।
- ७६. ब्रह्म क्षत्र मे पहले है, अर्थात् कमं से पूर्व जान का होना आवश्यक है।
  - प०. जो निपिद्ध कर्म का आचरण करते हैं, वे हीन से और अधिक हीन होते जाते हैं।
- ८१. वाणी कामधेनु है।
- प्रत्येक विविध सत्कमों से सफल बनातेपहते हैं।
- =३ वीतराग मनु ने जो कुछ कहा है, वह एक हितकारी औषध के तुल्य है।
- देवता (विद्वान लोग) परोक्ष से प्रेम करते हैं और प्रत्यक्ष से द्वेष रखते हैं। अर्थात् क्षणभंगुर वर्तमान को छोडकर भविष्य की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।
- दर्. में अपने मन से जैसा भी विचारू गा, वैसा ही होगा।
- ५६. श्रेष्ठ ज्ञान तप के द्वारा ही प्रकट होता है।
- ५७. यजमान (साधक) राग से पतित हो जाते हैं और उनकी श्रृति (शास्त्र-ज्ञान) भी नष्ट हो जाती है ।

| एक सौ साठ                                                             | सूक्ति त्रिवेणी                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <ul><li>प्रमा हैन गुप्तो गोपाय ।</li><li>—गो</li></ul>                | ० झा० १।२।४                    |
| ५६. कि पुण्यमिति विश्वह्मचर्यमिति । कि लोक्यमिति विश्वह्मचर्यमेवेति ! | ט. די ני פ                     |
| ६०. श्रवि सप्ताय महद् भय ससृजे ।                                      |                                |
| ६१. ग्रात्मन्येव जुह्वति, न परस्मिन् ।                                |                                |
| ६२. छिद्रो हि यज्ञो भिन्न इवोदिधिविस्रवति ।                           | 391519                         |
| ६३. यजमानेऽधः शिरसि पतिते स देशोऽधःशिरा पतित                          | —-२ <b>१</b> २।५               |
| <ul><li>१४. योऽविद्वान् संचरति ग्रातिमार्च्छिति ।</li></ul>           | —-२।२।१५                       |
| ६५. न हि नमस्कारमितदेवाः।                                             | —२।२।१७                        |
| ते ह नमसिताः कर्तारमितसृजन्ति ।                                       |                                |
| ६६. सत्य ब्रह्मिंगि, ब्रह्म तपिस ।                                    |                                |
| ६७. श्रमृत वै प्रण्वः, श्रमृतेनैव तत् मृत्यु तरित ।                   | —- <b>२</b> ।३।११ <sup>-</sup> |
| ६८. वाग् हि शस्त्रम्।                                                 | 518160                         |
| ६६. मनो वै ब्रह्मा।                                                   | <b>?</b>    <u>१</u>   ४       |

ब्राह्मण साहित्य की सूवितयां

- ८८. जो धम को रक्षा करता है,धम उसकी रक्षा करता है।
- प्रदेश पित्र वया है ? ब्रह्मचयं है। दर्शनीय वया है ? ब्रह्मचयं है।
- ६० बढियन बहकारी को बहुत भय (खतरो) का सामना करना पड़ता है।
- ६१. विद्वान् शपने मे ही होम करते हैं, दूसरे (अग्नि आदि) में नही।
- ER. छिद्रसिहत व्रर्थात् दूषित यज्ञ (कर्म) फूटे हुए जलाणय के समान वह जाता है।
- ६३. यजमान (नेता) के ओधेपुँह गिरने पर देश भी ओघेपुँह गिर जाता है।
- ६४. अनिभन्न व्यक्ति यदि किसी कमं मे प्रवृत्त होता है तो वह केवल क्लेश ही प्राप्त करता है।
- ६५. देवता (सज्जन पुरुप) नमस्कार का तिरस्कार नही करते, वे नमस्कार अर्थात् अपनी जपासना करनेवाले को अवश्य ही सब प्रकार से संपन्न करते हैं।
- ६६. सत्य ब्रह्म में प्रतिष्ठित है और ब्रह्म तप मे।
- है अमृत (अविनाशी चित् शक्ति) ही स्तुति या उपासना के योग्य है। अमृन से ही मृत्यु को पार किया जाता है।
- ६८ वाणी शस्त्र भी है।
- ६६. मन ही ब्रह्मा है, अर्थात् कर्मसृष्टि का निर्माता है।

१००. तमः पाप्मा।

गो० मा०---२।४।३

१०१ या वाक् सोऽग्निः।

१०२. ग्रभयमिव ह्यन्विच्छ।

---२।६।४

१०४ यो ऽसी तपति स वै शंसति।

--- २१६११४

१०५. ग्रन्नं वे विराट्।

---\*ऐतरेय बाह्मण १।६

१०६, ऋत<sup>9</sup> वाव दीक्षा, सत्यं<sup>9</sup> दीक्षा, तस्माद् दीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यम्।

-- 818

१०७. सत्यसंहिता वै देवाः।

-- 114

१०८. चक्षु वें विचक्षराम्, वि ह्येनेन पश्यति<sup>3</sup>।

-- 815

१०६ विचक्षण्वतीमेव वाच वदेत्, सत्योत्तरा हैवास्य वागुदिता भवति ।

-- १1६

<sup>\*</sup> ऐतरेय वाह्मण आनन्दाश्रम मुद्रणालय, पूना द्वारा प्रकाशित (ई० स० १६३०) संस्करण।

<sup>—</sup>ऐ० ब्रा० के समस्त टिप्पण सायणाचार्यविरचित भाष्य के हैं। —श्रंक क्रमशः अध्याय तथा खण्ड के सुचक हैं।

ब्राह्मण साहित्य की सूवितयां

- १०० अन्वकार (अज्ञान) पाप है।
- १०१. वाणी भी एक प्रकार की अग्नि है।
- १०२. तू अभय की खोज कर।
- १०३. शिल्प (फला) श्रात्मा के सस्कार हैं, अतः शिल्प मनुष्य की आत्मा को सस्कारित करते हैं।
- १०४. जो तपता है, अपने योग्य कमं मे जी जान से जुटा रहता है, वहीं संसार में प्रशिवत होता है।
- १०५. विष्व मे प्रन्न ही विराट् तत्त्व है।
- १०६. ऋत (मानसिक मत्यसंकल्प) ही दीक्षा है, सत्य (वाचिक सत्य भाषण) ही दीक्षा है, अत दीक्षित (साधक) को सत्य ही वोलना चाहिए।
- १०७. दिव्य आत्माएँ सत्यसहित होती हैं, अर्थात् उनके प्रत्येक वचन का तात्पर्यं सत्य से सम्बन्धित होता है।
- २०८. चक्षु हो विचक्षण है, क्योकि चक्षु के द्वारा ही वस्तुतस्व का यथार्थं दशँन एवं कथन होता है।
- १०६. विचक्षण अर्थात् आंखो देखा (अनुभूत) वचन हो वोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा वचन ही सत्य होता है।

१. मनसा यथावस्तु चिन्तनमृतरुव्दाभिधेयम् । २. वाचा यथावस्तु कथन सस्यशब्दाभिधेयम् । ३. चिक्षाड् दर्शने, इत्यस्माद् धातोरयं शब्दो निष्पन्नः । तथा सित विशेषेण यस्तुतस्वमेनेनाऽऽचष्टे पश्यतीति विचक्षण् नेत्रम् ।

एक सौ वासठ सूक्ति त्रिवेणी

१००. तमः पाप्मा।

गो० सा०---राप्रा३

१०१ या वाक् सोऽग्निः।

--- 318188

१०२. ग्रभयमिव ह्यन्विच्छ।

--- 315188

-- 818

-- १1६

-- १1६

१०३ ग्रात्मसस्कृति वै शिल्पानि, ग्रात्मानमेवास्य तत्सस्कुर्वन्ति । —२।६'७

१०४ यो ऽसौ तपति स वै शंसति।

१०५ ग्रन्नं वै विराट्। —\*ऐतरेय ब्राह्मण १।६

---\*एतस्य ब्राह्मण १।६ १०६, ऋत<sup>ी</sup> वाव दीक्षा, सत्यं<sup>२</sup> दीक्षा, तस्माद् दीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यम् ।

तस्माद् सामाता राज्यम नामराज्य

१०७. सत्यसंहिता वै देवाः। —-१।६

१०८ विचक्षरायतीमेव वाच वदेत.

सत्योत्तरा हैवास्य वागुदिता भवति ।

\* ऐतरेय व्राह्मण बानन्दाश्रम मुद्रणालय, पूना द्वारा प्रकाशित (ई० स० १६३०) सस्करण ।

ए० ब्रा० के समस्त टिप्पण सायणाचार्यविरचित भाष्य के है।
 -- ग्रंक क्रमश अध्याय तथा खण्ड के सूचक हैं।

- ब्राह्मण साहित्य की सुवितयां
- १०० अन्धकार (अज्ञान) पाप है।
- १०१. वाणी भी एक प्रकार की अग्नि है।
- १०२. तू अभय की खोज कर।
- १०३. शिल्प (कला) श्रात्मा के सस्कार हैं, अतः शिल्प मनुष्य की आत्मा को सस्कारित करते हैं।
- १०४. जो तपता है, अपने योग्य कर्म मे जी जान से जुटा रहता है, वहीं संसार में प्रशासित होता है।
- १०५. विश्व मे श्रन्न ही विराट् तत्त्व है।
- १०६. ऋत (मानसिक सत्यसंकल्प) ही दीक्षा है, सत्य (वाचिक सत्य भाषण) ही दीक्षा है, अत. दीक्षित (साधक) को सत्य ही वोलना चाहिए।
- १०७. दिव्य आत्माएँ सत्यसहित होती हैं, अर्थात् उनके प्रत्येक वचन का तात्पर्यं सत्य से सम्बन्धित होता है।
- २०८. चक्षु ही विचक्षण है, क्योंकि चक्षु के द्वारा ही वस्तुतत्त्व का यथार्थं दश्रंन एवं कथन होता है।
- १०६. विचक्षण अर्थात् आंखो देखा (अनुभूत) वचन हो वोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा वचन हो सत्य होता है।

१. मनसा यथावस्तु चिन्तनमृतरुव्दाभिषेयम् । २. वाचा यथावस्तु कथन सस्यशब्दाभिषेयम् । ३. चिक्षड् दर्शने, इत्यस्माद् घातोरय शब्दो निष्पन्नः । तथा सित विशेषेण यस्तुतस्वमेनेनाऽऽचष्टे पश्यतीति विचक्षग् नेत्रम् ।

एक सो चौमठ सूक्ति त्रिवेणी
११०. य' श्रोष्ठतामइनुते , स किल्विप भवित ।
ऐ० न्ना०—३।२
१११. देवया विप्र उदीर्यति वाचम् ।
—६।२
११२. ग्रशनाया वै पाप्मा ऽमिति ।
—६।२

--- ११1११

--- १६1६

--- 7318

--- ३२।१०

११६. परिमितं वै भूतम्, ग्रपरिमितं भव्यम् । ११७. वाग् वै समुद्रः, न वाक् क्षीयते, न समुद्रः क्षीयते ।

११८. श्रद्धया सत्येन मिथुनेन स्वगॅल्लोकान् जयति ।

११५. मनसा वै यज्ञस्तायते ।

११६. ग्रन्नं हि प्रागाः। — ३३।१ १२०. पशवो विवाहाः। — ३३।१

१. प्रयोगपाटवामिमानमश्नुते प्राप्नोति । २. पण्डितमन्यत्वेन । ३. उद्-गमयति, उच्चारयतीत्यर्थः । ४. अमतिशब्देन ध्रुघा वा पाप वाऽिमघीयते, तयोवुं द्विभ्रं सहेतुत्वात् । ५ घनविद्यादिना दृप्तो दर्पं प्राप्त परितरस्कारहेतुम् ।

ब्राह्मण साहित्य की सूक्तिया

- ११०. जो सत्कर्म मे श्रेष्ठ होने का अहकार करता है, वह भी पाप का भागी होता है।
- १११. सदाचारी विद्वान् दैवी वाणी वोलते हैं।
- ११२. भूख और पापाचार से बुद्धि नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है।
- ११३. जो ऐश्वयं एव विद्या के घमड मे दूसरो का तिरस्कार करने वाली वाणी बोलता है, जो पूर्वापर सम्बन्ध से रहित विवेकशून्य वाणी बोलता है, वह राक्षमो वाणी है।
- ११४ सर्वार्थ का प्रकाशक होने से मन ही दीप्तिमान् है, मन से पहले कुछ भी नही है—अर्थात् मन के विना किसी भी इन्द्रिय का व्यापार नही होता है।
- ११५. मन से ही कर्म का विस्तार होता है।
- ११६ जो भूत है, हो चुका है, वह सीमित है, बौर जो भव्य है, होने वाला है, वह असीम है—अर्थात् भविष्य की सभावनाएँ सीमातीत हैं।
- ११७ वाणी ममुद्र है। न समुद्र क्षीण होता है, न वाणी ही क्षीण होती है।
- ११८. श्रद्धा एव सत्य के युगल (जोडे) से ही स्वगं लोक को जीता जा सकता है।
- ११६ ग्रन ही प्राण है।
- १२०. गाय, भैस आदि पशु गृहस्थ जीवन के निर्वाहक है।

६ बुद्धिराहित्यात् पूर्वापरसम्बन्धरिहताम् । ७ मन सर्वार्थप्रकाशयत्वाद् दोदाय दोप्तियुक्त भवति । ८, किचिदपीन्द्रिय व्यापारवन्नास्ति ।

| एक सो छियासठ                                                                                                                               | पूक्ति त्रिवेणी |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १२१. सखा ह जाया।                                                                                                                           | ११६६ वा         |
| १२२. ज्योतिर्हि पुत्रः।                                                                                                                    | 9155            |
| १२३. नाऽनाश्रान्ताय श्रीरस्ति ।                                                                                                            |                 |
| १२४ पापो नृपद्वरो जनः।                                                                                                                     | 3313            |
| १२४. इन्द्र इच्चरतः सखा।                                                                                                                   |                 |
| १२६. पुष्पिण्यी चरतो जड्घे, भूष्णुरात्मा फलग्रहिः ।<br>शेरे अस्य सर्वे पाष्मानः, श्रमेगा प्रपथे हताः ॥<br>चरैवेतिचरैवेति                   | —३३।३           |
| १२७. ग्रास्ते भग <sup>3</sup> श्रासीनस्य, ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः ।<br>शेते निपद्यमानस्य <sup>४</sup> , चराति चरतो भगः ॥<br>चरैवेतिचरैवेति | ३३।३            |
| १. वारोग्यरूपफलयुक्तो भवति । २ शेरे शेरते शयाना इव भवन्ति ।<br>३. सोभाग्यम् । ४. सूमो शयानस्य ।                                            |                 |

- ब्राह्मण साहित्य की सूनितयां
- १२१. पत्नी सखा (मित्र) है।
- १२२. पुत्र घर की ज्योति है।
- १२३. श्रम नहीं करने वाले की समाज में श्री (शोभा) नहीं होती। अथवा श्रमहीन आलसी को श्री (लक्ष्मी) प्राप्त नहीं होती।
- १२४ निठल्ला वैठा रहकर खानेवाला श्रंष्ठ जन भी पापी है।
- १२५. इन्द्र (ईश्वर) भी चलने वाले का अर्थात् श्रम करने वाले का ही मित्र (सहायक) होता है।
- १२६. चलते रहनेवाले पर्यटक की जघाएँ पुष्पिणी हो जाती हैं, सुगधित पुष्प के समान सर्वेत्र निर्माण का सौरभ फैलाती हैं, आदर पाती हैं। चलते रहने वाले का जीवन विधिष्णु (निरन्तर विकाशशील) एव फलग्रहि (आरोग्य आदि फल से युक्त) होता है। चलने वाले के सब पाप-दोप मार्ग में ही श्रम से विनष्ट होकर गिर जाते है। चले चली.... चले चली....!
- १२७. वैठे हुए का माग्य वैठा रहता है, उठता या बढता नही। उठ कर खंडे होनेवाले का भाग्य उन्नित के लिए उठखडा होता है। जो आलसी भूमि पर सोया पड़ा रहता है, उसका भाग्य भी सोता रहता है, जागता नही है। जो देश देशान्तर में अर्जन के लिए चल पडता है, उसका भाग्य भी चल पडता है, दिन-दिन बढता जाता है।

चले चलो.... चले चलो...!

१२८. कलि शयानो भवति, सजिहानस्तु द्वापरः । उत्तिष्ठँस्त्रेता भवति, कृतं सपद्यते चरन् ॥ चरैवेति....चरैवेति....

ऐ॰ न्ना॰—३३।३

१२६. चरन् वै मधु विन्दति, चरन् स्वादुमुदुम्बरम् । सूर्यस्य पश्य श्रोमारा³, यो न तन्द्रयते चरन् ॥ चरैवेति....चरैवेति...

---3313

१३०. ब्रह्मगाः क्षत्त्रं वशमेति तद् राष्ट्रं समृद्ध भवति ।

—३७।४

१३१. यद ददामीत्याह यदेव वाचो जिताम् ।

---३७।५

१३२. अप्रतीतो जयति सं घनानि ।

---801¥

१३३. राष्ट्राणि वै घनानि।

-8013

१३४. विद्वान् ब्राह्मगो राष्ट्रगोपः।

**(4)** 

१. चतस्रः पुरुपस्यावस्थाः—निद्रा, तःपरित्याग , उत्थानं, सचरणः चेति । ताद्द्योत्तरोत्तरश्रोष्ठत्वात् कलि-द्वापर-त्रेता-कृतयुगे समानाः । २ एत-दुभयमुपलक्षणम् । तत्र तत्र विद्यमान भोगविशेष लभते । ३. श्रोष्ठत्वम् ।

१२८. सोया पहा रहने वाला (झालसी, निष्क्रिय) कलियुग है, निद्रा त्याग कर जग जाने वाला (झालस्य त्यागक्तर कर्तव्य का सकल्प करने वाला) द्वापर है, उठ कर खटा होने वाला (कर्तव्य के निए तैयार हो जाने वाला) त्रेता है, जीर कर्तव्य के संघपंपय पर चल पढ़ने वाला कृत युग है।

#### चने चलो....चले चलो !

१२६. चलने वाला हो मघु ग्रीर सुम्वादु उदुम्बर ग्रर्थात् सर्वोत्तम ऐश्वयं प्राप्त करता है । मूर्यं की महिमा को देखिए कि वह चलता हुआ कभी यकता नहीं है।

### चले चलो....चले चलो ।

- १३०. जहाँ क्षत्रिय ब्राह्मण के नेतृत्व मे रहता है, अर्थात् कर्म ज्ञान के प्रकाश मे चलता है, वह राष्ट्र ममृद्धि की ओर बढता रहता है।
- १३१. जो 'देता हूं'-यह कहता है, वह एक प्रकार से वाणी की विजय है।
- १३२. जो राजा विरोधी शत्रुओं से रिहत है, वही समृद्धि प्राप्त कर सकता है।
- १३३. राजा के लिए राष्ट्र ही वास्तविक धन है।
- १३४. सदाचारी विद्वान ब्राह्मण ही राष्ट्र का संरक्षक होता है।

(3)

४. कदाचिदिप अलसो न भवति । ५ एतदेव वाक्सम्बन्धि जित जयः ।.... पूजार्थो जितामिति दीर्घं ।

# **श्रारण्य**क साहित्य की सूक्तियां

| १. श्रग्निर्वे महान्।        | From more and Town 0.11    |
|------------------------------|----------------------------|
| २. य एव विद्वासमपवदति स एव प | *शाह ्ख्यायन ग्रारण्यक—१।५ |
|                              | —१।5                       |
| ३. यस्त्वमसि सोऽहमस्मि ।     | <b>316</b>                 |

-319

--813

--- 8188

४. केन सुखदुःखे इति <sup>२</sup> शरीरेग इति ।

५ देवता भ्रयाचमानाय बॉल हरन्ति ।

६. मा भेत्थाः, मा व्यथिष्ठाः ।

७. सत्यं हि इन्द्रः।

— ५।१ \* ऋग्वेदीय शाङ्ख्यायनारण्यक (कीपीतिकी आरण्यक) आनन्दाश्रम मुद्रणालय, पूना द्वारा (ई० सं० १६२२) में प्रकाशित ।

## श्रारण्यक साहित्य की सूक्तियां

- १. संसार मे अग्नितत्व (तेजस्) ही महान् है ।
- २. जो विद्वानो की निन्दा करता है, वह पापी होता है।
- र. हे भगवन्। जो तू है, वही मैं हूँ।
- ४. मुख दु:ख किस से होते है ? शरीर से होते है 1
- ४. श्रेष्ठ जन विना मोगे सहयोग देते हैं।
- ६. मत डरो, मत व्यथित हो।
- ७. सत्य ही इन्द्र है।

<sup>\*</sup>अङ्क क्रमशः अध्याय, तथा कण्डिका के सूचक हैं।

- प्रज्ञापेतं गरीर न मुख न दुःख किंचन प्रज्ञपयेत्। — ज्ञां० श्रा० ५।७
- ६. एप प्रज्ञात्मा ऽ नन्तोऽ जरो ऽ मृतो न साधुना कर्मणा भूयान् भवति, नो एव ग्रसाधना कनीयान् ।

—५15

२०. मनसा वा श्रग्ने कीर्तयित तद् वाचा वदित, तस्मान् मन एव पूर्वरूप वागुत्तररूपम्।

---७।२

११. यथा ऽ सी दिव्यादित्य एविमदं शिरिस चक्षुर्यथा ऽ सावन्तरिक्षे विद्युद् एविमदमात्मिन हृदयम् ।

--७1४

१२. माता पूर्वरूप पितोत्तररूप, प्रजा सहिता।

—७।१६

१३. प्रज्ञा पूर्वरूप श्रद्धोत्तररूप कर्म सहिता।

— ৩া१ দ

१४. सर्वा वाग् ब्रह्म ।

---७।२३

१५. ग्रापस्तृप्ता नदीस्तर्पयति, नद्यस्तृप्ता समुद्र तर्पयन्ति ।

<u>—</u>१०।७

१६. वाचि मेऽग्निः प्रतिष्ठितो, वाग् हृदये, हृदयमात्मि ।

---१११६

१७. गान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः श्रद्धावित्तो भूत्वा ऽऽ त्मन्येवा ऽऽ त्मानं पञ्येत् ।

<u>---१३।१</u>

१८. स्यागुरयं भारहारः किलाभूद्, ग्रघीत्य वेदं न विजानाति योऽ र्थम् ।

### बारण्यक साहित्य की सूक्तियां

- प्रज्ञा (चेतना) से रहित शरीर सुख दु.स लादि किसी भी प्रकार की अनु-भूति नहीं कर सकता।
- यह चैतन्य प्रज्ञात्मा अनन्त है, अजर है, अमृत है। न यह सत्कर्मों से बड़ा होता है, और न असत्कर्मों से छोटा ।
- १० मनुष्य सवंप्रथम मन मे सोचता है, फिर उसी को वाणी से बोलता है, अत. मन पूर्व रूप है और वाणी उत्तर रूप है।
- ११, जिस प्रकार लाकाश में नूर्य है उसी प्रकार मस्तक में चृक्षु (नेत्र) है। श्रीर जिस प्रकार अन्तरिक्ष में विद्युत, है उसी प्रकार आत्मा में हृदय है।
- १२. माता पूर्वहर है और पिता उत्तर रूप, और प्रजा (सतान) दोनो के बीच की सहिता है।
- १३. प्रज्ञा (बुद्धि) पूर्वरूप है श्रीर श्रद्धा उत्तर रूप, और कर्म दोनों के वीच की सहिता है।
- १४. समग्र वाणी ब्रह्मस्वरूप है।
- १५. जल तृप्त होते हैं तो निदयों को तृप्त करते हैं, और निदया तृप्त होती हैं तो समुद्र को तृप्त करती हैं। (इसी प्रकार व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र एवं विश्व तृप्त होते जाते हैं।)
- १६. मेरी वाणी में अग्नि (तेज) प्रतिष्ठित है, वाणी ह्दय मे प्रतिष्ठित है और हृदय आत्मा मे प्रतिष्ठित है।
- १७. साघक को शान्त, दान्त, उपरत (विषयो से विरक्त), तितिक्षु (सहन शील) एवं श्रद्धावान् होकर आत्मा मे ही आत्मा का दर्शन करना चाहिए।
- १८ जो वेदो (शास्त्रो) को पढकर भी उनका अर्थ (ममं, रहस्य) नही जानता है, वह केवल भार ढोने वाला मजदूर है, और है फूल एव

| एक सौ चौहत्तर                                                  | सूक्ति त्रिवेणी   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| यो ऽ र्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते,<br>नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ |                   |
|                                                                | शां॰ मा॰१४।२      |
| १६. सुमृडीका सरस्वति । मा ते व्योम संहिशा। *तैतिक              | रीय ग्रारण्यक—१।१ |
| २०. स्वस्तिर्मानुषेभ्यः।                                       |                   |
| रणः स्वारतमापुर्यस्यः।                                         | 318—              |
| २१. सहस्रवृदिय भूमि ।                                          | 010 -             |
|                                                                |                   |
| २२. जाया भूमिः, पतिर्व्योम ।                                   | १1१0              |
| २३. नाप्सु सूत्रपुरीषं कुर्यात्,                               |                   |
| न निष्ठीवेत्, निव निवसनः स्नायात्।                             | 9175              |
|                                                                | —१।२६             |
| २४. उत्तिष्ठत, मा स्वप्त ।                                     | <b>—१</b> ।२७     |
| २५. मा स्म प्रमाद्यन्तमाघ्यापयेत् ।                            |                   |
|                                                                | ११६१              |
| २६. तपस्वी पुण्यो भवति ।                                       |                   |
|                                                                | —-१1६२            |

२८. जुगुप्सेतानृतात्। -- 315 \* कृष्णयजुर्वेदीय तैसिरीय आरण्यक, आनन्दाश्रममुद्रणालय पूना द्वारा प्रकाशित (ई॰ स॰ १८६८) संस्करण। १. सुष्ठु सुखहेतुभंव । २ व्योम छिद्रम् ।

-- 313

२७. ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति ।

फलो से होन केवल सूला ठूँठ। अर्थ का ज्ञाता ही समग्र कल्याण का भागी होता है। और अन्ततः ज्ञान के द्वारा सब पापो को नष्ट कर नाक (दुः हो से रहित स्वगं या मोक्ष) प्राप्त करता है।

- १६ हे सरस्वती (ज्ञानशिवत) । तू मुभे सुख देने वाली हो, तुभभें कोई छिद्र न दिखाई दे ।
- २०. मानव जाति का कल्याण हो।
- २१. यह भूमि उपकारी होने से हजारो-लाखो लोगो के द्वारा अभिनन्दनीय है।
- २२. यह भूमि प्राणियों को जन्म देने वाली है, अत जाया है और आकाश वृष्टि आदि के द्वारा पालन करता है, अति पति है।
- २३. जल मे मल मूत्र नहीं करना चाहिए, यूकना नहीं चाहिए और न नंगा होकर स्नान हो करना चाहिए।
- २४. उठो, मत सोये पहे रहो।
- २४. प्रमादो दुराचारी व्यक्ति को अध्ययन नही कराना चाहिए।
- २६. तपस्वी पवित्र होता है।
- २७. ब्रह्म होता हुआ पुरुष अवस्य ही ब्रह्म को प्राप्त करता है।
- २८. असत्य से जुगुन्सा (घृणा) रखनी चाहिए।

<sup>─</sup> कु॰ तै॰ आ॰ के समस्त टिप्पण सायणाचार्यविरचित भाष्य के हैं।

<sup>-</sup> भंक क्रमश. प्रपाठक तथा अनुवाक् के सूचक है।

| एक सौ छियत्तर                                       | सूक्ति त्रिवेणी               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| २६. पयो ब्राह्मग्रस्य व्रतम् ।                      | तै० ग्रा०—२।५                 |
| ३०. तपो हि स्वाध्याय <sup>२</sup> ।                 | —-२।१४                        |
| ३१. यावती वैं देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राह्मगो वस | न्ति ।<br>—२।१५               |
| ३२. श्रात्मा हि वर ।                                | २।१६                          |
| ३३. हृदा <sup>3</sup> पश्यन्ति मनसा मनीषिगाः।       |                               |
| ३४ शर्म विश्वमिदं जगत्।                             | 818                           |
| ३४. मधु मनिष्ये , मधु जनिष्ये , मधु वक्ष्यामि , मधु | विद् <u>ष</u> ्यामि ।<br>—४।१ |
|                                                     |                               |
| ३६. सह नौ यशः, सह नौ ब्रह्मवर्चसम्।                 | —- <u>©</u> [3                |

१. व्रतं भोजनिमत्यर्थः । २ सत्स्विष मेघादिनिमित्तेषु स्वाध्यायमधीते तदा तपस्तप्त भवति । ३ हृत्पुण्डरीकगतेन नियमितेन अन्त करणेन । ४ ध्यात्वा साक्षारकुर्वन्ति । ५. मनिस सकलपिष्ये । ६ सकलपादूष्ट्वं ....मधु तन्मघुर कर्म

31e-

३७. सत्य च स्वाघ्यायप्रवचने चं

तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च।

आरण्यक साहित्य की सुक्तिया

२६. ब्राह्मण का भोजन दूध है।

- ३०. स्वाध्याय स्वयं एक तप है
- ३१. जितने भी देवता हैं, वे सब वेदवेत्ता ब्राह्मण (विद्वान्) मे निवास करते हैं।
- ३२. बात्मा ही श्रेष्ठ है।
- ३३. हृदय कमल मे नियमित (एकाग्र) हुए मन के द्वारा ही मनीपी (ज्ञानी) सत्य का साक्षात्कार करते हैं।
- ३४ यह समग्र विश्व मेरे को सुखरूप हो, अर्थात् मेरे अनुष्ठेय कर्मों मे विष्नो का परिहार कर अनुग्रह करे।
- ३५. मैं मन मे मघुर मनन (संकल्प) करूँगा, सकल्प के अनन्तर मधुर कर्मी का प्रारंभ करूँगा, प्रारभ करने के अनन्तर समाप्तिपर्यन्त कर्मी का निर्वाह करूँगा, और इस बीच में सदैव साथियों के साथ मधुर भाषण करता रहेंगा।
- ३६. हम (गुरु-शिष्य) दोनो का यम एक साथ वढे, हम दोनो का ब्रह्म-तेज एक साथ वढे।
- ३७ सत्य का बाचरण करना चाहिए, साथ ही स्वाध्याय और प्रवचन भी। तप का अनुष्ठान करना चाहिए, साथ ही स्वाध्याय और प्रवचन भी।

जनिष्ये प्रादुर्मावयिष्ये अनुष्ठातुं प्रारप्स्ये । ७. प्रारभादूष्वं. .समाप्तिपर्यन्त निर्वहिष्यामि । ८. स्वाष्यायो नित्यमध्ययनम्, प्रवचनमध्यापन ब्रह्मयज्ञो वा ।

सह नाववतु, सह नौ भुनवतु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै।

-तै॰ मा॰ दार

३६. ग्रन्न हि भूताना ज्येष्ठम् । तस्मात् सर्वोषधमुच्यते । ग्रन्नाद् भूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते ।

४० स तपो ऽ तप्यत, स तपस्तप्तवा इदं सर्वम् असुजत ।

-513

४१. ग्रन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्।

—६।२

-515

४२. तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व।

४३. तपो ब्रह्मेति।

४४. ज्योतिरहमस्मि।

87

-- 813

ज्योतिज्वंलति व्रह्माहमस्मि। यो ऽहमस्मि, ब्रह्मास्मि<sup>3</sup> ।....

ग्रहमेवाहं, मां जुहोमि।

-8018

ऋत तप , सत्य तप , श्रुत तप , शान्त तपो. दानं<sup>४</sup> तप.।

(-तै॰ भ्रा॰नारायणोपनिषद्) १०।=

मर्वस्य ससारव्याघेरीपघम्-निवर्तंकम् । २ तज्ज्योतिर्वद्वां व । ३. योऽह पुरा जीवोऽस्मि स एवेदानीमह ब्रह्मास्मि ।....बजाने विवेकेनापनीते

- ३८. हम दोनो (गुरु-शिष्य) का साध-साथ रक्षण हो, हम दोनो साथ-साथ भोजन करें, हम दोनो साथ-साथ समाज के उत्थान के लिए पुरुपार्थ करें। हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, हम परस्पर द्वेप न करें।
- इ. प्राणिजगत् मे अन्न ही मुख्य है। अन्नको समग्र रोगो की अपिध कहा है। (क्योंकि सब औपिधयों का सार अन्न में है।) अन्न से ही प्राणी पैदा होते हैं और अन्न से ही बढ़ते है।
- ४०. उसने तप किया और तप करके इस सब की रचना की।
- ४१. यह अच्छी तरह से जान लीजिए कि अन्न ही ब्रह्म है।
- ४२. तप के द्वारा ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानिए।
- ४३. तप ही ब्रह्म है।
- ४४. मै ज्योति हूँ। यह जो श्रन्दर मे ज्योति प्रज्ज्वलित है, वह ब्रह्म मैं हूँ। जो मैं पहले जीव हूँ, वही शुद्ध होने पर ब्रह्म हो जाता हूँ। इसलिए मैं ही मैं हूं। उपासनाकाल मे भी मैं अपनी ही उपासना करता हूँ।
- ४५. ऋत (मन का सत्य संकल्प) तप है। सत्य (वाणी से यथायं भाषण) तप है। श्रुत (शास्त्रश्रवण) तप है। शान्ति (ऐन्द्रियिक विषयो से विरक्ति) तप है। दान तप है।

सित वस्तुत पूर्वसिद्धमेव ब्रह्मस्वरूपिमदानीयनुभविताऽस्मि, न नूनन किंचिद् ब्रह्मत्वमागतम् । ४. घनेषु स्वत्विनवृति , परस्वत्वापादनपर्यन्ता ।

एक सौ अस्सी सूक्ति त्रिवेणी

४६ यथा वृक्षस्य संपुष्पितस्य दूराद् गन्धो वाति, एव पुण्यस्य कर्मगो दूराद् गन्घो वाति। —तै० म्रा० ना० १०।६

—तै० श्रा० ना० १०।६ ४७. विश्वमसि...सर्वमसि ।

-१०।४८ ४९. ज्योतिरह विरजा विपाप्मा भ्रयासम् ।

—१०। ४१ ५० सत्यं परं, परं सत्य, सत्येन न सुवर्गाल्लोकाच्च्यवन्ते कदाचन ।

भ् तपो नानशनात् परम् ।

यद्धि परं तपस्तद् दुर्धर्षम् तद् दुराधर्षम् । —१०।६२ परि दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशंसन्ति,

दानांन्नातिदुष्करम्।

---१०।६२ ५३. घर्मेगा सर्वमिदं परिगृहीत, धर्मान्नातिदुश्चरम् ।

—१०।६२ ४४. मानसमिति विद्वासः, तस्माद् विद्वास एव मानसे रमन्ते। १ —१०।६२

--- १०1६३

५५. सत्य वाच प्रतिष्ठा, सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्।

दाने सर्व प्रतिष्ठितम् । —१०1६३

१ मान्स एवोपासने।

५६. दानेन द्विपन्तो मित्रा भवन्ति,

- ४६. जिस प्रकार सुपुष्पित वृक्ष की सुगन्य दूर-दूर तक फैल जाती है, उसी प्रकार पुण्य कर्म की सुगन्य भी दूर-दूर तक फैल जाती है।
- ४७. तू विश्वरूप है, सर्वरूप है, अर्थात् तू कोई क्षुद्र इकाई नही है।
- ४८. मुभे प्रह्मत्व प्राप्त हो, मुभे परमानन्दस्वरूप माधुयं प्राप्त हो।
- ४६ मैं ज्योति:स्वरूप परम्रह्म हूँ, अतः मुभे पाप एव रजोगुण से रहित होना है।
- ४०. सत्य श्रेष्ठ है, एवं श्रेष्ठ सत्य है। सत्य का श्राचरण करने वाले कभी स्वर्ग लोक से च्युत नहीं होते।
- ४१ अनशन से वढकर कोई तप नहीं है, साधारण साधक के लिए यह परम तप दुर्घंपं है, दुराघपं है अर्थात् सहन करना वडा ही कठिन है।
- ५२. सभी प्राणी दान की प्रशसा करते हैं, दान से बढकर अन्य कुछ दुलंग नहीं है।
- धमं से ही समग्र विश्व परिगृहीत-आवेष्टित है। धमं से बढकर अन्य कुछ दुश्चर नही है।
- ५४. विद्वान् मानस-उपासना (साधना) को ही श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए विद्वान् मानस उपासना में ही रमण करते हैं।
- ५५. सत्य वाणी की प्रतिष्ठा है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है।
- ५६, दान से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, दान में सब कुछ प्रतिष्ठित है।

५७. धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके घर्मिष्ठ प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेगा पापमपनुदति, घमें सर्वं प्रतिष्ठितम्, तस्माद् घमं परमं वदन्ति ।

-१०1६३

५८. सर्वं चेदं क्षयिष्णु ।

-\*मैत्रायणी श्रारण्यक १।४

नाऽतपस्कस्याऽत्मज्ञानेऽधिगम कर्मशृद्धिर्वा। 38

–४।३

६०. तपसा प्राप्यते सत्त्व, सत्त्वात् सप्राप्यते मनः।

मनसा प्राप्यते त्वात्मा, ह्यात्मापत्त्या निवर्तते ॥

६१. विद्या तपसा चिन्तया चोपलभते ब्रह्म ।

-818

**--**४३

--- 4190

६२. भोक्ता पुरुषो भोज्या प्रकृति । यथा पर्वतमादीप्त नाश्रयन्ति मृगा द्विजाः। ६३.

तद्वद् ब्रह्मविदो दोषा, नाश्रयन्ति कदाचन ॥

६४. द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये, शब्दब्रह्म परं च यत्। शब्दब्रह्मािए निष्णातः, पर ब्रह्माधिगच्छति ।।

----६।२२

--- ६।२४

----६1१८

६५. मानसे च विलीने तु, यत् सुख चात्मसाक्षिकम्। तद् ब्रह्म चामृत शुक्रं, सा गतिलोंक एव सः॥

<sup>\*</sup> यजुर्वेदीय मैत्रायणी आरण्यक, भट्टारक प० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा यजुर्वेदीय मैत्रायणी सहिता के साथ प्रकाशित (वि०स० १६६८) संस्करण।

- ५० धमं समग्र विश्व की वर्षात् विश्व के सब प्राणियों की प्रतिष्ठा (आश्रय, आधार) है। संगार में घर्मिष्ठ व्यक्ति के पास ही जनता धर्माधर्म के निर्णय के तिए जाती है। धर्म से ही पाप का नाश होता है, धर्म में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। इसलिए विद्वानों ने धर्म को ही सबंश्रेष्ठ कहा है।
- ५८. यह समग्र दृश्य जगत् नश्वर है।
- ५६. जो तपस्वी नहीं है, उसका ध्यान आत्मा में नहीं जमता और इसलिए उसकी कमंशुद्धि भी नहीं होती।
- ६०. तप द्वारा सत्त्व (ज्ञान) प्राप्त होता है, सत्त्व से मन वश मे ग्राता है, मन वश मे ग्राने से बात्मा की प्राप्ति होती है, और आत्मा की प्राप्ति हो जाने पर ससार से छुटकारा मिल जाता है।
- ६१ ग्रध्यात्मविद्या से, तप से और आत्मिचन्तन से ग्रह्म की उपलब्धि होती है।
- ६२ पुरुष (चैतन्य आत्मा) भोक्ता है, और प्रकृति भोज्य है।
- ६३ जिस प्रकार पशु पक्षी जलते हुए पर्वंत का आश्रय ग्रहण नही करते, उसी प्रकार दोप (पाप) ब्रह्मवेत्ता (आत्मद्रण्टा) के निकट नही जाते।
- ६४ दो ब्रह्म जानने जैसे हैं—शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म । जो साधक शब्द ब्रह्म मे निष्णात होता है वही पर ब्रह्म को प्राप्त करता है ।
- ६५. मन के विलीन होने पर आत्मसाक्षी (आत्म दर्शन) से जो सुख प्राप्त होता है, वही ब्रह्म है, अमृत है, शुक्र है, वही गति है और वही प्रकाश है।

<sup>—</sup>यह मैत्रायणी उपनिषद् के नाम से भी प्रसिद्ध है। अक क्रमश. प्रपाठक एवं कण्डिका के सूचक हैं।

| एक मी चौरासी                                                                                                                      | सूक्ति त्रिवेणी      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ६६. एकत्वं प्राग्गमनसोरिन्द्रियागां तथैव च।<br>सर्वंभावपरित्यागो योग इत्यभिवीयते॥<br>—मै                                          | • श्रा० ६।२४         |
| ६७. यथा निरिन्वनो विह्नः, स्वयोनावुपशाम्यते ।<br>तथा वृत्तिक्षयाच्चित्त , स्वयोनावुपशाम्यते ।                                     | ६।३४-१               |
| ६८. चित्तमेव हि संसारस्तत् प्रयत्नेन गोधयेत्।<br>यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुह्यमेत सनातनम्॥                                          | ६।३४-३               |
| ६८. चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाऽशुभम्।<br>प्रसन्नाऽऽ त्मा ऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमन्ययमश्नुते।।                             | —- <b>६</b> ।३४-४    |
| ७०. समासक्तं यदा चित्तं, जन्तोर्विपयगोचरे<br>यद्येव ब्रह्मारिंग स्यात् तत् को न मुच्येत बन्धनात्।                                 |                      |
| ७१. मनो हि हिविघ प्रोक्त गुद्धं चाऽगुद्धमेव च।<br>ग्रगुद्ध कामसंपर्काच्छुद्धं कामविवर्जितम्।                                      | ६।३४-६               |
| ७२. समाधिनिर्धातमलस्य चेतसो,<br>निवेधितस्यात्मिन यत् सुखं भवेत् ।<br>न शक्यते वग्ंयितुं गिरा तदा,<br>स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ।। |                      |
| 163 27277 2727777                                                                                                                 | <del>6</del> 138-E   |
| ७३. मनएव मनुष्यागां कारगं वन्वमोक्षयोः।<br>वन्याय विषयासक्तं, मुक्त्यै निविषय स्मृतम्।।                                           | e =                  |
|                                                                                                                                   | <del></del> ६। ३४-११ |

- ६६. प्राण, मन एव इन्द्रियो का एकत्व तथा समग्र बाह्य भावो का परित्याग योग कहलाता है।
- ६७. ज़िस प्रकार इन्यन के समाप्त हो जाने पर अग्नि स्वय ही अपने स्थान में बुभ जाती है, उसी प्रकार वृत्तियों का नाश होने पर चित्त स्वयमेव ही अपने उत्पत्ति स्थान में शान्त हो जाता है।
- ६८. चित्त ही संसार है, इसलिए प्रयत्न करके चित्त को ही शुद्ध बनाना चाहिए। जैसा चित्त होता है वैमा ही मनुष्य बन जाता है, यह सनातन रहस्य है।
- ६६. चित्त के प्रसन्न (निमंल) एवं शान्त हो जाने पर शुभाशुभ कमं नष्ट हो जाते हैं। और प्रसन्न एव शान्तचित्त मनुष्य ही जब आत्मा में लीन होता है तब वह अविनाशी आनन्द प्राप्त करता है।
- ७०. मनुष्य का चित्त जितना विषयों में लीन होता है, उतना ही यदि वह ब्रह्म में लीन हो जाए तो फिर कौन है जो वन्यन से मुक्त न हो ?
- ७१. मन दो प्रकार का है, शुद्ध और अशुद्ध । कामनाओ से सहित मन अशुद्ध है, और कामनाओं से रहित मन शुद्ध ।
- ७२ समाधि के द्वारा जिसका मल दूर हो गया है और जो आत्मा में लीन हो चुका है, ऐसे चित्त को जिस आनन्द की उपलब्धि होती है उसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता, वह तो केवल आन्तरिक अनु-भूति के द्वारा ही जाना जा सकता है।
- ७२. मनुष्यो के वन्धन और मोक्ष का कारण एक मात्र मन ही है। विषयो में आसक्त रहने वाला मन बन्धन का कारण है और विषयो से मुक्त रहने वाला मन मोक्ष का कारण।

```
एक सौ छियासी
                                                        सुक्ति त्रिवेणी
७४. यन्महानभवत्, तन्महाव्रतमभवत् ।
                                            *ऐतरेय ग्रारण्यक---१।१।१
७५. यः श्रेष्ठतामक्त्रते, स वा ग्रतिथिर्भवति ।
                                                           ---११११
७६ न वा भ्रसन्तमातिथ्यायाऽऽद्रियन्ते ।
                                                           —-१।१।१
७७. मनिम वै सर्वे कामाः श्रिताः,
     मनसा हि सर्वान् कामान् घ्यायति।
                                                           -- १1३1२
७८. वाग् वै सर्वान् कामान् दुहे<sup>२</sup>, वाचा हि सर्वान् कामान् वदति ।
                                                           ---१।३।२
७६. सर्वं हीद प्राग्गेनाऽऽवृतम् ।
                                                           --- २1815
 प्तकत् पुष्पं फुलं वाचो यत्सत्यम्।
                                                           --- २।३।६
      यथा वृक्ष भ्राविम् ल शुष्यति स उद्वर्तते<sup>3</sup>,
      एवमेवानृतं वदन्नाविम् लमात्मानं करोति
       सं शुष्यति ४, स उद्वतंते ५, तस्मादनृतं न वदेत् ।
                                                           —-२।३।६
      °ऐतरेय बारण्यक बानन्दाश्रम मुद्रणालय; पूना द्वारा (ई० स० १८६८) मे
```

प्रकाशित ।

<sup>—</sup>समस्त टिप्पण सायणाचायंविरचितभाष्य के हैं।

<sup>—</sup>अक क्रमशः वारण्यक, अध्याय एवं खण्ड के सूचक है।

- ७४. जो महान् होता है, उसका वृत (कर्म) भी महान् होता है।
- ७५. जो सन्मागं में श्रेष्ठना को प्राप्त करता है, वही अतिथि होता है।
- ७६. सन्मागं से अष्ट व्यक्ति, भले कितना ही दरिद्र हो, अतिथि के रूप में समाहत नहीं होता है।
- ७७. सव काम (इच्छाएँ) मन मे हो उपस्थित होते हैं, यही कारण है कि सब लोग अभीष्ट पदार्थों का सर्वप्रथम मन से ही व्यान (सकल्प) करते हैं।
- ७८. वाणी हो सब अभीष्ट कामनाओं का दोहन (सम्पादन) करती है, क्योंकि मनुष्य वाणी से हो इच्छाग्रों को बाहर में व्यक्त करता है।
- ७६. देव, मनुष्य, पश्-पक्षी वादि प्राणीमात्र के सब गरीर प्राणवायु से बावृत हैं, व्याप्त हैं।
- ५०. सस्य वाणीरूप वृक्ष का पुष्प है, फल है।
- प्रश्. जिस प्रकार वृक्ष मूल (जड) के उखड जाने से सूख जाता है और अन्ततः नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार असत्य बोलनेवाला व्यक्ति भी अपने आप को उखाड़ देता है, जनसमाज मे प्रतिष्ठाहोन हो जाता है, निन्दित होने से सूख जाता है—श्री होन हो जाता है, और अन्ततः नरकादि दुगंति पाकर नष्ट हो जाता है।

१. सन्मार्गरिहतं ब्रात्याभिशस्तादिक पुरुषमत्यन्तदरिद्रमिष ब्रातिष्य-सत्काराय नाद्रियन्ते । २. अभिलिषतान् पदार्थान् सपादयति । ३. भूमेरुत्खातः सन् ब्राविमू तमूलो भूत्वा प्रथम शुष्यति पश्चाद् उद्वतंते—विनश्यति च । ४. सर्वेस्तिरस्कायंत्वमेव श्रस्य शोषः । ५ विनश्यति नरक प्राप्नोतीत्यर्थः ।

प्तर. यत्सर्वं नेति ब्रूयात् पापिका ऽस्य कीर्तिजयित , सैनं तत्रैव हन्यात् ।

-- ऐ० झा० रावाद

काल एव दद्यात्, काले न दद्यात्।

--- २।३।६

प्तर. सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यते है, तत्र देवाः सर्वं एकं भवन्ति ।

---- २।३।५

**८५ प्रज्ञान** ब्रह्म<sup>६</sup>।

--- 21518

प्द वाड् मे मनसि प्रतिष्ठिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्।

— रा७ा१

५७ वाचा मित्रािए सदघति।

--- ३।१।६

पप. वागेवेदं सर्वम्<sup>"</sup>।

---३।१।६

५६. अथ खिलवयं दैवी वीगा भवति ।

—३।२।४

### AK

अत्यन्तलुब्घोऽय दुरात्मा घिगेनिमत्येव सर्वे निन्दन्ति । २. गृहे । ३. जीवन्नप्यसी मृत एव । ४. परब्रह्मस्वरूपमनुयुज्यते । ५. एक भवन्ति एकत्वं प्रतिपद्यन्ते । ६. अहंप्रत्ययगम्यत्वाकारेण यदा विवक्ष्यते तदा जीव इत्युच्यते,

- प्रश्ने को लोभी मनुष्य प्रार्थी लोगो को सदैव 'ना ना' करता है, तो जनसमाज में उस की अपकीर्ति (निन्दा) होती है और वह अपकीर्ति उस को घर में ही मार देती है, अर्थात् जीता हुआ भी वह कृपण निन्दित मृतक के समान हो जाता है।
- पर नहीं ।
- प्त जहाँ (जिस साधक मे) सत्य का भी सत्य अर्थात् पर ब्रह्म प्रतिष्ठापित हो जाता है, वहाँ सब देवता एक हो जाते हैं।
- देह एवं इन्द्रिय आदि का साक्षीस्वरूप यह प्रज्ञान (शुद्ध ज्ञान) ही व्रह्म है।
- -६. मेरी वाणी मन मे प्रतिष्ठित है और मेरा मन वाणी मे प्रतिष्ठित है।
- प्रय वाणी से ही स्नेही मित्र एकत्र होते हैं।
- प्त. वाणी ही सब कुछ है, वर्यात् वाणी से ही लौकिक एव पारलीकिक सभी प्रकार का फल उपलब्ध होता है।
- यह शरीर निविचत हो दैवी वीणा है।

### AK

यदा तु शास्त्रप्रतिपाद्यत्वाकारो विवक्षितः तदानी ब्रह्मेत्यभिषीयते । अतो व्यवहारभेदमात्रं, न तु तत्त्वतो भेदोऽस्ति । ७. सर्वमहिकमामुष्मिकं च फलजातम् । ८. इयं दृश्यमाना शरीररूपा ।

~ 8 &

### उपनिषद् साहित्य की सूक्तिया

- ४. जो अन्तर्निरीक्षण के द्वारा सब मूतो (प्राणियो) को अपनी आत्मा मे ही देखता है, और ध्रपनी आत्मा को सब मूतो मे, वह फिर किसी से घृणा नहीं करता है।
- ५. जिस ज्ञानी के ज्ञान मे सब भूत आत्मवत् होगए हैं, उस सर्वेत्र एकत्व के दर्शन करने वाले समदर्शी को फिर मोह कैसा, और शोक कैसा?
- ६. जो अविद्या अर्थात् केवल भौतिकवाद की उपासना करते हैं, वे गहन अन्यकार मे जा पहुँचते हैं। और जो केवल विद्या अर्थात् अध्यात्मवाद में ही रत रहने लगते हैं, सामाजिक दायित्वों की अवहेलना कर बैठते हैं, वे उससे भी गहरे अन्धकार मे जा पहुँचते हैं।
- ७. विद्या-ज्ञान तथा अविद्या-कर्म इन दोनो को जो एक साथ जानते हैं, वे श्रविद्या से मृत्यु को—अर्थात् जीवन के वर्तमान सकटो को पार कर जाते है, और विद्या से 'अमृत' को—अर्थात् अविनाशी आत्मस्वरूप को प्राप्त करते हैं।
- जो असभूति (अ + स + मूित) अर्थात् व्यक्तिवाद की उपासना करते हैं,
   वे गहन अन्धकार मे प्रवेश करते हैं। और जो समूित अर्थात् समिष्टिवाद
   मे ही रत रहते हैं, वे उससे भी गहन अन्धकार मे प्रवेश करते हैं।
- ह जो संभूति (समिष्टिवाद) तथा असंभूति (व्यक्तिवाद)—इन दोनो को एक साथ जानते हैं, वे असमूति से (अपना भला देखने की दृष्टि से) मृत्यु को, वैयक्तिक संकट को पार कर जाते हैं। और समूति से (सबको भला देखने की दृष्टि से) अमृतत्व को—अर्थात् अविनाशी आनन्द को चखते हैं।

# <sup>भ</sup>उपनिषद् साहित्य की सूक्तियां

3

ईशावास्यमिदं सर्वं
यितकंच जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुंजीथा,
मा गृधः कस्य स्विद् घनम्।!

ईशावास्योनिषव्---१\*

२. कुर्वन्तेवेह कर्माणि, जिजीविषेच्छत समाः। एवं त्विय नान्यथेतोऽस्ति,

न कर्म लिप्यते नरे॥

रे. श्रसुर्या नाम ते लोका, श्रन्धेन तमसावृतोः। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति,

ये केचात्महनो जनाः॥

१. 'अष्टोत्तरशतोपनिषद' वासुदेव शर्मा द्वारा स्पादित निर्ण्यसागर प्रेस, वम्बई मे (ई० स० १६३२) युद्रित ।

## उपनिषद् साहित्य की सूवितयां

=

- इस गितमान ससार में जो कुछ भी है, वह सब परग्रह्म से—अथवा स्वामित्व भाव से परिवेष्टित है। इसलिए अपने स्वामित्व भाव का परित्याग कर प्राप्त साधनों का उपभोग करो, और जो स्वत्व किसी दूसरे का है, उसके प्रति मत ललचाओं।
- २. निष्काम कमं करते हुए हो इस ससार में सी वर्ष जीवित रहने की कामना रखनी चाहिए। इस प्रकार निष्कामकर्मा मनुष्य को कमं का लेप नही होता। इससे मिन्न अन्य कोई कमं का मार्ग नही है।
- जो मनुष्य आत्मा का हनन करते हैं, त्यागपूर्वंक भोग नही करते हैं, वे गहरे अन्वकार से आवृत असुर्यं-लोक मे जाते हैं।

ग्रद्ध केवल मंत्रसंख्या के सूचक हैं।

| एक सौ बानवे                                                                                                                           | सूक्ति त्रिवेणी |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ४. यस्तु सर्वाणि भूतानिः<br>श्रात्मन्येवानुपश्यति ।<br>सर्वभूतेषु चात्मानं,<br>ततो न विजुगुप्सते ॥                                    | <b></b>         |
| <ol> <li>यस्मिन् सर्वािग् भूतािन,</li> <li>ग्रात्मैवाभूद् विजानतः।</li> <li>तत्र को मोहः कः शोक,</li> <li>एकत्वमनु पश्यतः॥</li> </ol> |                 |
|                                                                                                                                       | <u>—</u> 6      |
| ६. अन्धं तमः प्रविशन्ति, ये ८ विद्यामुपासते। ततो भूय इव ते तमो, य उ विद्याया रताः॥                                                    | <u>-</u>        |
| ७. विद्यां चाविद्या च,<br>यस्तद्वेदोभयं सह।                                                                                           |                 |
| श्रविद्यया मृत्यु तीत्वी,<br>विद्यया ८ मृतमञ्जुते ॥                                                                                   | 88              |
| <ol> <li>भ्रत्वं तमः प्रविशन्ति,</li> </ol>                                                                                           |                 |
| ये ऽ संभूतिमुपासते।<br>ततो भूय इव ते तमो,<br>य उ सभूत्यां रताः॥                                                                       |                 |
|                                                                                                                                       | १३              |
| <ol> <li>संभूति च विनाशं च,         यस्तद्वेदोभयं सह ।         विनाशेन मृत्युं तीत्वी,         संभूत्या ऽ मृतमश्नुते ।।</li> </ol>    |                 |
| 4                                                                                                                                     | -18             |

### उपनिषद् साहित्य की सूक्तिया

- ४ जो अन्तर्निरीक्षण के द्वारा सब भूतो (प्राणियो) को अपनी आत्मा में ही देखता है, और ग्रपनी आत्मा को सब भूतो में, वह फिर किसी से घृणा नहीं करता है।
- ५. जिस ज्ञानी के ज्ञान में सब भूत आत्मवत् होगए हैं, उस सर्वेत्र एकत्व के दर्शन करने वाले समदर्शी को फिर मोह कैसा, और शोक कैंसा?
- ६. जो अविद्या अर्थात् केवल भौतिकवाद की उपासना करते हैं, वे गहन अन्यकार मे जा पहुँचते हैं। और जो केवल विद्या अर्थात् अध्यात्मवाद में ही रत रहने लगते हैं, सामाजिक दायित्वो की अवहेलना कर बैठते हैं, वे उससे भी गहरे अन्यकार मे जा पहुँचते हैं।
- ७. विद्या-ज्ञान तथा अविद्या-कर्म इन दोनो को जो एक साथ जानते है, वे अविद्या से मृत्यु को—अर्थात् जीवन के वर्तमान सकटो को पार कर जाते हैं, और विद्या से 'अमृत' को—अर्थात् अविनाशी आत्मस्वरूप को प्राप्त करते हैं।
- जो असभूति (अ + स + मूित) अर्थात् व्यक्तिवाद की उपासना करते है,
   वे गहन अन्धकार मे प्रवेश करते हैं। और जो समूित अर्थात् समिष्टिवाद
   मे ही रत रहने हैं, वे उससे भी गहन अन्वकार मे प्रवेश करते हैं।
- E. जो समूित (समिष्टिवाद) तथा असंभूित (व्यक्तिवाद)—इन दोनो को एक साथ जानते हैं, वे असमूित से (अपना भला देखने की दृष्टि से) मृत्यु को, वैयक्तिक संकट को पार कर जाते हैं। और समूित से (सबको भला देखने की दृष्टि से) अमृतत्व को—अर्थात् अविनाशी आनन्द को चखते हैं।

```
एक सी चौरानवे
```

सक्ति त्रिवेणी

१०. हिरण्मयेन पात्रेगा, सत्यस्यापिहित मुखम्। तत्त्वं पूषन्नपावृग्रु, सत्यधमीय दष्टये ॥

ईशा० उ०--१५

११. यो ऽ सावसी पुरुषः सो ऽ हमस्मि।

---१६

१२. वायुरनिलयमृतमथेद, भस्मान्त शरीरम्। ग्रोम कतो स्मर, कृतं स्मर,

कतो स्मर, कृत स्मर॥

--- १७

१३. न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग् गच्छति, नो मनः।

केन उपनिषद्—\*१।३

१४. यन्मनसा न मनुते, येनाहुर्मनो मतम्। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि,

नेद यदिदमुपासते॥

<u>---११५</u>

१५. यच्चक्षुषा न पश्यति,

येन चक्षं षि पश्यति। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि,

नेद यदिदमुपासते॥

---१1६

१६. इह चेदवीदथ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन् महती विनष्टिः।

---२।३

<sup>\*</sup>ग्रक क्रमशः खण्ड एवं कण्डिका के मूचक हैं।

### उपनिषद् साहित्य की सूक्तियां

- १० सोने के आवरण (ढक्कन) से-बाहरी चमक दमक से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषन्। (अपना कल्याण चाहने वाले उपासक!) यदि तू सत्य धमं के दशंन करना चाहता है, तो उस आवरण को हटादे, पर्दे को उठा दे।
- ११ वह जो ज्योतिमंय पुरुष (ईश्वर) है, मैं भी वही हूँ। अर्थात् मुक्त मे और उस ईश्वर मे कोई अन्तर नहीं है।
- १२ अन्तकाल में शरीर में रहने वाला प्राणवायु विश्व की वायु में लीन हो जाता है। आखिर इस शरीर का अन्त मस्म के रूप में ही होता है। अतः हे कमं करने वाले जीव । तू क्रतु को, जो कमं तुभे आगे करना है उसे स्मरण कर, और कृत—जो तू अब तक कमं कर चुका है, उसे भी स्मरण कर !
- १३. वहाँ (आत्मा के स्वरूप केन्द्र पर) न आख पहुँचती है, न वाणी पहुँचती है और न मन ही पहुँचता है।
- १४. जिस का मन से मनन (चिन्तन) नहीं किया जा सकता, अपितु मन ही जिसके द्वारा मनन-चिन्तन करता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस भौतिक जगत की लोग ब्रह्म के रूप में उपासना करते है, वह ब्रह्म नहीं है।
- १५. जो चक्षु से नही देखता, अपितु चक्षु ही जिसके द्वार। देखती है, उसी को तू ब्रह्म जान! जिस भौतिक जगत की लोग ब्रह्म रूप मे उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नही है।
- १६. यदि तू ने यहाँ इस जन्म में ही अपने श्वात्मब्रह्म को जान लिया, तब तो ठीक है। यदि यहाँ नही जाना, तो फिर विनाश-ही-विनाश है महानाश है।

१७. प्रतिबोघविदितं मतम्, ग्रमृतत्व हि विन्दते। ग्रात्मना विन्दते वीर्यं, विद्यया विन्दते ऽ मृतम्॥

—केन० उ० २।४

१८. तस्मै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा ।

---815

१६. बहुनामेमि प्रथमो, बहुनामेमि मध्यमः।

—कठ उपनिषद्—\*१।५

२०. त्रमुपरय यथापूर्वे प्रतिपरय तथाऽपरे। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः॥

---११६।

२१. इवोभावा मर्त्यस्य यदन्तक ! एतत् सर्वेन्द्रियागां जरयन्ति तेजः।

--१।२६

२२. न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य ।

-- १1२७

२३. श्रन्यच्छ्रेयो ऽन्यदुतैव प्रेयस् , ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः । तयोः श्रेयः ग्राददानस्य साधु भवति, हीयतेऽ थींद्य उप्रेयो वृग्गीते ॥

----२।१

२४. श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्, तो संपरीत्य विविनक्ति घीरः। श्रेयो हि घीरो ऽभि प्रेयसो वृग्गीते, प्रेयो मन्दो योग-क्षेमाद् वृग्गीते॥

<sup>\*</sup>श्रंक क्रमशः वल्ली और श्लोक के सूचक हैं।

- १७ आतम-बोध से ही मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है। आतमा से ही अनन्त आध्यात्मिक वीर्य (शक्ति) मिलता है। विद्या से—वास्तविक ज्ञान से ही अमृतत्व प्राप्त होता है।
- १८. बात्मज्ञान की प्रतिष्ठा वर्षात् बुनियाद तीन वातो पर होती है तप, दम (इन्द्रियनिग्रह) तथा कर्म—सत्कर्म ।
- मैं बहुतो मे प्रथम हूँ और बहुतो मे मध्यम हूँ । अर्थात् बिल्कुल निकृष्ट (निकम्मा) नही हूँ ।
- २०. जो तुभ से पहले हो चुके हैं उन्हे देख, जो तेरे पीछे होगे उन्हे देख ।
  यह मत्यं (मरणधर्मा मनुष्य) एक दिन अन्न की तरह पैदा होता है,
  पकता है, नष्ट होता है और फिर नये जन्म के रूप मे उत्पन्न हो
- जाता है।

  २१. ये संसार के सुखभोग मनुष्य के क्वोभाव हैं, अर्थात् आज हैं कल
  नहीं। ये इन्द्रियों के तेज को सीण कर देते हैं।
- २२. मनुष्य की कभी धन से तृष्ति नही हो सकती।
- २३ श्रेय मार्ग अन्य है और प्रेय मार्ग अन्य है। ये दोनो भिन्न-भिन्न उद्देश्यो से पुरुष को बाँघते हैं। इनमे से श्रेय को ग्रहण करने वाला साघु (श्रेष्ठ) होता है और जो प्रेय का वरण करता है वह लक्ष्य से मटक जाता है।
- २४. श्रेय और प्रेय की भावनाएँ जब मनुष्य के समक्ष आती हैं तो घीर पुरुष इन दोनो की परीक्षा करता है, छानबीन करता है। घीर पुरुष (ज्ञानी) प्रेय की अपेक्षा श्रेय का ही वरण करता है और मन्दबुद्धि व्यक्ति योग-क्षेम (सासारिक सुख भोग) के लिए प्रेय का वरण करता है।

| एक सो अहानवे                                                                                                                                | सूक्ति त्रिवेणी              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| २५ नैतां सङ्कां वित्तमयीमवाप्तो <sup>९</sup> ,<br>यस्या मज्जन्ति बहवो मनुष्या <sup>.</sup> ॥<br>—                                           | — <b>क</b> ठ० <b>उ</b> ० २।३ |
| २६. श्रविद्यायामन्तरे वर्तमानाः<br>स्वय घीराः पण्डितंमन्यमानाः।<br>दन्द्रम्यमागाः परियन्ति मूढा,<br>श्रन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः॥            | —२।५                         |
| २७. न साम्परायः प्रतिभाति बाल,<br>प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्।                                                                            | —-२ <i>१६</i>                |
| २८. श्रवणायापि बहुभियों न लभ्य<br>शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः।<br>ग्रांश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा<br>ऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः।। | —-२1७                        |
| २६. नैषा तर्केग् मितरापनेया।                                                                                                                | —-<br>नाह                    |
| ३०. जानाम्यह शेवधिरित्यनित्यं,<br>न ह्यध्रुवै प्राप्यते हि ध्रुव तत्।                                                                       | <del></del> २।१०             |
| ३१. श्रध्यात्मयोगाधिगमेन देव,<br>मत्वा घीरो हर्ष-शोकी जहाति ।                                                                               | २।१२                         |
| ३२ श्रगोरगीयान् महतो महीयान् ।                                                                                                              | —-२।२०                       |
| १ निवकेता के प्रति यम की उक्ति।                                                                                                             |                              |

उपनिपद् साहित्य की सूनितयां

- २४ सांसारिक सुखो की सोने की साकल मे तू नही वैंघा, जिसमे दूसरे बहुत से लोग तो जकडे ही जाते है।
- २६ ससारो जीव अविद्या मे फँसे हुए भी अपने को घीर और पडित माने फिरते हैं। टेढे-मेढे रास्तो से इघर-उघर मटकते हुए ये मूढ ऐसे जा रहे हैं जैसे अन्धा अन्धे को लिए चल रहा हो।
- २७ वैभव के मोह मे पढे हुए प्रमादी व्यक्ति को परलोक की वात नहीं सुभती, उसे तो वर्तमान प्रत्यक्ष लोक ही सत्य प्रतीत होता है।
- २८. यह आत्मज्ञान अत्यन्त गूढ है। बहुतो को तो यह सुनने को भी नहीं मिलता, बहुत से लोग सुन तो लेते हैं किन्तु कुछ जान नहीं पाते। ऐसे गूढ तत्व का प्रवक्ता कोई आश्चर्यमय विरला ही होता है, उसको पाने वाला तो कोई कुशल ही होता है। श्रीर कुशल गुरु के उपदेश से कोई विरला ही उसे जान पाता है।
- २६. यह श्रात्म-ज्ञान कोरे तकं वितकों से मुठलाने-जैसा नही है।
- ३०. में जानता हूँ यह घन सपत्ति अनित्य है। जो वस्तुएँ स्वय अध्युव (अस्थिर) हैं, उनसे ध्रुव (आत्मा) नहीं प्राप्त किया जा सकता।
- ३१. जो अघ्यात्मयोग के द्वारा दिव्य श्रात्म-तत्त्व को जान लेता है, वह घीर (ज्ञानी) हो जाता है, फन्त वह हर्ष तथा शोक—दोनो द्वन्द्वो से मुक्त हो जाता है।
- ३२. बात्म तत्त्व बर्गा (सूक्ष्म) से भी बर्गा है, और महान् से भी महान् है।

३८. नेह नानास्ति किचन।

यथोदकं गुद्धे गुद्धमासिक्त ताद्गेव भवति । एव मुनेविजानत श्रात्मा भवति गौतम ! ॥

स्यागुमन्येऽनुमयन्ति, यथाकर्म यथाश्रुतम् ॥

४१. योनिमन्ये प्रगद्यन्ते, गरीरत्वाय देहिनः।

--- 8180

-- 8188

---8184

--- X10

- ३३. आत्मा लम्बे चींडे प्रवचनो से नही मिलता, तर्क-वितर्क की बुद्धि से भी नही मिलता और बहुत अधिक पढने सुनने से भी नही मिलता। जिसको यह आत्मा वरण कर लेता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। उसके समक्ष आत्मा अपने स्वरूप को खोलकर रख देता है।
- ३४ जो व्यक्ति दुरानार से विरत नहीं है, अशान्त है, तकं-वितकं में उलभा हुआ है, चचलचित्त है, उसे श्रात्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं हो सकती। आत्मा को तो प्रज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
- ३५. विवेकबुद्धि एव सयत मन वाला पिवत्रहृदय पुरुष उस परमात्म-स्वरूप परमपद को पा लेता है, जहाँ से लौटकर फिर जन्म घारण नहीं करना होता।
- ३६ उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषो के सम्पर्क मे रहकर आत्म-ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि बुद्धिमान पुरुष इस (आत्मज्ञानसम्बन्वी) मार्ग को छुरे की तीक्षण-धार के समान दुगैम कहते है।
- ३७. स्वयमू ने सब इन्द्रियों के द्वार बाहर की बोर निर्मित किए है, इसलिए इन्द्रियों से वाह्य वस्तुएँ ही देखी जा सकती है, अन्तरात्मा नहीं! अमृतत्व को चाहने वाला कोई विरला ही घीर पुरुष ऐसा होता है, जो वाह्य विपयों से आँखें मूंद लेता है और अन्तमुंख हो कर अन्तरात्मा के दर्शन करता है।
  - ३८. जो व्यक्ति नानात्वका अर्थात् जीवन मे अनेकता का ही दर्शन करता है, एकत्वका नही, वह निरन्तर मृत्यु से मृत्यु की ओर बढता रहता है।
  - ३६. यहाँ (विश्व में एव जनजीवन मे) नानात्व अर्थात् अनेकता—जैसा कुछ नही है।
  - ४०. हे गौतम ! जैसे वृष्टि का शुद्ध जल अन्य शुद्ध जल मे मिलकर उस-जैसा ही हो जाता है, वैसे ही परमात्मतत्व को जानने वाले ज्ञानीजनो का आत्मा भी परमात्मा मे मिलकर तद्रूप अर्थात् परमात्मरूप हो जाता है।
  - ४१. जिसका जैसा कमं होता है और जिसका जैसा ज्ञान होता है उसी कि अनुसार प्राणी, जगम एव स्थावररूप विभिन्न योनियो मे जाकर, शरीर घारण कर लेता है।

४२ तां योगिमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियघारगाम् । ग्रप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥

—कठ० ६।११

४३. यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः। ग्रथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समक्तुते॥

<u>—६1१४</u>

४४. तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं, येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्॥

—प्रकृत उपनिषद् \*१।१५

४५. तेषामसी विरजो ब्रह्मलोको, न येषु जिह्ममनृत न माया चेति।।

--- १1१६

४६ समूलो वा एष परिश्वात्यति यो ऽ नृतमभिवदति।

--- 413

४७ तपसा चीयते ब्रह्म ।

—मुण्डक उपनिषद् ११।१।८

४८. तमेवैक जानथ म्रात्मानमन्या वाचो विमु चय, म्रमृतस्यैष सेतु ।

---राराप्र

४६. भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे॥

-- २1 २15

५०. विद्वान् भवते नातिवादी।

-31818

<sup>\*</sup>अक क्रमशः प्रश्न एव कण्डिका के सूचक हैं। १. श्रंक क्रमशः मुण्डक, खण्ड एवं श्लोक के सूचक है।

- ४२. इन्द्रियों की स्थिरता को ही योग माना गया है। जिसकी इन्द्रिया स्थिर हो जाती हैं, वह अप्रमत्त हो जाता है। योग का अभिप्राय है प्रभव तथा अप्यय अर्थात् शुद्ध संस्कारों की उत्पत्ति एवं अशुद्ध संस्कारों का नाश।
- ४३. जब मनुष्य के ह्रदय की समस्त कामनाएँ छूट जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य व्रमृत (व्रमर) हो जाता है और यही—इस जन्म मे ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता।
- ४४. ब्रह्मलोक उनका है, जो तप, ब्रह्मचर्य तथा सत्य में निष्ठा रखते हैं।
- ४५. शुद्ध, निर्मल ब्रह्मलोक उन्हीं को प्राप्त होता है, जिन में कुटिलता नहीं, अनृत (असत्य) नहीं, माया नहीं।
- ४६ जो व्यक्ति असत्य बोलता है, वह समूल अर्थात् सर्वतोभावेन जडसहित सूख जाता है, नष्ट हो जाता है।
- ४७. तप के द्वारा ही ब्रह्म (परमात्मभाव) प्रवृद्ध होता है, विराट् होता है।
- ४८. एकमात्र ग्रात्मा को—जपने आप को पहचानो, अन्य सब बातें करना छोड दो। ससार-सागर से पार होकर अमृतत्व तक पहुँचने का यही एक सेतु (पुल) है।
- ४६. हृदय की सब गाठे स्वय खुल जाती हैं, मन के सब सशय कट जाते हैं, और साथ ही शुम अशुभ कमं भी क्षीण हो जाते हैं, जब उस परम चैतन्य का पर और अवर (ओर छोर, पूर्णस्वरूप) देख लिया जाता है।
- ५०. विद्वान् (तत्त्वज्ञ) अतिवादी नही होता, अर्थात् वह सक्षेप मे मुद्दे की बात करता है, बहुत अधिक नही बोलता।

दो सी चार सूक्ति त्रिवेणी

४१. ग्रात्मकीड ग्रात्मरति क्रियावान्, एष ब्रह्मविदा वरिष्ठः ।

—मु॰ उ॰ १।१।४

५२. सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष म्रात्मा, सम्यग् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ॥ म्रन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, य पश्यति यतयः क्षीणदोषाः।

य पश्यति यतयः क्षीगादोषाः।
सत्यमेव जयते नाऽनृतः,

--- ३१११६

सत्येन पन्था विततो देवयानः।

प्र३

**⊢** ३।१।७

४४. दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च, पञ्यत्स्विहेव निहित गुहायाम् ।

५५ नाऽयमात्मा बलहीनेन लभ्य,

— ३।२।४

५६. यथा नद्य स्यन्दमानाः समुद्रे, ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः, परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्।।

न च प्रमादात् तपसो वा ऽ प्यलिङ्गात्।

---३।२।८

५८. ग्रन्नेन वाव सर्वे प्राग्गा महीयन्ते ।

५७ ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः।

---१।५।३

—तैत्तिरीय उपनिषद् \*श४।१

अन क्रमशः वल्ली, अनुवाक एव कण्डिका के सूचक हैं।

उपनिषद् साहित्य की सूक्तिया

- ५१ जो साधक ग्रात्मा मे ही क्रीड़ा करता है, आत्मा मे ही रित (रमण) करता है, फिर भी सामाजिक जीवन मे क्रियाशील रहता है, वही ब्रह्मवेत्ताओं मे वरिष्ठ (श्रेष्ठ) माना जाता है।
- ५२. यह बात्मा नित्य एव निरन्तर के सत्य से, तप से, सम्यग्ज्ञान से तथा व्रह्मचर्यं से ही प्राप्त किया जा मकता है। शरीर के भीतर ही वह आत्म-तत्व शुभ्र ज्योतिर्मय रूप मे विद्यमान है। यति (साधक) लोग राग-द्वेषादि दोषो का क्षय करके ही उसको देख पाते है।
- ५२. सत्य की ही विजय होती है, अनृत की नही । 'देवयानपन्था'—देवत्व की तरफ जाने वाला मार्ग सत्य से ही वना है।
- ५४ वह परम चैतन्यतत्त्व दूर से दूर है, परन्तु देखने वालो के लिए निकट से निकट इसी अन्तर की गुफा में विद्यमान है।
- ५५. आत्मा को साधना के बल से हीन तथा प्रमादग्रस्त व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, श्रौर न 'अलिङ्ग-तप'—अर्थात् प्रयोजनहीन तप करने वाला ही इसे प्राप्त कर सकता है।
- ५६. प्रवहमान निद्यां जैसे अपने पृथक्-पृथक् नाम और रूपो को छोड़कर समुद्र मे लीन हो जाती हैं—समुद्रस्वरूप हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानीजन अपने पृथक् नाम-रूप से छूटकर परात्पर दिव्य पुरुष (ब्रह्म) में लीन हो जाते हैं।
- ५७. तूज्ञान का कोश है—खजाना है, चारो ओर मेघा (बुद्धि) से घिरा हुआ है।
- ५. ग्रन्न से ही सब प्राणो की महिमा बनी रहती है।

दो सौ छः

सूक्ति त्रिवेणी

४६. सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायानमा प्रमद ।

-तै० उ० १।११।१

६० सत्यान्न प्रमदितव्यम्, धर्मान्न प्रमदितव्यम्, कुशलान्न प्रमदितव्यम्, भूत्ये न प्रमदितव्यम्, स्वाच्याय-प्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम्।

-- १1११1१

६१. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ग्राचार्यदेवो भव, ग्रातिथिदेवो भव।

--- १।११।२

६२ यान्यनवद्यानि कर्माणि, तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि। —१।११।२

६३. श्रद्धया देयम्, ग्रश्रद्धया देयम्, श्रिया देयम्, ह्रिया देयम्, भिया देयम्, संविदा देयम्।

-- १1११1३

६४. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।

--\*212

६५. यतो वाचो निवर्तन्ते, भ्रप्राप्य मनसा सह। भ्रानन्दं ब्रह्मगो विद्वान्, न विभेति कदाचन॥

<del>--</del>२।२

६६. रसो वै स । रस ह्येवायं लब्ब्वाऽऽनन्दी भवति ।

—२।७

<sup>\*</sup> अक क्रमशः वल्ली एव अनुवाक के सूचक है।

१. ५६ से ६३ तक का उपदेश, प्राचीनकाल मे आचार्य के द्वारा,

- ५६ सदैव सत्य वोलना, धर्म का आचरण करना, कभी भी स्वाध्याय मे प्रमाद (आलस्य) मत करना।
- ६०. सत्य को न छोडना, धर्म से न हटना, श्रेष्ठ कर्मों से न डिगना, राष्ट्र एव समाज की विमूित (साधन, सपित्त) वढाने में आलस्य न करना, स्वाध्याय (स्वय अध्ययन) श्रोर प्रवचन (अधीत का दूसरो को उपदेश) मे प्रमाद मत करना।
  - ६१. माता को देवता समभना, पिता को देवता समभना, आचार्य को देवता समभना, और द्वार पर आए अतिथि को भी देवता समभना। अर्थात् माता-पिता आदि के साथ देवताओं जैसा आदर-भाव रखना।
- ६२. जो अनवद्य, अर्थात् अच्छे कर्म हैं, उन्ही का आचरण करना, दूसरो का नहीं। हमारे भी जो सुचरित (सत्कर्म) हैं, उन्ही की तुम उपासना करना, दूसरों की नहीं।
- ६३. श्रद्धा से दान देना, अश्रद्धा से भी देना, अपनी बढ़ती हुई (धनसम्पत्ति) मे से देना, श्री-वृद्धि न हो तो भी लोकलाज से देना, भय (समाज तथा अयपश के डर) से देना, श्रीर सविद् (प्रेम अथवा विवेक वृद्धि) से देना ।
- ६४. ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनन्त है।
- ६५. वाणी जहाँ से लौट आती है, मन जिसे प्राप्त नहीं कर सकता, उस आनन्दरूप ब्रह्म को जो जान लेता है, वह कभी किसी से भयभीत नहीं होता।
- ६६. वह परब्रह्म रसरूप है। तभी तो यह बात है कि मनुष्य जहाँ कही भी रस पाता है, तो सहज आनन्दमग्न हो जाता है।

विद्याध्ययन करने के अनन्तर घर लौटनेवाले शिष्य को, दीक्षान्त भाषण के रूप में दिया जाता था।

६७. यदा ह्येवैष एतस्मिन्तुदरमन्तरं कुरुते, ग्रथ तस्य भयं भवति ।

--तै० उ० २।७

६८. ग्रानन्दो ब्रह्मोति व्यजानात् । ग्रानन्दाद्घ्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, ग्रानन्देन जातानि जीवन्ति, ग्रानन्द प्रयन्ति, ग्राभसविशन्तीति ।

—-३।६

६६. ग्रन्नं न निन्द्यात्।

३१७

७०. अन्न बहु कुर्वीत, तद् व्रतम्।

31*5*—

७१. न कचन वसतौ प्रत्याचक्षीत, तद् व्रतम् ।

--- 3180

ग्रराध्यस्मा ग्रन्निमत्याचक्षते।

—-ऐतरेय उपनिषद् \*१।२।३

७२. पुरुषो वाव सुकृतम् ।

७३ यद्धे न्नद् वाचाऽग्रहैष्यद्, श्रभिन्याहृत्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ।
—१।३।३

तस्माद्, यया कया च विधयां बह्वन्न प्राप्नुयात्,

७४. यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा, तदेव वीर्यवत्तर भवति । —छान्दोग्य उपनिषद् ११।१।१०

७५. क्रतुमयः पुरुषो, यथाक्रतुरस्मिंल्लोके पुरुषो भवति तथेत प्रेत्य भवति।

— ३।१४।१

<sup>\*</sup> अद्भ क्रमशः अध्याय, खण्ड एवं कण्डिका के सूचक हैं। १. श्रंक क्रमशः प्रपाठक, खण्ड एव कण्डिका के सूचक है।

- ६७ जव यह जीव अपने में तथा ब्रह्म में जरा भी अन्तर (भेदबुद्धि) रखता है, वस, तभी उसके लिए भय आ खड़ा होता है।
- ६८. उसने जाना कि आनन्द ब्रह्म है। आनन्द से ही सब मूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद आनन्द से ही जीवित रहते हैं, और अन्ततः आनन्द में ही विलीन होते हैं।
- ६६. अन्न की निन्दा मत करो।
- ७० अन्न अधिकाधिक उपजाना—वढाना चाहिए, यह एक व्रत (राष्ट्रीय प्रण) है।
- ७१ घर पर आए अतिथि को कभी निराश नहीं करना चाहिए—यह एक वर्त है। उसके लिए जैसे भी हो, यथेष्ट विपुल अन्न जुटाना ही चाहिए। जो भोजन तैयार किया जाता है, वह अतिथि के लिए ही किया जाता है ऐसा प्राचीन महर्षियों ने कहा है।
- ७२ नि सन्देह मनुष्य ही विघाता की सुन्दर कृति है।
- ७३ (श्रन्न के लिए पुरुषायं करना होता है, श्रन्न कोरी बातो से नहीं प्राप्त किया जा सकता।) यदि अन्न केवल वाणी से पकड मे आने वाला होता तो वाणी द्वारा 'अन्न' कह देने मात्र से सब लोग तृष्त हो जाते, सब की मूख शान्त हो जाती।
- ७४. जो काम विद्या से, श्रद्धा से और उपनिषद् (तात्विक अनुमूति) से किया जाता है, वह वीर्यशाली अर्थात् सुदृढ होता है।
- ७५ पुरुष ऋतुमय है, वर्ममय है। यहा इस लोक मे जैसा भी कर्म किया जाता है, वैसा ही कर्म यहाँ से चलकर आगे परलोक मे होता है। अर्थात् मनुष्य जैसा अच्छा या बुरा कर्म यहाँ करता है, वैसा ही उसका वहाँ परलोक बनता है।

- ७६. स यदशिभिपति यत्पिपासति, यन्न रमते, ता ग्रस्य दीक्षा । —छां० उ० ३।१७।१
- ७७. यत् तपो दानमाजंवमहिंसा सत्यवचनमिति ता ग्रस्य दक्षिगाः।
  —३।१७।४
- ७८ ग्राचार्याद्वेव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयति । —४।६।३
- ७६ एष उ एव वामनी, एप हि सर्वाणि वामानि श्रमिसयन्ति।
  —४।१४।३
- ५०. एप उ एव भामनी , एष हि सर्वेष लोकेषु भानि ।
  —४।१५।४
- प्तः एपा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत श्रावर्तत तत् तद् गच्छति ।
   ४।१७।६
- दर. यो ह वै ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च वेद, ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति।
   १।१।१
- **५३** श्रोत्र वाव सम्पत्।
  - ——×1818
  - प इह रमणीयचरणा श्रम्यासो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्। य इह कपूयचरणा श्रभ्यासो ह यत्ते कपूया योनिमापद्येरन्। —४।१०।७
  - प्प. जीवापेतं वाव किलेद म्रियते, न जीवो म्रियते।
     ६।११।३
  - ५६ तरति शोकमात्मविद्।
  - ५७. यद् वै वाङ् नाऽ भविष्यन्न धर्मो नाघर्मो व्यज्ञापयिष्यन्, न सत्य नानृत, न साधु नासाधु ।
    - ७१२११

-- 61813

### उपनिषद् साहित्य की सूनितया

- ७६ जो व्यक्ति खाता है, पीता है, परन्तु इनमे रम नही जाता, उसका जीवन 'दीक्षा' का जीवन है।
- ७७. जो व्यक्ति तप, दान, ऋजुता, विहसा ग्रीर सत्यवचन में जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन 'दक्षिणा' का जीवन है।
- ७=. आचार्यं से सीखी हुई विद्या ही सबसे उत्तम एवं फलप्रद होती है।
- ७६ यह आत्मा 'वामनी' है, क्योंकि सृष्टि के सभी सौन्दर्यों का यह आत्मा नेता है, अग्रणों है।
- द०. यह आत्मा 'भामनी' है, क्योंकि यह आत्मा ही समग्र लोको में अपनी आभा से प्रकाशमान होरहा है।
- प्रश. ब्रह्मा (नेता) के लिए यह गाथा प्रसिद्ध है कि जहाँ से भी हताश-निराश होकर कोई व्यक्ति वापम लीटने लगता है, अर्थात् लक्ष्यभ्रष्ट होता है, वहाँ वह भ्रवश्य हो सहायता के लिए पहुँच जाता है ।
- प्तर. जो ज्येष्ठ (महान्) तथा श्रंप्ठ (उत्तम) की उपासना करता है, वह स्वय भी ज्येष्ठ और श्रंप्ठ हो जाता है।
- पर कुछ कर सकता है।
- अच्छे आचरण वाले अच्छी योनि मे जाते हैं। और बुरे आचरण वाले बुरी योनि मे जाते हैं।
- प्रभ जीव से रहित शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता।
- द६. जो आत्मा को अपने आप को जान जाता है, वह दुखसागर को तैर जाता है।
- पि यदि वाणी न होती तो न घमं-अघमं का ज्ञान होता, न सत्य-असत्य का ज्ञान होता, और न भले-बुरे की ही कुछ पहचान होती।

| दो सौ      | वारह                                                                                                 | सूनित त्रिवेणी    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 55         | कर्मगां सक्लृप्त्ये लोक संकल्पते,<br>लोकस्य संक्लृप्त्ये सर्व संकल्पते।                              | —छां० उ० ७।४।२    |
| 58         | बल वाव विज्ञानाद् भूयो ऽपि ह शत<br>विज्ञानवतामेको वलवानाकम्पयते।<br>स यदा बली भवति स्रथोत्थाता भवति। |                   |
|            | स यदा बला भवात अयात्याता मपात ।                                                                      | ७,51१             |
| 03         | बलेन लोकस्तिष्ठति, बलमुपास्व ।                                                                       | <del></del> ७।५।१ |
| 83         | स्मरो वाव ग्राकाशाद् भूयः।                                                                           | 918310            |
| ६२         | ना ऽविजानन् सत्य वदिति,<br>विजानन्ने व सत्य वदिति ।                                                  |                   |
|            |                                                                                                      | — ७।१७।१          |
| <i>ξ</i> 3 | ना ऽमत्वा विजानाति, मत्वैव विजानाति ।                                                                | — ७।१८।१          |
| 88.        | नाश्रद्दघन्मनुते ।                                                                                   | ७१३ ११४           |
| १३         | यदा वै करोति ग्रथ निस्तिष्ठति,<br>ना ऽकृत्वा निस्तिष्ठति ।                                           |                   |
| ۸C         |                                                                                                      | ७।२१।१            |
| ६६         | यो वै भूमा तत्सुख, ना उल्पे सुखमस्ति ।                                                               | — ७।२३।१          |
| છ3         | यो वै भूमा तदमृतम्, ग्रथ यदल्प तन्मर्त्यम् ।                                                         | —-હારકા દ         |
| <b>გ</b> দ | न पश्यो मृत्यु पश्यति, न रोगं, नोत दु खताम                                                           | •                 |
|            |                                                                                                      | — ७१२६१२          |
|            |                                                                                                      |                   |

- उपनिषद् साहित्य की सूक्तियां
- दद कमं के सकता से लोक, और लोक के सकल्प से सव कुछ चल रहा है।
- इस् बल विज्ञान से बड़ा है। एक वलवान् सो विज्ञानवानो अर्थात् विद्वानों को कपा देता है। विज्ञानवान् जब बलवान होता है, तभी कुछ करने को उठता है, तैयार होता है।
- ६० वल से ही समग्र लोक की स्थिति है, अत वल की उपासना करो
- ६१. स्मृति आकाश से वडी है। (यही कारण है कि आकाश में तो शब्द आता है ग्रीर चला जाता है, किन्तु स्मृति में तो शब्द स्थिर होकर बैठ जाता है।)'
- हेर'. जिसे ज्ञान नही होता, वह सत्य नही बोल सकता । जिसे ज्ञान होता है, वही सत्य बोलता है।
- ६३ जो मनन नही करता, वह कुछ भी समभ नही पाता । मनन करने से गूढ से गूढ रहस्य भी समभ मे वा जाता है ।
- ६४. विना श्रद्धा के मनन नही होता।
- ६५ निष्ठा उसी को प्राप्त होंती है, जो कर्मण्य होता है। विना कर्मण्यता के निष्ठा नही होती।
- ६६. जो 'मूमा' असीन है, महान् है, वही सुख है। और जो 'अल्प' ससीम है, क्षुद्र है, उसमें सुख नहीं है।
- ६७ जो भूमा है, वह अमृत है, अविनाशी है। श्रीर जो अल्प है, वह मर्त्य है, अर्थात् मरणधर्मा है, विनाशी है।
- ६८ जो आत्मा के मूमा-विराट रूप को देख लेता है, वह फिर कभी मृत्यु को नही देखता, रोग को नही देखता, और न अन्य किसी दुख को देखता है, ग्रर्थात् आत्मद्रष्टा मृत्यु, रोग एव दुःख से मुक्त हो जाता है।

| दो सौ चौदह                                                                            | सूक्ति त्रिवेणी           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ६६. सर्वं ह पश्यः पश्यति, सर्वमाप्नोति सर्वः                                          | राः ।<br>—-छां० उ० ७।२६।२ |
| १००. भ्राहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुव<br>स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीना विष् |                           |
| १०१. ब्रह्मपुरे सर्व समाहितम्।                                                        | — <b>टा</b> ११४           |
| १०२. नास्य जरया एतज्जीर्यति, न वघेनास्य                                               | हन्यते ।<br>—=।१।५        |
| १०३ श्रथ यदि सखिलोककामो भवति,<br>सकल्पादेवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति।                  |                           |
| १०४. सत्याः कामा अनृतापिघाना ।                                                        | —==1३।१                   |
| १०५ ब्रह्मलोक न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढा.।                                        | —=।३।२                    |
| १०६ यन्मीनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्।                                             | <del></del> -दाश्रा२      |
| १०७ ग्रात्मानमेवेह महयन्नात्मान परिचरन्नुभी<br>लोकाववाष्नोतीम चामुच ।                 |                           |
| १०= श्रददानमश्रद्दधान वयजमानमाहुरासुरो व                                              | —नाना४<br>—नाना४          |
|                                                                                       |                           |

- ६६. आत्मा के भूमा स्वरूप का साक्षात्कार करने वाला सब कुछ देख लेता है, सब तरह से सब कुछ पा लेता है। अर्थात् आत्म-द्रष्टा के लिए कुछ भी प्राप्त करने जैसा शेष नहीं रहता।
- १००. बाहाँर शुद्ध होने पर सत्त्व (अन्तःकरण) शुद्ध हो जाता है, सत्त्व शुद्ध होने पर ध्रुव स्मृति हो जाती है—अपने ध्रुव एव नित्य आतम-स्वरूप का स्मरण हो ग्राता है, अपने ध्रुव स्वरूप का स्मरण हो ग्राने पर अन्दर की सब गाँठें खुल जाती है—अर्थात् आतमा बन्धनमुक्त हो जाता है।
- १०१. शरीररूपी ब्रह्मपुरी में सब कुछ समाया हुआ है।
- १०२. शारीर के जराजीएं होने पर वह (चैतन्य) जीएं नही होता, शरीर के नाश होने पर उसका नाश नही होता।
- १०३ जब भी मानवआत्मा को सच्चे मन से मित्रलोक की कामना होती है, तो सकल्पमात्र से उसे सर्वंत्र मित्र ही मित्र दिखाई देते हैं।
- १०४. मानव-हृदय मे सत्य-कामनाएँ मौजूद रहती है, परन्तु विषयो के प्रति होनेवाली मिध्या तृष्णा का उन पर आवरण चढ़ा रहता है।
- १०५. तृष्णा के अनृत आवरण से आच्छादित रहने के कारण ही साघारण जन ब्रह्म रूप अपने आत्म-स्वरूप को नहीं पहिचान पाते ।
- १०६. जिसे महिष मौन कहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य ही है अर्थात् मौन वाणी का ब्रह्मचर्य है।
- १०७ म्रात्मा की पूजा एव परिचर्या (सेवा) करने वाला मनुष्य दोनो लोको को सुन्दर वनाता है—इस लोक को भी और उस लोक को भी।
- १०८. जो दान नहीं देता, श्रेष्ठ बादर्शों के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, यज्ञ (लोक-हितकारी सत्कमं) नहीं करता, उसे बसुर कहते हैं।

दो सी सोलह सूक्ति त्रिवेणी

१०६ न वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहितरस्ति, ग्रशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः। ——छां० उ० = 1१२।१

११० मनोऽस्य दैवं चक्षः।

----दार्श्य

१११. ग्रज्ञनाया हि मृत्यु ।

— वृह्दारण्यक उपनिषद् \*१।२।१

--- 81715

-- 81812

--- 818180

-- 818180

११२ श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्यमुदकामत्।

११३ स नैव रेमे, तस्माद् एकाकी न रमते, स द्वितीयमैच्छत्।
—१।४।३

११४ स्त्री-पुमासी संपरिष्वक्ती, स इममेवात्मान द्वे घा ऽपातयत्, ततः पतिश्च पत्नीचाभवताम् । —१।४।३

११५. य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते, न हाऽस्य प्रिय प्रमायुक भवति।

११६. य एवं वेदा 'ऽह ब्रह्मास्मी'ति स इद सर्वं भवति, तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते ।

११७. यो ऽन्या देवतामुपास्ते ऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद, यथा पशुरेव स देवानाम् ।

<sup>\*</sup> ग्रक क्रम से ग्रध्याय, ब्राह्मण एव कण्डिका की सख्या के सूचक है।

- १०६ जब तक साधक की घारीर के साथ एकत्वबुद्धि बनी रहेगी, सुख दु.ख से नहीं छूट सकेगा। अपने अघारीररूप मे, देहातीत आत्मभाव में आने पर साधक को सुख दु:ख छू भी नहीं सकते।
- ११०. मन आत्मा का दैव चक्षु है, दिन्य नेत्र है। (मन के द्वारा ही आत्मा अभि-पीछे, मूत-भविष्यत् सब देखता है।)
- १११. वस्तुतः अशनाया (मूख) ही मृत्यु है।
- ११२. यथोचित श्रम तथा तप करने पर ही यश एव वल का उदय होता है।
- ११३ सृष्टि के प्रारम्भ मे वह (ईश्वर, ब्रह्म) अकेला था, इसलिए उसका जी नहीं लगा, बत. उसने दूसरे की इच्छा की। वर्थात् व्यक्ति समाज की रचना के लिए प्रस्तुत हुआ।
- ११४. स्त्री और पुरुप दोनो मूल मे सपृक्त हैं, एकमेक हैं। ईश्वर ने अपने आपको दो खण्डो (टुकडो) मे विभाजित किया। वे ही दो खण्ड परस्पर पित और पत्नी होगए।
- ११५ जो अपने आत्मा की ही प्रिय रूप मे उपासना करता है, उसके लिए कोई भी नश्वर वस्तु प्रिय नहीं होती।
- ११६ जो यह जानता है कि 'मैं ब्रह्म हूँ'—'मैं क्षुद्र नही, महान् हूँ —वह सब कुछ हो जाता है, देवता भी उसके ऐश्वर्य को रोक नहीं पाते।
- ११७. जो अपने से अन्य भिन्न देवता की उपासना करता है, अर्थात्-वह अन्य है, मै अन्य हूँ, इस प्रकार क्षुद्र भेद दृष्टि रखता है, वह नासमम है, वह मानो देवो के सामने पशुसदश है।

- ११८. क्षात्र घमंं से वढ कर कुछ नही है, इसीलिए राजसूय यज्ञ मे ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचे वैठता है, अपने यश को क्षात्र घमंं के प्रति समर्पित कर देता है।
- ११६. जो घर्म है, वह सत्य ही तो है।
- १२०. जो आत्मलोक की उपासना करता है—अपने 'ब्रह्म' अर्थात् महान् रूप को समभ लेता है, उसके सत्कर्म (अच्छे काम करते रहने की शक्ति) कमो क्षीण नहीं होते।
- १२१ देवो को-दिन्य आत्माओ को पाप का स्पर्श नही होता।
- १२२ घन से अमरता की आशा न करो।
- १२३ आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए, श्रात्मा के सम्बन्ध मे ही सुनना चाहिए, मनन-चिन्तन करना चाहिए, और आत्मा का ही निदिध्यासन्— ध्यान करना चाहिए।
- १२४ एक मात्र आत्मा के ही दर्शन से, श्रवण से, मनन-चिन्तन से और विज्ञान से—सम्यक् जानने से सब कुछ जान लिया जाता है।
- १२५. सब वेदो (शास्त्रो) का वाणी ही एक मात्र मार्ग है।
- १२६. यह पृथिवी सब प्राणियो का मधु है अर्थात् मधु के समान प्रिय है।
- १२७ आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही यह सब कुछ है।
- १२८. यह घर्म सब प्राणियो को मधु के समान प्रिय है।

- १२६. यह मानुप भाव- मानवता अर्थात् इन्सानियत-सब प्राणियो को मधु के समान प्रिय है।
- १३० पुण्य कर्म से जीव पुण्यात्मा (पवित्र) होता है, ब्रीर पाप कर्म से पापात्मा (पतित-मलिन) होता है।
- १३१. ब्रह्मज्ञानी पाण्डित्य को—विद्वत्ता के दर्प को-छोड़ कर वालक-जैसा सरल वन जाता है।
- १३२ आत्मा स्वयं ग्रहष्ट रह कर भी द्रष्टा है, देखने वाला है।
- १३३ श्रद्धा में ही दान-दक्षिणा की प्रतिष्ठा है, शोभा है।
- १३४. दीक्षा किस में प्रतिष्ठित है ? सत्य मे । सत्य किस मे प्रतिष्ठित है ? हृदय मे ।
- १३५. आत्मा अग्राह्य है, अत वह पकड मे नही जाता; भारमा प्रशीय है, अत. वह क्षीण नही होता, आत्मा असंग है, अतः वह किसी से लिप्त नही होता; आत्मा असित है—वन्धनरहित है, अतः वह व्यिषत नहीं होता, नष्ट नहीं होता।
- १३६ जो जैसा कमं करता है, जैसा आचरण करता है, वह वैसा ही हो जाता है—साधु कमं करनेवाला साधु होता है, और पापकमं करने वाला पापी।
- १३७. यह पुरुष काममय है, सकल्परूप है। जैसा सकल्प होता है, वैसा ही क्रमु अर्थात् प्रयत्न होता है, जैसा क्रतु होता है वैसा ही कर्म होता है, ग्रीर जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका फल होता है।
- १३८ यह ग्रजन्मा श्रात्मा महान् ध्रुव है, मलरहित आकाश से भी बढ कर महान् निमंल है।
- १३६. घीर ब्राह्मण को उचित है कि वह आत्मतत्व का बोध करके ग्रपने को प्रज्ञायुक्त करे, लम्बे-चौडे शब्द जाल मे न उलभे, क्योंकि आत्म बोध के अतिरिक्त सब कुछ वाणी का थकाना मात्र है, और कुछ नही।

१४० ग्रभयं वै ब्रह्म ।

— वृ० उ० ४।४।२५

१४१. तदेतद एवैषा देवी वाग् अनुवदित स्तनियत्नुर्-'द द द' इति, दाम्यत दत्त दयघ्विमिति, तदेतत् त्रयं शिक्षेद् दम दानं दयामिति ।

---VI213

१४२. एतद् वै परमं तपो यद् व्याहितस्तप्यते, परमं हैव लोक जयति य एव वेद।

-- 418818

१४३. सत्यं वले प्रतिष्ठितम्।

—- प्रा१४।४

१४४. प्रातरादित्यमुपतिष्ठते-दिशामेकपुण्डरीकमसि, अह मनुष्यागामेकपुण्डरीक भूयासम् ।

—६।३।६

१४५. श्रीर्ह वा एषा स्त्रीणां यन्मलोद्वासाः।

--६।४।६

१४६ त वा एतमाहु -- श्रतिपिता बताभूः, श्रतिपितामहो बताभूः।

---६।४।२८

१४७. दुष्टाश्वयुक्तिमव वाहमेनं, विद्वान् मनो घारयेता ऽप्रमत्तः।

--- इवेताश्वतर उपनिषद् \*२।**६** 

<sup>\*</sup> ग्रक क्रमश अध्याय तथा श्लोक की संस्या के सूचक हैं।

१. प्रजापति ने शिक्षा के लिए आए देव, मनुष्य और असुरो को क्रमशः

- १४०. अभय ही ब्रह्म है-अर्थात् अभय हो जाना ही ब्रह्मपद पाना है।
- १४१. प्रजापित के उपदेश को ही मेघ के गर्जन मे 'द द द' का उच्चारण कर के मानो देवी वाणी आज भी दुहराती है कि 'दाम्यत'—इन्द्रियों का दमन करो, 'दत्त'—ससार की वस्तुओं का सग्रह न करते हुए दान दो, 'दयध्वम्'—प्राणि मात्र पर दया करो। संसार की सम्पूर्ण शिक्षा इन तीन में समा जाती है, इसलिए तीन की ही शिक्षा दो—दम, दान और दया।
- १४२. व्याघिग्रस्त होने पर घवराने के स्थान मे यह समभाना चाहिए कि यह व्याघि भी एक तप हैं—परम तप है। जो इस रहस्य को समभाता है वह परम लोक को जीत लेता है।
- १४३. सत्य बल मे प्रतिष्ठित है-अर्थात् सत्य मे ही बल होता है, असत्य मे बल नहीं होता ।
- १४४. प्रात काल उठ कर बादित्य को सम्बोधन करते हुए अपने सम्बन्ध में भावना करो कि-हे सूर्य ! तू दिशाग्रो मे अकेला कमल के समान खिल रहा है, मैं भी मनुष्यो मे एक कमल की भांति खिल जाऊँ।
- १४५. स्त्री की श्री—अर्थात् शोभा इसी मे है कि वह घुले हुए वस्त्र के समान निर्मल एव पवित्र हो।
- १४६. पुत्र ऐसा होना चाहिए, जिस के सम्बन्ध में लोग कहें कि यह तो अपने पिता से भी आगे निकल गया, अपने पितामह से भी आगे निकल गया।
- १४७. दुष्ट घोड़ो वाले रथ के घोड़ो को जैसे वश में किया जाता है, वैसे ही जागृत साधक अप्रमत्त भाव से मन रूपी घोडे को वश में करे।

<sup>&#</sup>x27;द द द' का उपदेश दिया, जिसका यथाक्रम अर्थ है-दम, दान श्रीर दया।

१४८ लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व,

. वर्गप्रसाद स्वरसोष्ठव च।

गन्धः शुभो सूत्र-पुरीषमल्पं, योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥

-- इवे० उ० २।१३

१४६ नवद्वारे पुरे देही, हसी लेलायते बहिः।

---३।१८

१५० श्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता, पश्यत्यचक्षुः स श्रुगोत्यकर्गाः।

3915-

१५१ क्षरं त्विवद्या ह्यमृत तु विद्या।

-- 218

१५२. वालाग्रशतभागस्य, शतधा किल्पतस्य च । भागो जीव स विशेयः, स चानन्त्याय कल्पते॥

31%-

१५३. नैव स्त्री न पुमानेष, न चैवायं नपुंसकः। यद्यच्छरीमादत्तो, तेन तेन स रक्ष्यते॥

-- 4180

१४४. यदा चर्मवदाकाश वेष्टियष्यिन्ति मानवाः। तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति॥

-- 4120

- १४८. योग मे प्रवृत्ति करने का पहला फल यही होता है कि योगी का शरीर हलका हो जाता है, नीरोग हो जाता है, विषयो की लालसा मिट जाती है, कान्ति वह जाती है, स्वर मधुर हो जाता है, शरीर से सुगन्ध निकलने लगता है, और मल मूत्र अल्प हो जाता है।
- १४६. देही अर्थात् जिसने देह को ही सब कुछ मान रखा है, वह तो इस नो द्वारो वाली नगरी (शरीर) मे रहता है। और जो हस है, अर्थात् नीर क्षीरिववेकी हस की तरह जड चैतन्य का विवेक (भेदविज्ञान) पा गया है, वह देह के बन्धन से बाहर प्रकाशमान होता है।
- १५० वह परम चैतन्य विना पांचो के भी वड़ी शी घता से चलता है, विना हाथो के भट से पकड़ लेता है, विना आंखो के देखता है, और विना कानो के सुनता है।
- १५१. अविद्या क्षर है, खर जाने वांली है, और विद्या अमृत है-अक्षर है, न खरने वाली है।
- १५२. यदि वाल (केश) के अगले हिस्से के सौ भाग (खण्ड) किये जाएँ, उन मौ मे से भी फिर एक भाग के सौ भाग किये जाएँ, तो उतना सूक्ष्म जीव को समभना चाहिए, परन्तु इतना सूक्ष्म होते हुए भी वह अनन्त है, अनन्तशक्तिसपन्न है।
- १५३ जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपु सक है। ये सब लिंग शरीर के हैं, अत जिस जिस शरीर को यह आत्मा ग्रहण करता है, तदनुसार उसी निंग से युक्त हो जाता है।
- १५४. मनुष्य जब भी कभी चमं से ग्राकाण को लपेट सकेंगे, तभी परमचैतन्य आत्मदेव को जाने दिना भी दुख का अन्त हो सकेगा, —ग्रर्थात् चमडे से अनन्त आकाश का लपेटा जाना जैसे असम्भव है, वैसे ही आत्मा को जाने-पहचाने दिना दुख से छुटकारा होना भी असंभव है।

# वाल्मीकि रामायग की सूक्तियां

C)

- १. श्रलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुपस्य वा।
- -- वाल काण्ड \*३३।७ २. क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विष्ठितं जगत्।
- ३. ब्रह्मन् <sup>।</sup> ब्रह्मवल दिव्यं क्षात्राच्च वलवत्तरम् ।

318 5-

---**५४**1१४

--१२।६६

- ४. सत्यं दान तपस्त्यागो, मित्रता जीचमार्जवम् । विद्या च गुरुशुश्रूपा, ध्रृवाण्येतानि राघवे ॥
  - -- प्रयोध्या काण्ड १२।३० ५. यदा यदा हि कीशल्या दासीव च सखीव च।

श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा मंगादित, भारतमुद्रणालय औंघ

भायविद् भगिनीवच्च, मातृवच्चोपतिष्ठति ॥

<sup>(</sup>ई० स० १६४१) में मुद्रित । \*श्रक क्रमशः सर्गं और क्लोक के सूत्रक हैं।

## वाल्मीकि रामायरा की सूक्तियां

(A)

- १. क्षमा ही स्त्रियो तथा पुरुषो का भूषण है।
- २. क्षमा ही यश है, क्षमा ही घमं है, क्षमा से ही चराचर जगत स्थित है।
- ३. हे ब्रह्मन् । क्षात्रबल से ब्रह्मबल अधिक दिव्य एव बलवान होता है।
- ४ (दशरण कैंकेयो से कहते हैं)—सत्य, दान, शोलता, तप, त्याग, मित्रता पित्रता, सरलता, नम्रता, विद्या और गुरुजनो की सेवा—ये सब गुण राम में घ्रुव रूप से विद्यमान हैं।
- ५. (रानी की शल्या के सम्बन्ध में दशरथ की उक्ति) जब भी काम पडता है, की शल्या दासी के समान, मित्र के समान, भार्या और बहन के समान, तथा माता के समान हर प्रकार की सेवा शुश्रूषा करने के लिए सदा उपस्थित रहती है।

| दो सौ अट्ठाईस                                                                                                   | सूक्ति त्रिवेणो   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ६ सत्यमेकपद ब्रह्म, सत्ये घर्मः प्रतिष्ठितः।                                                                    | <b>—</b> {8 9     |
| ७. नह्यतो धर्मचरगा, किञ्चिदस्ति महत्तरम्।<br>यथा पितरि शुश्रूषा, तस्य वा वचनिक्रया॥                             | <b></b> १६1२२     |
| द. विक्लवो वीर्यहीनो य, स दैवमनुवर्तते।<br>वीराः सभावितात्मानो, न दैव पर्युपासते।।                              | <del></del> २३।१७ |
| <ul> <li>दैवं पुरुषकारेगा, य समर्थः प्रवाधितुम् ।</li> <li>न दैवेन विपन्न।र्थः, पुरुष सो ऽवसीदिति ।।</li> </ul> |                   |
| १० भर्तुः शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्।                                                                   | ₹318=             |
| ११ न हि निम्बात् स्रवेत् क्षौद्रम् ।                                                                            | —२४।२७            |
| १२. राम् दशरथं विद्धि, मां विद्धि जनकात्मजाम्।                                                                  | —-३५।१७           |
| श्रयोध्यामटवी विद्धि गच्छ तात यथासुखम् ॥                                                                        | -801E             |
| १३ म्रविज्ञाय फल यो हि, कर्मत्वेवानुघावति ।<br>स शोचेत्फलवेलाया, यथा किंशुकसेवकः ॥                              | <del></del> ६३।६  |
| १४ चित्तनाशाद् विपद्यन्ते, सर्वाण्येवेन्द्रियागाि हि ।<br>क्षीगास्नेहस्य दीपस्य, सरक्ता रश्मयो यथा ॥            |                   |
| १५ नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित्।                                                                           | —६४।७३            |
| म्त्स्या इव जना नित्यं, भक्षयन्ति परस्परम् ॥                                                                    | —६७।३१            |

- ६ सत्य ही एकमात्र ब्रह्म है, सत्य ही मे घम प्रतिष्ठित है।
- ७. (राम का कैंकेयी से कथन)''पिता की सेवा और उनके वचनो का पालन करना, इस से बढ कर पुत्र के लिए और कोई धर्माचरण नहीं है।"
- द. (लक्ष्मण का राम से कथन) जो कातर और निवंल हैं, वे ही दैव (भाग्य) का आश्रय लेते हैं। वीर और आत्मिनिष्ठ पुरुष दैव की ओर कभी नहीं देखते।
- ह जो अपने पुरुषार्थं से दैव को प्रवाधित (मजवूर) कर देने मे समर्थ हैं, वे मनुष्य दैवी विपत्तियों से कभी अवसन्न (खिन्न, दु खित) नहीं होते हैं।
- १०. पितव्रता स्त्री एकमात्र पित की सेवा-शुश्रूपा से ही श्रेष्ठ स्वर्ग को प्राप्त कर लेती है।
- ११. नोम से कभी मधु (शहद) नहीं टपक सकता है।
- १२ (राम के साथ वन मे जाते समय लक्ष्मण को सुमित्रा की शिक्षा) हे पुत्र । राम को दशरथ के तुल्य, सीता को मेरे (माता सुमित्रा) समान और वन को अयोध्या की तरह समभ कर आनन्दपूर्वक वन मे जाओ।
- १३ जो व्यक्ति फल (परिणाम) का विचार किए बिना कर्म करने लग जाता है, वह फल के समय मे ऐसे ही पछनाता है जैसे कि सुन्दर लाल-लाल फूलो को देख कर सुन्दर फलो की आकाक्षा से ढाक की सेवा करने वाला मूढ मनुष्य।
- १४ चित्त के विमूढ हो जाने पर इन्द्रियाँ भी अपने कार्यों मे भ्रान्त हो जाती हैं, अर्थात् चित्त के नष्ट होने पर इन्द्रियों भी वैसे ही नष्ट हो जाती हैं जैसे कि स्नेह (तेल) के क्षीण होने पर दीपक की प्रकाशकिरगों।
- १५. राजा के अर्थात् योग्य शासक के न होने पर राष्ट्र मे कोई किसी का अपना नहीं होता । सब लोग हमेशा एक दूसरे को खाने मे लगे रहते हैं, जैसे कि मछलिया परस्पर एक दूसरे को निगलती रहती हैं।

| दो सौ तीस                                                                                    | सूक्ति त्रिवेणी |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १६ सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः ।<br>संयोगा विप्रयोगान्ता मरगान्त हि जीवितम् ॥ |                 |
|                                                                                              | १०६1१६          |
| १७. ग्रत्येति रजनी या तु, सा न प्रतिनिवर्तते ।                                               | <b>१०६</b> 1१६  |
| १८. सहैव मृत्युर्व जित, सह मृत्युर्निषीदित ।                                                 | १०६।२२          |
|                                                                                              | , - , , , ,     |
| १६. एको हि जायते जन्तुरेक एव विनश्यति ।                                                      | F1309—          |
| २०. मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदर्शनः।                                                    | F1099-          |
| २१. कुलीनमकुलीनं वा, वीर पुरुषमानिनम् ।<br>चारित्रमेव व्याख्याति, शुचिं वा यदि वाऽशुचिम् ॥   |                 |
| २२. सत्यमेवेश्वरो लोके, सत्ये धर्म सदाश्रितः।<br>सत्यमूलानि सर्वाणि, सत्यान्नास्ति परं पदम्॥ |                 |
|                                                                                              | <b>११०</b> 1१३  |
| २३. कर्मभूमिमिमा प्राप्य, कर्तव्यं कर्म यच्छुभम्।                                            |                 |
|                                                                                              | <b>—</b> ११०।२८ |
| २४ घर्मादर्थः प्रभवति, घर्मात् प्रभवते सुखम् ।<br>घर्मेग्। लभते सर्वं घर्मसारमिद जगत् ॥      |                 |
| ——————————————————————————————————————                                                       | य काण्ड हा३०    |
| २५. उद्देजनीयो भूताना, नृशसः पापकर्मकृत्।<br>त्रयागामिप लोकानामीक्वरोऽपि न तिष्ठिति॥         |                 |
|                                                                                              | २६।३            |

- वाल्मीकि रामायण की सूक्तिया
- १६. जितने भी मचय (संग्रह) हैं, वे सब एक दिन क्षय हो जाते हैं, उत्गान पतन में बदल जाते हैं। इसी प्रकार संयोग का अन्त वियोग में और जीवन का श्रन्त मरण में होता है।
- १७. जो रात गुजर जाती है, वह फिर कभी लौट कर नही आती।
- १८. मृत्यु मनुष्य के साथ ही चलतो है, साय ही बैठती है, अर्थात् वह हर क्षण साथ लगी रहती है, पता नहीं, कब दबोच ले।
- १६. प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, और अन्त मे अकेला ही मर जाता है, अर्थात् कोई किसी का साथी नहीं है।
- २० जो पुरुष मर्यादा एव चरित्र में हीन होते हैं, वे सज्जनों के समाज में श्रादर नहीं पाते।
- २१. कुलीन तथा श्रकुलीन, वीर तथा डरपोक, पवित्र तथा अपवित्र पुरुष अपने आवरण ही से जाना जाता है।
- २२ ससार मे सत्य ही ईश्वर है, सत्य मे ही सदा धर्म रहता है, सत्य ही सब अच्छाइयो की जड है, सत्य से बढकर और कुछ नहीं है।
- २३ मानवजीवनरूप इस कर्मभूमि को प्राप्त कर मनुष्य को शुभ कर्म ही करना चाहिए।
- २४. घमं से ही अयं (ऐश्वयं) मिलता है, घमं से ही सुख मिलता है, और घमं से ही अन्य जो कुछ भी अच्छा है वह सब मिलता है। घमं ही विश्व का एक मात्र सार है।
- २५ लोगो को कष्ट देने वाला, ऋरकर्मा पापाचारी शासक, चाहे त्रिभुवन का एकछत्र सम्राट ही क्यो न हो, वह अधिक काल तक टिक नही सकता।

| दो सौ वत्तीस                                                                                                    | पूक्ति शिवेणी  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| २६. न चिरं पापकर्मागाः, क्रूरा लोकजुगुप्सिताः।<br>ऐक्वयं प्राप्य तिष्ठन्ति, शीर्गामूला इव द्रुमाः॥              | २६।७           |
| २७ यदा विनाशो भूतानां हश्यते कालचोदितः।<br>तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नराः कालवशं गताः॥                            | —५६।१६         |
| २८. इदं शरीर निःसज्ञ बन्ध वा घातयस्व वा ।<br>नेदं शरीरं रक्ष्य मे जीवितं वा ऽपि राक्षस ।                        | — ५६।२१        |
| २६ उत्साहो बलवानार्य, नास्त्युत्साहात्पर बलम् ।<br>सोत्साहस्य हि लोकेषु, न किचिदिप दुर्लभम् ॥<br>— किष्किन्या क | ाण्ड १।१२२     |
| ३० उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु ।                                                                       | <b>—</b> १1१२३ |
| ३१ नह्यबुद्धिगतो राजा सर्वभूतानि शास्ति हि।                                                                     | —- २। १८       |
| ३२. नाऽहं जानामि केयूरे, ना ऽहं जानामि कुण्डले ।<br>नूपुरेत्वभिजानामि, नित्य पादामिवन्दनात् ॥                   | — ६।२२         |
| ३३ ये शोकमनुवर्तन्ते, न तेषा विद्यते सुखम्।                                                                     | ७1 <b>१</b> २  |
| ३४. व्यसने वार्थकुच्छे, वा भये वा जीवितान्तगे।<br>विमृशक्च स्वया बुद्घ्या धृतिमान्नावसीदति॥                     |                |

- २६. क्रूर, लोगो मे निन्दित, पापी मनुष्य ऐश्वयं पाकर भी जड से कटे वृक्ष के समान अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकते।
- २७ जब लोगों का दुर्देव से प्रेरित विनाश होना होता है, तो वे काल के वश में होकर विपरीत कर्म करने लगते हैं।
- २८. (सीता की रावण के प्रति उक्ति) हे राक्षस । यह शरीर जड़ है, इसे चाहे वाधकर रख अथवा मार डाल । मुक्ते इस शरीर एव जीवन की रक्षा का मोह नहीं है, मुक्ते तो एकमात्र ग्रपने धर्म की ही रक्षा करनी है।
- २६. (सीता के अपहरण होने पर शोकाकुल हुए राम से लक्ष्मण ने कहा)— हे आयं। उत्साह ही बलवान है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्माही मनुष्य को इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
- ३०. उत्साही पुरुष वहे से वहे जटिल कार्यों मे भी अवसन्न-दुःखित नहीं होते।
- ३१. वुद्धिहोन राजा प्रजा पर ठीक तरह शासन नही कर सकता।
- ३२. (राम ने सीता हरण के बाद सुग्रीव के द्वारा दिखाए गए सीता के आमूपणो को लक्ष्मण से पहचानने को कहा तो लक्ष्मण ने उत्तर दिया।) मैं माता सीता के न केयूरो (बाजूबन्दो) को पहचान सकता हूँ और न कुण्डलो को। प्रतिदिन चरण छूने के कारण मैं केवल नूपुरो को पहचानता हूँ कि ये वही हैं।
- ३३ जो व्यक्ति निरन्तर शोक करते रहते हैं, उन को कभी सुख नहीं होता।
- २४. सकट आने पर, धन का नाश होने पर, और प्राणान्तक भय आने पर जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपनी बुद्धि से सोचकर कार्य करता है वही विनाश से बच सकता है।

| दो भी        | चीतीस                                                                                              | मूक्ति त्रिवेणी                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ३५           | ज्येष्ठो भ्राता पिता वा ऽपि, यश्च विद्या प्रयच्छति।<br>त्रयस्ते पितरो ज्ञेया, धर्मे च पिथ वर्तिनः॥ |                                       |
|              |                                                                                                    | —१51१३                                |
| ३६.          | उपकारफल मित्रमपकारो ऽरिलक्षग्गम् ।                                                                 | — <b>५</b> ।२१                        |
| ३७           | भये सर्वे हि विभ्यति ।                                                                             | 513X                                  |
| ३८.          | दुःखितः मुखितो वा ऽपि, सख्युनित्यं सखा गतिः।                                                       |                                       |
| ₹€.          | न नृपा कामवृत्तयः।                                                                                 | =180                                  |
| ४०.          | प्रायश्चित्त च कुर्वन्ति तेन तच्छाम्यते रजः।                                                       | १७।३२                                 |
| ४१           | शोच्य <sup>.</sup> शोचसि क शोच्यम् ?                                                               | १८।३५                                 |
| ४२.          | न कालस्यास्ति वन्बुत्वम् ।                                                                         | 7813                                  |
|              | कोपमार्येण यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तमः ।                                                           | —२४१७                                 |
| ४२.          | नापमायरा या हान्त स पारः पुरुषात्तमः ।                                                             | ३११६                                  |
| ४४.          | मिथ्या प्रतिज्ञा कुरुते, को नृशसतरस्ततः ?                                                          | —-३४I¤                                |
| <b>४</b> ५.  | गोघ्ने चैव सुरापे च, चौरे भग्नव्रते तथा।<br>निष्कृतिर्विहिता सद्भि कृतघ्ने नैव निष्कृति ।!         | , ,                                   |
| ४६           | पानादर्थंश्च कामश्च धर्मंश्च परिहीयते।                                                             | —३४।१२                                |
|              | न देशकाली हि यथार्थधर्मी, श्रवेक्षते कामरतिर्मनुष्यः।                                              | —३३।४ <b>६</b>                        |
| ψ <b>.</b> , | ा रक्षणा १६ पत्राययमा, अवक्षत कामरातमनुष्यः।                                                       | —==================================== |

- वाल्मीकि रामायण की सुक्तियां
- ३५. वडा भाई, जन्म देने वाला जनक और विद्या देने वाला गुरु-धर्म मागं पर चलनेवाले इन तीनो को पिता ही समक्तना चाहिए।
- ३६. उपकार करना मित्र का लक्षण है, और श्रवकार करना शत्रु का लक्षण है।
- ३७. भय से प्रायः सभी डरते हैं।
- ३८. दुखी हो या सुखी, मित्र की मित्र ही गति है।
- ३६. राजा को स्वेच्छाचारी नही होना चाहिए।
- ४०. जो अपने पाप का प्रायदिचत्त कर लेते हैं, उनके पाप शान्त (नष्ट) हो जाते हैं।
- ४१ जो स्वयं शोचनीय स्थिति मे है, वह दूसरो का क्या सोच (चिन्ता) करेगा?
- ४२ काल (मृत्यु) किसी का बन्धु नही है।
- ४३ जो आयं धर्म (विवेक) से क्रोध का नाश कर देता है, वही वीर है, वही वीरो मे श्रेष्ठ है।
- ४४. जो मनुष्य अपने मित्रो से मिण्या प्रतिज्ञा (भूठा वादा) करता है, उससे अधिक क्रूर और कौन है ?
- ४५. गोघातक, मदिरा पीनेवाले, चोर श्रौर व्रतभग करनेवाले की शुद्धि के लिए तो सत्पुरुषो ने प्रायश्चित वताये हैं, परन्तु कृतघ्न का कोई प्रायश्चित्त नहीं है।
- ४६. मद्यपान से घन, काम (गृहस्थ जीवन) एवं घमं की हानि होती है।
- ४७. कामान्व मनुष्य अपने देशकालोचित यथार्थ कर्तव्यो को नही देख पाता है।

| दो सौ छत्तीस                                                                                                       | धूक्ति त्रिवेणी                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ४८. न विषादे मन कार्यं विषादो दोषवत्तरः।<br>विषादो हन्ति पुरुपं वालं क्रुद्ध इवोरगः॥                               | <b>5</b> .V18                         |
| ४६. नेहशाना मितमन्दा भवत्यकलुषात्मनाम् ।                                                                           | ६४ <i>।६</i><br>= १।११६               |
| ५० क्रुद्ध पाप न कुर्यात् क क्रुद्धो हन्याद् गुरूनिप ।                                                             | काण्ड ४५।४                            |
| ५१ नाकार्यमस्ति कृद्धस्य नावाच्य विद्यते क्वचित्।                                                                  | — <u>4</u> 4 14                       |
| ५२ सुलभाः पुरुषा राजन् <sup>।</sup> सतत प्रियवादिनः ।<br>ग्रप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ ॥<br>—युद्ध क | नण्ड १६।२१                            |
| ५३ न कथनात् सत्पुरुषा भवन्ति ।                                                                                     | 681XE                                 |
| ५४ कर्मणा सूचयात्मान न विकत्थितुमर्हसि ।<br>पौरुषेण तु यो युक्तः स तु शूर इति स्मृतः ।।                            | ७१।६०                                 |
| ५५. अनर्थेभ्यो न शक्नोति त्रातुं घर्मो निरर्थकः।                                                                   | ===================================== |
| ५६. दुर्वलो हतमर्यादो न सेव्य इति मे मति।                                                                          | 53125                                 |
| ५७. ग्रघर्मसिश्रतो घर्मो विनाशयति राघव ।                                                                           | = 3130                                |
| ५८ ग्रर्थेन हि विमुक्तस्य पुरुषस्याल्पचेतस <sup>ः</sup> ।<br>विच्छिद्यन्ते क्रियाः सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा।।    | ८३।३३                                 |

- ४८. मन को विषादग्रस्त न होने दो, इससे अनेक दोप पैदा होते हैं। विषाद-ग्रस्त मन पुरुष को वैसे ही नष्ट कर डालता है, जैसे ऋदु हुआ सपं अबोध वालक को।
- ४६ विशुद्ध हुरय वाले सज्जनो की बुद्धि कभी मन्द (कर्तं व्यविमूद्ध) नहीं होती।
- ५० क्रोघ से उन्मत्त हुआ मनुष्य कौन-सा पाप नही कर डालता, वह अपने गुरुजनो की भी हत्या कर देता है।
- ५१. क्रोघो के सामने अकार्य (नहीं करने योग्य) ग्रीर अवाच्य (नहीं बोलने योग्य) जैसा कुछ नहीं रहता। अर्थात् वह कुछ भी कर सकता है और बोल सकता है।
- ५२ (विभीषण का रावण के प्रति कथन) राजन्। ससार मे प्रिय वचन बोलने वाले तो बहुत मिलते है, किन्तु हितकारी (पथ्य) अप्रिय वचन कहने वाले और सुननेवाले दोनो ही मिलने दुलैंभ हैं।
- ५३. केवल व त वनाने से कोई वडा आदमी नहीं वन सकता।
- ५४. कमं कर के अपना परिचय दो, न कि मुह से वडाई हाक कर। जिसमें पौरुप है, वही वस्तुत. वीर कहा जाता है।
- ४४ जो धर्म मनुष्य को अनथों (कष्टो या विकारो) से रक्षा नही कर सकता, वह धर्म निरर्थक है।
- ५६. (लक्ष्मण का राम के प्रति कथन) दुर्वल एव मर्यादाहीन व्यक्ति का सग नहीं करना चाहिए।
- ५७. (लक्ष्मण ने राम से कहा) हे राघव । जो घर्म, अधर्म पर आधारित है वह मनुष्य को नष्ट कर देता है।
- ४८ घनहोन होने से मनुष्य की बुद्धि कुण्ठित हो जाती है ग्रौर उसकी सब शुभ प्रवृत्तियाँ वैसे ही क्षीण होती जाती हैं जैसे ग्रीष्म काल मे छोटी नदियाँ।

| दो सौ अडतीस                                                                         | सूक्ति त्रिवेणी |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ५६. निर्गु गः स्वजन श्रेयान्, यः परः पर एव सः।                                      | —==७।१५         |
| ६० परस्वानां च हरगां परदाराभिमर्शनम् ।<br>सुहृदामतिशंका च त्रयो दोषाः क्षयावहाः ।।  |                 |
| ६१. कार्यांगा कर्मगा पारं यो गच्छति च बुद्धिमान्।                                   | —==७।२४         |
| ६२. न हि प्रतिज्ञां कुर्वन्ति वितथा सत्यवादिन.।                                     | 55188           |
| ६३ मरगान्तानि वैरागाि।                                                              | १०१।५१          |
| _                                                                                   | ११०।२६          |
| ६४ शुभकृच्छुभमाप्नोति पापकृत्पापमश्नुते ।                                           | —१११।२६         |
| ६५. संतश्चारित्रभूपगाः।                                                             | ११३।४२          |
| ६६. सप्राप्तमवमान यस्तेजसा न प्रमार्जित ।<br>कस्तस्य पौरुषेगार्थो महताप्यल्पचेतसा ॥ |                 |
| ६७. भगवन् <sup>।</sup> प्राग्गिना नित्यं नान्यत्र मरगाद् भयम् ।                     | ११५।६           |
| नास्ति मृत्युसमः शत्रुरमरत्वमह वृगो ॥<br>—डत्तर                                     | काण्ड १०।१६     |
| ६८. निह धर्माभिरक्ताना लोके किंचन दुर्लभम्।                                         | <b>१०</b> 1३३   |
| ६६. यथा हि कुरुते राजा प्रजास्तमनुवर्तते।                                           | 8318E           |
| ७०. दण्डेन च प्रजा रक्ष मा च दण्डमकारगो।                                            |                 |
|                                                                                     | — <b>130</b> —  |
| ₩.                                                                                  |                 |

#### वाल्मीकि रामायण की सुक्तियां

- ५६. स्वजन (अपना सार्थ) यदि निगुंण है तव मो वह अच्छा है, क्यों कि वह अपना है। पर (पराया) तो आखिर पर ही होता है।
- ६०. दूसरो का घन चुराना, परिस्थियो की और ताकना और मित्रो के प्रति अविश्वास करना—ये तीनो दोप मानव को नष्ट करने वाले हैं।
  - ६१ जो अपने कर्तव्यो को अन्त तक पार (पूरा) कर देता है, वही वास्तव मे बुद्धिमान् है।
  - ६२. सत्यवादी लोग अपनी प्रतिज्ञा को कभी मिण्या नही होने देते ।
  - ६३ वैर-विरोध जीते-जी तक रहते है।
  - ६४ शुम (सत्कमं) करने वाला शुम (शुम फल) पाता है, और पाप करने वाला पाप (अश्मफल) पाता है।
  - ६५ सच्चरित्र ही सन्तो का भूपण है।
  - ६६ जो प्राप्त अपमान का अपने तेज द्वारा परिमार्जन नहीं करता, उसके चेतनाहीन महान् पौरुप का भी क्या ग्रर्थ है ?
  - ६७ (रावण की ब्रह्मा से याचना)—भगवन् ! प्राणियो को मृत्यु के समान दूसरा भय नही है, न ही ऐसा कोई दूसरा शत्रु है। अत मैं आपसे अमरत्व की याचना करता है।"
  - ६ पर्म मे निष्ठा रखने वालो के लिए ससार मे कुछ भी दुलँग नही है।
  - ६६ राजा जैसा आचरण करता है, प्रजा उसी का अनुसरण करती है।
  - ७० (मनु ने अपने पुत्र ईक्ष्वाकु से कहा) तू दण्ड द्वारा प्रजा की रक्षा कर, किंतु बिना कारण किसी को भी दण्ड मत दे।

## भहाभारत को सूक्तियां



१. बिभेत्यल्पश्चुताद् वेदो, मामयं प्रहरिष्यति ।
— श्रादिपर्व \*१।२६८

---१।२७५

- \$1 8 7 3

--- ११।१३

२ तपो न कल्कोऽध्ययन न कल्क , स्वाभाविको वेदविधिर्नं कल्क । प्रसह्य वित्ताहरणं न कल्कस्,

तान्येव भावोपहतानि कल्कः ॥

नवनीतं हृदय ब्राह्मण्स्य,
 वाचि क्षुरो निहितस्तीक्ष्णघारः।
 तदुभयमेतद् विपरीतं क्षत्रियस्य,

वाङ् नवनीतं हृदय तीक्ष्णघारम् ॥

४ श्रिहिसा परमो घर्म सर्वप्राणभृता वरः।

१. गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित सस्करण।
\* प्रक क्रम से सर्ग और रलोक के सूचक हैं।

### महाभारत की सूक्तियां

V

- श्रह्मश्रुत व्यक्ति से वेद अर्थात् शास्त्र डरते रहते हैं कि कही यह मूर्ख हम पर प्रहार न कर दे।
- २. तप निर्मल है, शास्त्रो का अध्ययन भी निर्मल है, स्वामाविक वेदोक्त विधि भी निर्मल है, और श्रमपूर्वक उपाजन किया हुआ धन भी निर्मल है। परन्तु ये ही सब यदि किसी का अनिष्ट करने के दुर्भाव से किए जाएँ, तो मलिन (पापमय) हो जाते हैं।
- व ब्राह्मण (सन्तजन) का हृदय मक्खन के समान कोमल और शोघ्र ही द्रवित—पिघलने वाला होता है। केवल उसकी वाणी ही पैनी घार वाले छुरे— जैसी होती है। किन्तु क्षत्रिय (राजनीतिज्ञ) के लिए ये दोनों ही वार्ते विपरीत हैं। उसकी वाणी तो मक्खन के समान कोमल होती है, परन्तु हृदय पैनी वार वाले छुरे के समान तीक्ष्ण होता है।
- ४ समस्त प्राणियो के लिए अहिंसा सब से उत्तम धर्म है।

पूर्व पृष्ठ की टिप्पणी मे 'सर्ग' के स्थान में अध्याय समर्भे।

| दो सी वियालीस                                                                                                       | सूक्ति त्रिवेणी           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ५. भिन्नानामतुलो नाशः क्षिप्रमेव प्रवर्तते । — १                                                                    | ग्रादि० १६।२०             |
| ६. ग्रघर्मोत्तरता नाम कृत्स्नं व्यापादयेज्जगत्।                                                                     | —-३७ <b>।</b> २०          |
| ७ नोद्विग्नइचरते घर्मं, नोद्विग्नइचरते क्रियाम्।                                                                    | <del></del> ४१।२ <b>५</b> |
| <ul><li>प्रभावतामय लोक परक्च व क्षमावताम् ।</li></ul>                                                               | <del></del> ४२।६          |
| <ul> <li>थोऽवमन्यात्मना ऽऽत्मानमन्यथा प्रतिपद्यते ।     न तस्य देवाः श्रे यासो यस्यात्मा ऽपि न कारगाम् ॥</li> </ul> | <b>—</b> इ।४ <i>७</i> —   |
| १०. ग्रर्धं भार्या मनुष्यस्य, भार्या श्रेष्ठतमः सखा।                                                                | —७४।४१                    |
| ११ मूर्खो हि जल्पता पुंसा, श्रुत्वा वाचः शुभाशुभाः ।<br>श्रशृभ वाक्यमादत्ते, पुरीषमिव शकरः ॥                        | <i>७</i> ४।६०             |
| १२ प्राज्ञस्तु जल्पता पुसा श्रुत्वा वाच शुभाशुभा ।<br>गुगावद् वाक्यमादत्ते हस क्षीरिमवाम्भस ॥                       | 6318 <i>8</i>             |
| १३ नास्ति सत्यसमो घर्मो, न सत्याद विद्यते परम् ।<br>न हि तीव्रतर किचिदनृतादिह विद्यते ॥                             | 12 8 1 5 0 X              |
| १४ न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।<br>हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥                                    | —७५ <b>।</b> ५०           |

- प्रेम विभक्त होकर आपस मे फूट पैदा कर लेते हैं, उनका शीघ्र ही ऐमा विनाश होता है, जिमकी कही तुलना नही होती।
- ६. संकट से बचने के लिए उत्तरोत्तर अधमं करते जाने की प्रवृत्ति सम्पूर्ण जगत् का नाम कर डालती है।
- ७ उद्दिग्न पुरुप न धर्म का आचरण कर सकता है, और न किसी लौकिक कर्म का ही ठीक तरह सम्पादन कर सकता है।
- जनमे क्षमा है, उन्हीं के लिए यह लोक छोर परलोक—दोनो कल्याण-कारक हैं।
  - जो स्वय अपनी आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ समभता है और करता है, स्वयं का अपना आत्मा ही जिसका हित साधन नही कर सकता है, उसका देवता भी मला नही कर सकते।
- १०. भार्या (धर्मपत्नी) पुरुप का ग्राधा ग्रंग है। भार्या सबसे श्रेष्ठ नित्र है।
- ११. मूर्खं मनुष्य परस्पर वार्तालाप करने वाले दूसरे लोगो की भली-बुरी वार्ते सुनकर उनसे बुरी वार्तो को ही ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही, जैसे मूझर अन्य अच्छी खाद्य वस्तुओं के होते हुए भी विष्ठा को ही अपना मोजन बनाता है।
- १२. विद्वान् पुरुप दूसरे वक्ताओं के शुभाशुभ वचनों को सुनकर उनमें से अच्छी बातों को ही अपनाता है, ठीक वैसे ही, जैसे हम मिले हुए दुग्ध-जल में से पानी को छोडकर दूध ग्रहण कर लेता है।
- १३ सत्य के समान कोई धर्म नही है, मत्य मे उत्तम कुछ भी नही है। और भूठ से बढ कर तीव्रतर पाप इस जगत मे दूसरा कोई नही है।
- १४. विषयभोग की इच्छा विषयों का उपभोग करके कभी शान्त नहीं हो सकतो । घी की आहुित डालने पर ग्रिंघकािषक प्रज्वलित होने वाली आग की भौति वह भी अधिकािषक बढ़ती ही जाती है।

| दो सौ चीवालीस                                                                                                     | सूक्ति त्रिवेणी |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १५. यदा न कुरुने पापं सर्वभूतेषु कर्हिचित्।<br>कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा।                             | -ब्रादि० ७५।५२  |
| १६. यदाचाय न विभेति, यदा चास्मान्न विभ्यति।<br>यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥                       | — ७४।४३         |
| १७ पुमासो ये हि निन्दन्ति वृत्ते नाभिजनेन च।<br>न तेषु निवसेत् प्राज्ञ श्रेयोऽर्थी पापबुद्धिपु॥                   | o \$13 e/       |
| १८ न हीदृश संवनन, त्रिषु लोकेपु विद्यते ।<br>दया मैत्री च भूतेपु, दान च मध्रा च वाक् ॥                            | 5७1१२           |
| १६. सन्तः प्रतिष्ठा हि सुखच्युतानाम् ।                                                                            | - 5182          |
| २० दु खैर्न तप्येच सुखै प्रहृष्येत्,<br>समेन वर्तेत सदैव घीरः।                                                    | 313=-           |
| २१ तपक्च दान च शमो दमक्च, हीराजंव सर्वभूतानुकम्पा । स्वर्गस्य लोकस्य वदन्ति सन्तो, हाराणि सप्तेव महान्ति पुसाम्।। |                 |
|                                                                                                                   | ६०१२            |
| २२. दैवे पुरुषकारे च लोकोऽय सम्प्रतिष्ठित.।<br>तत्र दैव तु विधिना कालयुक्तेन लभ्यते॥                              | _—१२२।२१        |
| २३ न सख्यमजरं लोके हृदि तिष्ठित कस्य चित्।<br>कालो ह्येन विहर्रात कोघो वैन हरत्युत ॥                              |                 |
|                                                                                                                   | - 83010         |

- १५. जब मनुष्य मन, वाणी और कर्म द्वारा कभी किसी प्राणी के प्रति बुरा भाव नहीं करता, तब वह ब्रह्मत्वस्वरूप की प्राप्त हो जाता है।
- १६ सर्वंत्र ब्रह्मदृष्टि होने पर जब साधक न किसी से डरता है और न उससे हो दूसरे प्राणी डरते है, तथा जब वह न तो किसी से कुछ इच्छा करता है और न किसी से द्वेप हो रखता है, तब वह ब्रह्मत्व भाव को प्राप्त हो जाता है।
- १७ जो पुरुष दूसरो के आचार व्यवहार और कुल की निन्दा करते हैं, उन पापपूर्ण विचार वाले मनुष्यो के सम्पर्क मे कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान् पुरुष को नहीं रहना चाहिए।
- १८. सभी प्राणियो के प्रति दया और मैत्री का व्यवहार, दान और सब के प्रति मधुर वाणी का प्रयोग—तीनो लोको मे इनके समान अन्य कोई वशीकरण नही है।
- १६ सुख से वंचित निराश्रित लोगो के लिए सन्त ही एक मात्र श्रेष्ठ आश्रय स्थान हैं।
- २०. दु खो से सतप्त न हो और सुखो से हिंपत न हो। घीर पुरुष को सदा समभाव से ही रहना चाहिए।
- २१ तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता श्रीर समस्त प्राणियी के प्रति दया
  ---सन्तो ने स्वर्गलोग के ये सात महान् द्वार बतलाए हैं।

- २२. यह संसार दैव श्रीर पुरुषायं पर प्रतिष्ठित-आघारित है। इनमे दैव तभी सफल होता है, जब समय पर उद्योग किया जाए।
- २३ ससार में किमी भी मनुष्य के हृदय में मैत्री (स्नेहभावना) अमिट होकर नहीं रहती। एक तो समय और दूसरा क्रोध, मैत्री को नष्ट कर डालते हैं।

| दो सौ छियालीस                                                                                    | सूक्ति त्रिवेणी         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| २४ ययोरेव सम वित्त ययोरेव समं श्रुतम् ।<br>तयोविवाहः सख्यं च न तु पुष्टिवपुष्टयो ॥<br>— श्र      | पदि० १३०।१०             |
| २५ प्राज्ञ शूरो बहूना हि भवत्येको न संगय ।                                                       | १३१।३                   |
| २६. शूराणा च नदीना च दुर्विदा प्रभवा किल।                                                        | १३६।११                  |
| २०. छिन्नमूले ह्यधिष्ठाने सर्वे तज्जीविनो हता। कथ नु गाखास्तिष्ठेरंहिछन्नमूले वनस्पती॥           | —१३ <b>६</b> ।१७        |
| २८. न संशयमनारुह्य नरो भद्रािए पश्यित ।                                                          | F 013 F 9-              |
| २६. नाच्छित्वा परमर्गाणि नाकृत्वा कमं दारुणम् ।<br>नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महती श्रियम् ॥ | <i>७७</i> ।३ <i>६</i> १ |
| ३०. भीतवत् सविधातव्य यावद् भयमनागतम् ।<br>श्रागतं तु भयं दृष्ट्वा प्रहर्तव्यमभीतवत् ॥            | 1,46100                 |
| ३१. एतावान् पुरुषस्तात ! कृतं यस्मिन् न नश्यति ।<br>यावच्च कुर्यादन्यो ऽस्य कुर्यादभ्यधिकं ततः॥  |                         |
|                                                                                                  | —१५६।१४                 |
| ३२. ग्रर्थेप्सुता परं दु खमर्थप्राप्ती ततोऽधिकम्।<br>जातस्नेहस्य चार्थेषु विप्रयोगे महत्तरम्॥    |                         |
| ३३. घिग् वल क्षत्रियवल ब्रह्मतेजोवलं वलम् ।                                                      | —१४६।२४                 |
|                                                                                                  | —१७४।४ <u>४</u>         |

- २४ जिन का वन (ऐश्वयं) समान है, जिनकी विद्या एक-सी है, उन्हों में विवाह और मैत्री का सम्बन्ध ठीक हो सकता है। एक दूसरे से ऊँचे-नीचे लोगों में स्नेहसम्बन्ध कभी सफल नहीं हो सकते है।
- २५ वहुतो मे कोई एक ही बुद्धिमान और शूरवीर होता है, इसमे सशय नहीं है।
- २६ शूरवीरो श्रीर निदयो की उत्पत्ति के वास्तविक कारण को जान लेना वहुत कठिन है।
- २७. यदि मूल आघार नण्ट हो जाए, तो उसके आश्रित रहने वाले सभी लोग स्वतः ही नण्ट हो जाते हैं।
  यदि बृक्ष की जड़ काट दी जाए, तो फिर उसकी शाखाएँ कैसे रह सकती हैं।
- २८. कष्ट सहे विना-अर्थात् अपने को खतरे मे डाले विना मनुष्य कल्याण का दर्शन नहीं कर सकता।
- २६ दूसरो को मर्मघाती चोट पहुँचाए विना, अत्यन्त क्रूर कर्म किए विना तथा मछलीमारो की मांति बहुतो के प्राण लिए विना, कोई भी वड़ी भारो सम्पत्ति अजित नहीं कर सकता।
- उव तक अपने ऊपर भय (खतरा) न आए, तभी तक डरते हुए उसको टालने का प्रयत्न करना चाहिए। परन्तु जब खतरा सामने आ ही जाए, तो फिर निडर होकर उसका यथोचित प्रतिकार करना चाहिए।
- ३१. जो अपने प्रति किये हुए उपकार को प्रत्युपकार किये विना नष्ट नहीं होने देता है, वही वास्तविक श्रसली पुरुप है। और यही सबसे वड़ी मानवता है कि दूसरा मनुष्य उसके प्रति जितना उपकार करे, वह उससे भी अधिक उस मनुष्य का प्रत्युपकार करदे।
- ३२ घन की इच्छा मबसे बडा दु.ख है, किन्तु घन प्राप्त करने मे तो और भी अधिक दुःख है। और जिसकी प्राप्त घन मे आमक्ति होगई है, घन का वियोग होने पर उसके दुःख की तो कोई सीमा ही नही होती।
- ३३. क्षत्रिय वल तो नाममात्र का ही वल है, उसे धिनकार है। ब्रह्मतेज-जनित वल ही वास्तविक बल है।

| दो सौ अडतालीस                                                                                              | सूक्ति त्रिवेणी   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ३४ यदा तु प्रतिषेद्धार पापो न लभते क्वचित्।<br>तिष्ठन्ति वहवो लोकास्तदा पापेषु कर्मसु॥                     |                   |
| <del></del> श्रा                                                                                           | ादि० १७६।१०       |
| ३५ जानन्निप च यः पापं शक्तिमान् न नियच्छिति ।<br>ईशः सन् सोऽपि तेनैव कर्मणा सम्प्रयुज्यते ।।               |                   |
|                                                                                                            | १७६1११            |
| ३६. को हि तत्रैव भुक्त्वान्न भाजनं भेत्तुमर्हति ।<br>मन्यमान कुले जातमात्मान पुरुषं क्वचित् ॥              |                   |
|                                                                                                            | 788170            |
| ३७. ज्येष्ठश्चेन्न प्रजानाति कनीयान् कि करिष्यति ?                                                         |                   |
|                                                                                                            | <del></del> २३१।४ |
| ३८. किन्वदर्थादच कल्पन्ते धर्मे च रमते मनः। सुखानि चानुभूयन्ते मनदच न विहन्यते॥ —                          | -सभापर्व ५।१७     |
|                                                                                                            |                   |
| ३६. दत्तंभुक्तफल धनम् ।                                                                                    |                   |
|                                                                                                            | 41883             |
| ४०. शीलवृत्तफल श्रुतम् ।                                                                                   |                   |
|                                                                                                            | —-५।११३           |
| ४१. मनइचक्षुविहीनस्य की हशं जीवितं भवेत् ?                                                                 |                   |
|                                                                                                            | -१६1२             |
| ४२ सर्वेरिप गुर्गोर्यु क्तो निर्वीर्यः किं करिष्यति ?<br>गुर्गोभूता गुर्गाः सर्वे तिष्ठन्ति हि पराक्रमे ।। | —१६ <b>।</b> ११   |
| ४३. ज्ञानवृद्धो द्वजातीना, क्षत्रियागा बलाधिक ।                                                            |                   |

- ३८।१७

- ३४. जब अत्याचारी पापी मनुष्य को कही कोई रोकने वाला नहीं मिलता, तब बहुत बड़ी सस्या मे मनुष्य पाप करने लग जाते हैं।
- ३५. जो मनुष्य शक्तिमान् एव समयं होते हुए भी जान वूस कर पापाचार को नही रोकता, वह भी उसी पापकमं से लिप्त हो जाता है।
- ३६ अपने आप को कुलीन मानने वाला कौन ऐसा मनुष्य है, जो जिस वर्तन में खाए, उसी में देद करे-अर्थात् अपने उपकारी का ही अपकार करे।
- ३७. यदि वडा ही आने वाले भय ओर उसमे वचने का उपाय न जाने, तो फिर छोटा फरेगा ही क्या ?
- ३८ (नारद ने युधिष्ठर जी से कहा कि) राजन् । क्या तुम्हारा धन तुम्हारे परिवार, समाज और राष्ट्र के कार्यों के निर्वाह के लिए पूरा पड़ जाता है ? क्या धमं मे तुम्हारा मन प्रसन्नतापूर्वक लगता है ? क्या तुम्हे और तुम्हारे राष्ट्र को इच्छानुसार सुख-भोग प्राप्त होते है ? क्या सत्कमं मे लगे हुए तुम्हारे मन को कोई आधात या विक्षेप तो नहीं पहुँचता है ?
- ३६ घन का फल दान और भोग है।
- ४० शास्त्र ज्ञान का फल है-शील और सदाचार।
- ४१ मन और आँखो के खो देने पर मनुष्य का जीवन कैसा शून्य हो जाता है ?
- ४२. जो निर्वल है, वह सर्वगुणसम्पन्न होकर भी क्या करेगा ? क्यों कि सभी गुण पराक्रम के अगमूत वन कर ही रहते हैं।
- ४३ ब्राह्मणों में वही पूजनीय समका जाता है, जो ज्ञान में बडा होता है। बीर क्षत्रियों में वही पूजा के योग्य माना जाता है, जो बल में सबसे अधिक होता है।

| दो सौ पचास                                                                                       | सूक्ति त्रिवेणी  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ४४. यस्य नास्त्रि निजा प्रज्ञा केवल तु बहुश्रुतः। न स जानाति शास्त्रार्थं दर्वी सूपरसानिव।।      |                  |
|                                                                                                  | —सभा० ५५।१       |
| ४५ श्रसन्तोष श्रियो मूलम्।                                                                       | —५५।११           |
| ४६. न व्याघयो नापि यमः प्राप्तु श्रेयः प्रतीक्षते ।<br>यावदेव भवेत् कल्पस्तावच्छेर्यः समाचरेत् ॥ |                  |
|                                                                                                  | —५६।१०           |
| ४७. तपस्विनं वा परिपूर्णविद्य, भषन्ति हैवं श्वनराः व                                             | पदैव।<br>—६६।६   |
|                                                                                                  | ,                |
| ४८. लोभो घर्मस्य नाशाय।                                                                          | 40.0174          |
|                                                                                                  | —७११३४           |
| ४६ शोकस्थानसहस्रागि-भयस्थानशतानि च।<br>दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्॥                      |                  |
|                                                                                                  | —वनपवं २।१६      |
| ५०. मानसेन हि दुःखेन शरीरमुपतप्यते।<br>श्रय पिण्डेन तप्तेन कुम्भसंस्थमिवोदकम्।।                  |                  |
|                                                                                                  | 5154             |
| ५१ स्नेहमूलानि दु खानि ।                                                                         |                  |
|                                                                                                  | २१२८             |
|                                                                                                  | (• ( )           |
| ४२. नाऽनाघ्यं मृदुना किचित्।                                                                     |                  |
|                                                                                                  | रदा३१            |
| ५३. नादेशकाले किचित् स्याद् देशकाली प्रतीक्षताम्                                                 | 1                |
| ,                                                                                                | —- <b>२</b> =।३२ |
| ४४ क्षमा तेजस्विना तेज क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम्।                                                  |                  |
|                                                                                                  |                  |
|                                                                                                  |                  |

- ४४ जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, केवल रटन्त विद्या से बहुश्रुत होगया है, वह पास्त्र के भूल तात्पर्य को नहीं समभ सकता, ठीक उसी तरह, जैसे कलछी दाल के रस को नहीं जानती।
- ४५. बसन्तोप ही लक्ष्मीप्राप्ति का मूल है।
- ४६. रोग और यम (मृत्यु) इस वात की प्रतीक्षा नहीं करते कि इसने श्रेय प्राप्त कर लिया है या नहीं। अतः जब तक अपने में सामर्थ्य हो, बम, तभी तक अपने हित का साधन कर लेना चाहिए।
- ४७. तपस्वी साधक तथा विद्वानो को कुत्ते के समान स्वभाववाले मनुष्य ही सदा भूँका करते हैं।
- ४८. लोम धर्म का नाशक होता है।
- ४६ भय और शोक के ससार में सेंकडो-हजारो ही स्थान (कारण) है। परन्तु ये मूढ मनुष्यों को ही दिन-प्रति-दिन प्रभावित करते हैं, ज्ञानी पुरुषों को नहीं।
- ५०. मन में दुख होने पर शरीर भी सन्तप्त होने लगता है, ठीक वैसे ही, जैसे कि तपाया हुआ लोहे का गोला डाल देने पर घडे मे रखा हुआ शीतल जल भी गर्म हो जाता है।
- ५१. वासक्ति हो दुख का मूल कारण है।
- ५२. मृदुता (कोमलता, नम्रता) से कुछ भी असाध्य नहीं है।
- ५३ श्रयोग्य देश तथा अनुपयुक्त काल मे कुछ भी प्रयोजन (कार्य) सिद्ध नहीं हो सकता, अतः कार्यसिद्धि के लिए उपयुक्त देश-काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
- ५४. क्षमा तेजस्वी पुरुषों का तेज है, क्षमा तपस्वियो का ब्रह्म है।

| दो सौ बावन                                                                                                                                   | सूक्ति त्रिवेणी                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ४४. सर्वे हि स्वं समुत्थानमुपजीवन्ति जन्तवः।                                                                                                 | —वन० ३२।७                           |
| ५६. सत्य दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो घृगा।<br>दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र। स ब्राह्मण इति स्मृतः॥                                              |                                     |
| हरथन्त यत्र नागन्द्र । स प्राह्मर्ग इति समृतः ग                                                                                              | १5१1२१                              |
| ५७. सत्य दमः तपो दानमहिंसा धर्मनित्यता।<br>साधकानि सदा पुंसां न जातिर्न कुल नृप ॥                                                            |                                     |
| ५५ प्रक्षीयते घनोद्रेको जनानामविजानताम्।                                                                                                     | —१ <b>८१</b> ४२                     |
|                                                                                                                                              | १६२।२८                              |
| ४६ यस्य कृत्यं न विध्नन्ति शीतमुष्णं भयं रितः।<br>समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पण्डित उच्यते॥                                                    | उद्योगपर्व ३३।१६                    |
| ६०. क्षिप्रं विजानाति चिरं श्रृगोति,<br>विज्ञाय चार्थ अजते न कामात्।<br>नासम्पृष्टो व्युपयुंक्ते परार्थे,<br>तत् प्रज्ञान प्रथमं पण्डितस्य ॥ | उद्यापय २२११८                       |
|                                                                                                                                              |                                     |
| ६१. एकः सम्पन्नमस्नाति वस्ते वासक्च शोभनम् ।<br>योऽसविभज्य भृत्येभ्यः को नृशंसतरस्ततः ॥                                                      |                                     |
|                                                                                                                                              | =================================== |
| ६२. सत्य स्वर्गस्य सोपानम् ।                                                                                                                 | —३३।४७                              |
| ६३. क्षमा गुगो ह्यशक्ताना, शक्ताना भूषग् क्षमा।                                                                                              | <b></b> ₹18€                        |
| ६४. शान्तिखङ्गः करे यस्य, कि करिष्यति दुर्जन ?                                                                                               |                                     |
|                                                                                                                                              | *******                             |

- ४५. सभी प्राणी अपने पुरुषार्थ एवं प्रयत्न के द्वारा ही जीवन घारण करते हैं, जीवनयात्रा चलाते हैं।
- ५६. (नागराज के द्वारा ब्राह्मण की परिभाषा पूछने पर युधिष्ठर ने कहा—) हे नागराज । जिसमे सत्य, दान, क्षमा, शील, क्रूरता का अभाव, तप और दया—ये सद्गुण दिखाई देते हो, वही ब्राह्मण कहा गया है।
- ५७. (युघिष्ठर को सद्गुणो की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में नागराज ने कहा)— राजन् । सत्य, इन्द्रियसयम, तप, दान, बहिंसा और धर्मपरायणता—ये सद्गुण ही सदा मनुष्यो की सिद्धि के हेतु हैं, जाति और कुल नहीं।
- ५ विवेकहीन ग्रजानी मनुष्यो का ऐइवर्य नष्ट हो जाता है।
- ५६. सर्वी और गरमी, भय और अनुराग, सम्पत्ति और दरिद्रता जिस के प्रारव्य कार्य मे विघ्न नहीं डालते, वहीं व्यक्ति पण्डित कहलाता है।
- ६०. विद्वान् पुरुष किसी चालू विषय को देर तक सुनता है, किन्तु शीघ्र हो समभ लेता है। समभक्तर कर्तव्यवृद्धि से पुरुषार्थ मे प्रवृत्त होता है, किसी छिछली कामना से नही। विना पूछे दूसरे के विषय मे व्यर्थ कोई वात नहीं करता है। यह सब पण्डित की मुख्य पहिचान है।
- ६१. जो अपने द्वारा भरण-पोषण के योग्य व्यक्तियों को उचित वितरण किए विना अकेला ही उत्तम भोजन करता है और अच्छे वस्त्र पहनता है, उससे वढ कर और कौन क्रूर होगा?
- ६२. सत्य स्वर्ग का सोपान (सीढी) है।
- ६३. क्षमा असमर्थ मनुष्यो का गुण है, तथा समर्थों का मूषण है।
- ६४. जिसके हाथ मे शान्तिरूपी तलवार है, उसका दुष्ट पुरुष क्या करेंगे ?

\*६५. द्वाविमौ पुरुषी राजन् । स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः । प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान् ॥

-उद्योग० ३३।५८

६६. षड् दोषाः पुरुषेगोह हातव्या भूतिमिच्छता । निद्रा तन्द्रा भयं कोघ ग्रालस्यं दीर्घसूत्रता ॥

<del>---</del> ३३।७८

६७. ग्रर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भायी प्रियवादिनी च। वश्यश्च पुत्रो ऽर्थकरी च विद्या, षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन्॥

-- ३३।५२

६८. ग्रष्टी गुर्गाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कीत्य च दमः श्रुत च। पराक्रमश्चावहुभाषिता च, दान यथाशक्ति कृतज्ञता च।

—३३१६६

६६. यस्तु पक्वमुपादत्ते काले परिरातं फलम् । फलाद् रसं स लभते बीजाच्चैव फल पुनः ॥

—₹**४**1१६

७०. यथा मधु समादत्ते रक्षन् पुष्पारिण षट्पदः। तद्वदर्थान् मनुष्येभ्य आदद्यादिविह्सया।।

--- ३४।१७

७१ सत्येन रक्ष्यते घर्मी विद्या योगेन रक्ष्यते । मृजया रक्ष्यते रूप कुल वृत्तेन रक्ष्यते ॥

---३४।३६

<sup>\*</sup>६५ से ७४ तक विदुरजी का धृतराष्ट्र को नीति उपदेश है।

- ६५ (विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा—) राजन् ! ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं—एक शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और दूसरा निर्धन होने पर भी दान देने वाला।
- ६६. ऐ६वर्य एव उन्नित चाहने वाले पुरुषो को निद्रा, तन्द्रा (ऊँघना), भय, कोघ, बालस्य तथा दीर्घसूत्रता (जल्दी हो जाने वाले काम मे भी अधिक देर लगाने की बादत)—इन छह दुर्गुणो को त्याग देना चाहिए।
- ६७. राजन् । घन की प्राप्ति, नित्य नीरोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्र का आज्ञा के अन्दर रहना, तथा अर्थकरी (श्रमीष्ट प्रयोजन को सिद्ध करने वाली)विद्या-ये छह वाते इस मानव- लोक में सुखदायिनी होती हैं।
- ६८. बुद्धि, कुलीनता, इन्द्रियनिग्रह, शास्त्रज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता—ये म्राठ गुण पुरुष की ख्याति वढाते ।
- ६६. जो समय पर स्वय पके हुए फलो को ग्रहण करता है, समय से पहले कच्चे फलो को नहीं, वह फलो से मधुर रस पाता है और भविष्य मे वीजो को बोकर पुनः फल प्राप्त करता है।
- ७०. जैसे भौरा फूलो की रक्षा करता हुआ ही उनका मधु ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनो को कष्ट दिए बिना ही कर के रूप मे उनसे घन ग्रहण करे।
- ७१. सत्य से घमंं की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित रहती है, सफाई से सुन्दर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है।

| ची मी       | । छुप्पन                                                                                         | सूक्ति त्रिवेणी                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| पा स        | ુ છુવ્યત                                                                                         | व्यापत । नवना                        |
| ७२          | विद्यामदो धनमदस्तृतीयोऽभिजनो मदः।<br>मदा एतेऽवलिप्तानामेत एव सतां दमाः॥                          |                                      |
|             | ·                                                                                                | ह्योग० ३४।४४                         |
| ७३.         | सर्व शीलवता जितम्।                                                                               | 3VIVI0                               |
|             |                                                                                                  | —- <b>३</b> ४।४७                     |
| ৬४          | रोहते सायकैविद्धं वन परजुना हतम्।<br>वाचा दुरुक्त बीभत्स न सरोहति वाक्क्षतम्॥                    |                                      |
|             | -                                                                                                | — ३४।७5                              |
| ७४.         | श्रीमंज्जलात्प्रभवति प्रागलभ्यात्सम्प्रवर्धते।                                                   |                                      |
|             | दाक्ष्यात्तृ कुरुते मूलं संयमात्प्रतितिष्ठति ।।                                                  | <del></del> ३५।५१                    |
|             | <b>C</b>                                                                                         | 47171                                |
| ७६          | न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा,                                                                    |                                      |
|             | न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम् ।<br>नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति,                                 |                                      |
|             | न तत्सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम् ॥                                                                   |                                      |
|             |                                                                                                  | <b>३</b> ५,४८                        |
| ७७          | नष्टप्रज्ञ पापमेव नित्यमारभते पुनः।                                                              |                                      |
|             |                                                                                                  | — ३४१६२                              |
| ওচ          | सुवर्गापुष्पां पृथिवी चिन्वन्ति पुरुषा <u>स्त्रयः।</u><br>शूरुच कृतविद्यरच यरच जानाति सेवितुम्।। |                                      |
|             | Accessed and annual mage                                                                         | Vall V E                             |
| <b>9</b> E. | बुद्धिश्रेष्ठानि कर्माणि                                                                         | —- <b>३</b> ४।७४                     |
|             |                                                                                                  | —३४।७४                               |
| 50.         | ज्ञातयस्तारयन्तीह ज्ञातयो मज्जयन्ति च। सुवृत्तास्तारयन्तीह दुर्वृत्ता मज्जयन्ति च।।              |                                      |
|             |                                                                                                  | ==================================== |
| <b>८</b> १. | श्रकीर्ति विनयो हन्ति, हन्त्यनर्थं पराक्रमः ।<br>हन्ति नित्यंक्षमा क्रोधमाचारो हन्त्यलक्षग्रम् ॥ |                                      |
|             | दासा नाम नाम नामापारा हत्त्वलक्षणम् ॥                                                            | _ 56145                              |
|             |                                                                                                  | \$E185                               |

- ७२. संसार मे तीन मद हैं—विद्या का मद, धन का मद और तीमरा ऊँचे कुल का मद। ये अहकारी पुरुषों के लिए तो मद हैं, परन्तु ये (विद्या, धन और कुलीनता) ही सज्जन पुरुषों के लिए दम के साधन हैं।
- ७३. शीलस्वभाव वाला व्यक्ति सब पर विजय पा लेता है।
- ७४. वाणों से विंघा हुआ तथा फरमें से कटा हुआ वन (वृक्ष) तो फिर अकुरित हो सकता है, किन्तु कटु वचनों के द्वारा वाणी से किया गया भयानक घाव कभी नहीं भरता।
- ७५ शुम कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगल्मता से वह बढती है, चतुरता से जड जमा लेती है, और सयम से सुरक्षित रहती है।
- ७६. जिस सभा में बढ़े-बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं, जो धमं की बात न कहे, वे बढ़े-बूढ़े नहीं, जिसमें सत्य नहीं, वह धमं नहीं, और जो कपट से युक्त हो, वह सत्य नहीं है।
- ७७ जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य सदा पाप ही करता है।
- ७८ शूर-वीर, विद्वान् और सेवाधर्म के ज्ञाता-ये तीन मनुष्य पृथ्वीरूप लता से ऐश्वर्यरूपी सुवर्ण पृष्पो का चयन करते हैं।
- ७६ बुद्धि से विचार कर किये हुए कर्म ही श्रेष्ठ होते हैं।
- ससार में व्यक्ति को जातिभाई ही तराते हैं ग्रोर जाति-भाई ही डुबोते
   भी हैं। जो सदाचारी हैं, वे तो तराते हैं, श्रोर दुराचारी डुबो देते हैं।
- प्रश्. विनयभाव अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोघ का नाश करती है और सदाचार कुलक्षण का अन्त करता है।

| दो सो अट्ठावन                                                                                                         | सूनित त्रिवेणी                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| पर क्लीबस्य हि कुनो राज्य दीर्घसूत्रस्य वा पुनः।                                                                      | —ज्ञान्तिपर्व ८१५                     |
| प्रवात्कुलं प्रभवित घनाद् धर्मः प्रवर्धते ।                                                                           | —==================================== |
| प्तरः शारीर मानस दुःखं योऽतीतमनुशोचित । दुःखेन लभते दुःख द्वावनधीं च विन्दति ॥                                        |                                       |
|                                                                                                                       | १७।१०                                 |
| <ul><li>प्रतोषो वै स्वर्गतम सन्तोषः परमं सुखम् !</li></ul>                                                            |                                       |
| <ul> <li>पुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाऽप्रियम् ।</li> <li>प्राप्तं प्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजितः ॥</li> </ul> | —-२५ <b>।</b> २६                      |
| ५७. ये च मूढतमा लोके ये च बुद्धे परं गता।                                                                             | *****                                 |
| त एवं सुखमेधन्ते मध्यमः विलक्यते जनः॥                                                                                 | —-२ <b>४</b> ।२८                      |
| ८८. जानता तु कृत पापं गुरु सर्वं भवत्युत ।                                                                            | -34184                                |
| म्ह ग्रल्प हि सारभूयिष्ठ कर्मीदारमेव तत्।<br>कृतमेवाकृताच्छे,यो न पापीयोऽस्त्यकर्मगः॥                                 |                                       |
| <b>६०. धर्ममूलाः पुनः प्रजा</b> ः।                                                                                    | 35120-                                |
| ८०. यसमूराा रुगा गणा ।                                                                                                | १३०।३५                                |
| ६१. वैर पचसमुत्थानं तच्च बुष्यन्ति पण्डिताः। स्त्रीकृतं वास्तुज वाग्जं ससापत्नापराघजम्।।                              |                                       |
| •                                                                                                                     | -                                     |
| ६२. बुद्धिसजननो धर्म श्राचारव्च सता सदा।                                                                              |                                       |
|                                                                                                                       | —१४२।५                                |

- प्तर. कायर और आलसी व्यक्ति को राज्य (ऐश्वयँ) कैमे प्राप्त हो सकता है ?
- द ३, धन से कुल की प्रतिष्ठा बढती है और धन से ही धम की वृद्धि होती है।
  - अो मनुष्य अतीत के बीते हुए शारीरिक अथवा मानसिक दु खो के लिए बार-बार शोक करता है, वह एक दुःख से दूसरे दुःख को प्राप्त होता है। उसे दो-दो अनर्थ भोगने पडते हैं।
- मन मे सन्तोप का होना स्वगं की प्राप्ति से भी वढ कर है। सन्तोप ही सबसे बड़ा सुख है।

सुख हो या दु.ख, त्रिय हो या अत्रिय, जब भी जो कुछ भी प्राप्त हो, उसे सहपं स्वीकार कर लेना चाहिए, अपने हृदय को उक्त द्वन्द्वों के समक्ष

- कभी पराजित न होने दें।

  -७. ससार में जो अत्यन्त मूद हैं, अथवा जो बुद्धि से परे पहुँच गये हैं, अर्थात पूर्ण ज्ञानी हो गए हैं, वे ही सुखी होते हैं, वीच के लोग तो कष्ट
- ८८. जान-चूम कर किया हुआ पाप वहुत भारी होता है।
  - हो तो वह महान् ही है। न करने की अपेक्षा कुछ करना अच्छा है, क्योंकि कर्तंब्य कर्म न करने वाले से वढ कर दूमरा कोई पापी नही है।
- ६०. घमं प्रजाकी जड (मूल) है।

ही चठाते हैं।

- ६१. वैर पाँच कारणो से हुआ करता है, इम बात को विद्वान पुरुष अच्छी तरह जानते हैं—१ स्त्री के लिए, २ घर और जमीन के लिए, ३. कठोर वाणी के कारण, ४. जातिगत द्वेष के कारण, और ५ अपराघ के कारण।
- ६२. धर्म और सत्पुरुषो का आचार-व्यवहार—ये बुद्धि से ही प्रकट होते हैं,जाने जाते हैं।

दो सौ साठ मूक्ति त्रिवेणी ६३ उत्थानवीरः पूरुषो वाग्वीरानि घतिष्ठति । ---१५८।१५ ६४. ग्रहिसको ज्ञानतृप्तः स ब्रह्मासनमहीति । -- १ 5 6 1 4 ६५. ग्रहिसा सत्यवचनमान्शस्यं दमो घृगा। एतत् तपो विदुर्धीरा न गरीरस्य शोषगाम् ॥ -- १८६।१८ सर्वे जिह्य मृत्युपदमार्जव ब्रह्मगाः पदम्। एतावाञ ज्ञानविषयः कि प्रलाप करिष्यति ? - 258138 ६७ उपभोगास्तु दानेन, ब्रह्मचर्येगा जीवितम्। —श्रनुशासन पर्वं५७।१० ६८. स्रियते याचमानो वै न जातु स्रियते ददत्। -- **६**014 ६६ ग्रन्नेन सद्ञं दान न भूतं न भविष्यति । - ६३1६ १००. ग्रन्नं प्रांगा नरागा हि सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्। --- ६३।२४ १०१. ग्रमृतं व गवा क्षीरमित्याह त्रिदशाधिपः। ---६६।४६ १०२ मनसा च प्रदीप्तेन ब्रह्मज्ञानजलेन च। स्नाति यो मानमे तीर्थे तत्स्नान तत्त्वदिशनः। -- १०5183 9

- ६३. जो पुरुष उद्योगवीर है, वह कोरे वाग्वीर पुरुषो पर अपना अधिकार जमा लेता है।
- ६४ जो ग्रहिसक है और ज्ञान-विज्ञान से तृप्त है, वही ब्रह्मा के आसन पर बैठने का अधिकारी होता है।
- ६५ किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, क्रूरता को त्याग देना, मन और इन्द्रियों को सयम में रखना तथा सब के प्रति दया भाव रखना—इन्हीं की घीर (ज्ञानी) पुरुषों ने तप माना है। केवल शरीर को सुखाना ही तप नहीं है।
- ६६. सभी प्रकार की कुटिलता मृत्यु का स्थान है और सरलता परब्रह्म की प्राप्ति का स्थान है। मात्र इतना ही ज्ञान का विषय है। और सब तो प्रलापमात्र है, वह क्या काम आएगा ?
- ६७. दान से उपभोग और ब्रह्मचयं से दीर्घायु प्राप्त होता है।
- ६ याचक मर जाता है, किन्तु दाता कभी नहीं मरता।
- ६६ अन्न के समान न कोई दान हुआ है और न होगा।
- १००. अन्न ही मनुष्यों के प्राण हैं, अन्न में ही सब प्रतिष्ठित है।
- १०१. देवराज इन्द्र ने कहा है कि गौओ का दूध अमृत है।
- १०२ जो प्रसन्न एवं शुद्ध मन से ब्रह्मज्ञान रूपी जल के द्वारा मानसतीर्थ मे स्नान करता है, उसका वह स्नान ही तत्वदर्शी ज्ञानी का स्नान माना गया है।

# भगवद्गीता की सूक्तियां

4

१. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कीमारं यौवन जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिर्, घीरस्तत्र न मुह्यति॥

-\* २।१३

२. मात्रास्पर्शास्त् कोन्तेय शीतोष्णमुखदुःखदाः। श्रागमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत ॥

--- 7188 ३. मासमो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। -- २1१६

४. वासांसि जीर्गानि यथा विहाय नवानि गृह् गाति नरोऽपरागि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥

-2122 नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ -२।२३

रैंग्रक क्रमश. अध्याय और श्लोक के सुचक हैं।

## भगवद्गीता की सूक्तियां

#### rigo

- १. जिस प्रकार देहघारी को इस देह मे वचपन के वाद जवानी और जवानी के बाद बुढापा बाता है जसी प्रकार मृत्यु होनेपर देही (आत्मा) को एक देह के वाद दूसरा देह प्राप्त होता रहता है। अतः घीर (ज्ञानी) इस विषय मे मोह नहीं करते।
  - २ हे कुन्तीपुत्र ! सर्दी-गर्मी और सुख-दु'ख के देने वाले ये इन्द्रिय और विषयो के संयोग उत्पत्ति-विनाश शील हैं, अनित्य हैं, इसलिए हे मारत ! तू इन सब को समभाव से सहन कर ।
  - ३. जो असत् है, उस का कभी भाव (अस्तित्व) नहीं होता, और जो सत् है; उसका कभी ग्रभाव (अनस्तित्व) नहीं होता।
  - ४. जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ कर नये वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही देही (जीवात्मा) पुराने शरीरों को छोड़ कर नये शरीरों को ग्रहण करता रहता है।
  - प. इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, और न हवा सुखा सकती है।

| दो सी चौसठ                                                                                                                                                                                                                                                                          | सूक्ति त्रिवेणी |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ६ जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुव जन्म मृतस्य च ।<br>तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्व शोचितुमर्हसि ॥                                                                                                                                                                                      | —-२ <i>1</i> २७ |
| ७. त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन !                                                                                                                                                                                                                                    | — २१४४          |
| <ul> <li>कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।</li> <li>मा कर्मफलहेतुर्भूर्, मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मिंगा।</li> </ul>                                                                                                                                                                    | 211416          |
| <ol> <li>समत्वं योग उच्यते ।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                             | —-२।४७          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —२।४ <b></b>    |
| १०. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।<br>तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्।।                                                                                                                                                                                           | —-२१५०          |
| ११. प्रजहाति यदा कामान् सर्वान्पार्थं मनोगतान् ।<br>श्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥                                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1174            |
| १२ दु खेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेष् विगतस्पृहः ।<br>वीतराग-भय-क्रोधः स्थितधीर्मु निरुच्यते ॥                                                                                                                                                                                            |                 |
| १३. यदा संहरते चायं क्रमोंऽङ्गानीव सर्वशः।<br>इन्द्रियागीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।                                                                                                                                                                                | —- <b>२</b> ।५६ |
| १४. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन.।<br>रसवर्जं रसोऽप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते।                                                                                                                                                                                               | —-२।५८          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7148            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| <ul> <li>१२ दु खेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेप् विगतस्पृहः ।<br/>वीतराग-भय-क्रोधः स्थितधीर्मु निरुच्यते ॥</li> <li>१३. यदा संहरते चायं क्रमोंऽङ्गानीव सर्वज्ञः ।<br/>इन्द्रियागीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥</li> <li>१४. विपया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।</li> </ul> | —-२।५८          |

- ६ जिसने जन्म ग्रहण किया है, उसका मरण निश्चित है, तथा जिसका मरण है उसका जन्म निश्चित है। अत जो अवश्यम्भावी है, अनिवार्य है, उस विषय में सोच-फिक्र करना योग्य नहीं है।
- ७ हे अर्जुन । वेदो का तो मत्त्व, रजस्, तमस्-प्रकृति के इन तीन गुणो का ही विषय है, इसलिए तू तीनो गुणो की सीमा को लांघ कर त्रिगुणातीत (शुद्ध ब्रह्म) होजा।
- तरा श्रिषकार मात्र कमं करने मे ही है, कर्मफल मे कभी नही । अतः
   तू कमं-फल के हेतु से कमं करने वाला न हो । साथ ही तेरी अकर्म मे
   कमं न करने मे भी आसक्ति न हो ।
- समत्व ही योग कहलाता है। अर्थात् हानि लाभ, मुख दु.ख आदि में समभाव रखना, विचलित न होना ही वास्तविक योग है।
- १० समत्वबुद्धि से युक्त होने पर मनुष्य दोनो ही प्रकार के शुभाशुभ (पुण्य और पापरूप) कर्मो के बन्धन से छूट जाता है। इसलिए हे अर्जुन नित्र समत्वरूप झानयोग मे लग जा, समभाव के साथ कुशल कर्मों मे कुशल होने का नाम ही योग है।
- ११. हे अर्जुन ! जब साधक मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओ को त्याग देता है, और आत्मा से आत्मा मे ही सन्तुष्ट रहता है—अर्थात् अपने आप मे मगन रहता है, तो वह स्थितप्रज्ञ (स्थिरिचत्त) कहलाता है।
- १२. जो कभी दु.ख से उद्धिग्न नहीं होता, सुख की कभी स्पृहा नहीं करता, श्रीर जो राग, भय एवं क्रोध से मुक्त है, वहीं ज्ञानी स्थितप्रज्ञ कहलाता है।
- १३. कछुआ सब ओर से अपने अगो को जैसे समेट लेता है, बैसे ही जब साघक सासारिक विषयों से अपनी इन्द्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है— हटा लेता है, तो उसकी प्रजा प्रतिष्ठित हो जाती है।
- १४. निराहार रहने पर इन्द्रिय-दौर्वं व्य के कारण साधक को विषयों के प्रति तात्कालिक पराड्मुखता—उदासीनता तो प्राप्त हो जाती है, परन्तु उन विषयों का रस (राग, सासक्ति) नहीं छूटता है, वह अन्दर में बना ही रहता है। वह रस तो रागद्वेप से विमुक्त परम चैतन्य के दर्शन से ही छूटता है।

| दो सी छियासठ                                                                                                                                  | सूक्ति त्रिवेणी         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| १५. इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हन्ति प्रसभं मनः।                                                                                                   | <del></del> २।६०        |
| १६. घ्यायतो विषयान्पुंस सङ्गस्तेषूपजायते ।<br>सङ्गात्संजायते कामः कामात् क्रोधः प्रजायते ॥                                                    | —-२। <i>६२</i>          |
| १७. क्रोघाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यित ॥                                         | —- <b>२</b> ।६३         |
| १८. प्रसादे सवंदुःखाना हानिरस्योपजायते ।<br>प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥                                                        | —- <b>२</b> ।६५         |
| <ul><li>१६. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।<br/>न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥</li></ul>                                 | <del></del> २।६६        |
| २०. या निशा सर्वभूताना तस्यां जागित सयमी।<br>यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥                                                      | —२।६९                   |
| २१. विहाय कामान् यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः ।<br>निर्ममो निरहकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥<br>२२. न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । | —-२।७ <b>१</b><br>—-३।५ |

- १४. प्रमधन-स्वभाव वाली वलवान् इन्द्रियां कभी-कभी प्रयत्नशील साधक के मन को भी बलात् विषयो की अोर खीच ले जाती हैं।
- १६. विषयो का चिन्तन करने वाले पुरुष का उन विषयों में संग (आसक्ति, राग) हो जाता है, संग से ही उन विषयों को पाने की कामना होती है, और कामना होने से ही (समय पर अमीष्ट विषयों की प्राप्ति न होने पर) फ्रोध (क्षोम) पैदा होता है।
- १७ क्रोध से अत्यन्त मूढता पैदा होती है, मूढता से स्मृतिविश्रम हो जाता है, स्मृतिविश्रम से युद्धि का नाश होता है। और युद्धि का नाश होने पर यह मनुष्य नष्ट हो जाता है, अपनी उच्च स्थिति से गिर जाता है।
- १८. चित्त प्रसन्न होने पर ही सव दु.खो का नाश होता है। चित्त प्रसन्न होने से ही बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात् स्थिर होती है।
- १६. जो युक्त (योगाभ्यासी, विजितेन्द्रिय) नहीं है, उसे बुद्धि (ज्ञान) की प्राप्ति नहीं होती। अयुक्त (योग की साधना से रहित) व्यक्ति मैंथी, प्रमोद करुणा और माध्यस्थ्य भावनाओं से भी रहित होता है। जो भावनाओं से रहित होता है, उसे शान्ति नहीं मिलती। और जो अशान्त है; उसे सुख कैसे मिल सकता है?
- २०. सवंसाघारण प्राणी जिसे रात समभते हैं और सोते रहते हैं, उस समय सयमी मनुष्य जागता रहता है। और जिस समय सामान्य मनुष्य जागते हैं, वह तत्त्वज्ञ साघक के लिए रात है। अर्थात् ज्ञानी जिस सासारिक सुख को दु. इ कहते हैं, उसे ही अज्ञानी ससारी जीव सुख कहते हैं। और जिसे अज्ञानी जीव सुख कहते हैं, उसी सासारिक सुख को ज्ञानी दु'ख कहते हैं।
- २१. जो पुरुष सभी कामनाओं का परित्याग कर स्पृहारहित, ममतारहित तथा अहंकाररहित होकर जीवन व्यतीत करता है, वही शान्ति को प्राप्त होता है।
- २२. निश्चय से कोई भी व्यक्ति क्षणमात्र भी विना कमें किये नही रहसकता।

| दो सौ अडसठ                                                                                            | सूक्ति त्रिवेणी  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| २३ कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य ग्रास्ते मनसा स्मरन्।<br>इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ | <del></del> ३।६  |
| २४ नियत कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।<br>शरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिद्घ्येदकर्मणः॥              | —-३।द            |
| २५. परस्पर भावयन्तः श्रोयः परमवाप्स्यथ ।                                                              | 3188             |
| २६. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारगात्।।       | 3183             |
| २७ असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः।                                                            | 3915-            |
| २८. यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।<br>स यत्प्रमागां कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।।                    | <del></del> ३।२१ |
| २६. कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मिण च कर्म यः।<br>स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्॥        | ,                |
| ३० यस्य सर्वे समारम्भाः कामसकल्पवर्जिताः।<br>ज्ञानाग्निदग्घकर्मागां तमाहुः पण्डितं बुधा ॥             | ४।१८             |
| ३१ यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः।                                                        | 818E             |
| समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वाऽपि न निब्ध्यते ॥                                                           | —४।२२            |
| ३२ श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाद् ज्ञानयज्ञः परंतप ।                                                    |                  |

- २३. जो कर्मेन्द्रियो को तो कर्म करने से रोक लेता है, किन्तु उनके विषयो का मन से स्मरण करता रहता है, उसका वह 'बाचार' मिण्याचार कहलाता है।
- २४. तू शास्त्रविहित कर्तं व्य कमं अवश्य कर, क्योकि कमं न करने से कमं करना ही श्रेष्ठ है। विना कमं किए तो तेरी शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती।
- २४ नि.स्वायंभाव से परस्पर एक दूसरे की उन्नति चाहने वाले, आदर सत्कार करने वाले ही परम कल्याण की प्राप्त होगे।
- २६. जो यज्ञ से अर्थात् अपने न्याय-प्राप्त भोजन मे से दूसरो को यथोचित दान करने से अविष्ठ (वचा हुआ) खाते हैं, वे श्रेष्ठपुरुष सब पापो से मुक्त हो जाते हैं। और जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं,साथियो को दिए विना अकेले ही खाते हैं, वे पापी लोग तो इस प्रकार कोरा पाप ही खाते हैं।
- २७. अनासक्त रह कर कर्म करने वाला पुरुष परम पद को प्राप्त होता है।
- २८. श्रेष्ठजन जो भी-जैसा भी बाचरण करते है, इतर जन भी वैसा ही बाचरण करते हैं। वे जिस वात को प्रामाणिक एवं उचित मानते हैं, दूसरे लोग उन्ही का अनुकरण करते हैं।
- २६. जो मनुष्य कमं मे श्रकमं को और अकमं मे कमं को देखता है, वहीं मनुष्यों मे बुद्धिमान है, योगी है, और सब कुशल कमों का वास्तविक कर्ता है। [निष्काम कमं वस्तुतः अकमं ही है, सकाम अकमं मूलत कमं ही है।]
- ३० जिसके सभी विहित कर्तं व्य कर्म काम-सकल्पो से रहित होते हैं, जिसके सभी सकाम कर्म ज्ञानाग्नि मे जल गए हैं, उस महान् आत्मा को ज्ञानी जन भी पण्डित कहते हैं।
- ३१. जो यथालाभ-सत्तोषी हैं, जो शीतोष्ण आदि द्वन्द्वो से विचलित नही होता, जो मत्सररिहत है, हर्ष-शोक से रिहत होने के कारण जिसके लिए सफला-विफलता दोनो बराबर हैं, वह कमंयोगी कमं करता हुआ भी उनसे नही वैंघता।
- ३२. हे अर्जुन । द्रव्यमय यज्ञो से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है।

| दो सौ सत्तर                                                                                                | सूक्ति त्रिवेणी |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ३३. यथैघासि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥             |                 |
|                                                                                                            | —-४,३७          |
| ३४ न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।                                                                   | ४।३८            |
| ३५ श्रद्धावाल्मिते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परा शान्तिमचिरेगाधिगच्छिति।।                 |                 |
|                                                                                                            | 3F18            |
| ३६. संशयात्मा विनश्यति ।                                                                                   | \$I\$0          |
| ३७. न सुख संशयात्मनः।                                                                                      | \$180           |
| ३८. ज्ञेय स नित्यसन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ।<br>निर्द्वनद्वो हि महावाहो । सुखं बन्घात् प्रमुच्यते ॥ | —-५।३           |
| ३६. न कर्नृ त्वं न कर्मािएा लोकस्य सृजित प्रभु.।<br>न कर्मफलसयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥                    | —ধা१४           |
| ४०. श्रज्ञानेनावृत ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।                                                            |                 |
| or Manager and the Beauty and de                                                                           | —               |
| ४१. विद्या-विनयसंपन्ने द्राह्मशो गवि हस्तिन ।<br>गुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिन ॥                     |                 |
|                                                                                                            |                 |
| ४२. इहैव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः।                                                             | —५।१६           |
|                                                                                                            |                 |

- ३३. हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि सिमधाओ (लकड़ियो) को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञानाग्नि सभी कभों को भस्म कर डालती है।
- ३४ इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है।
- ३५. ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धावान् होना आवश्यक है और उसके साथ इन्द्रियसंयमी भी। ज्ञान प्राप्त होने पर शीघ्र हो शान्ति की प्राप्ति होती है।
- ३६. सशयात्मा (सम्देहशील) व्यक्ति नष्ट हो जाता है, अपने परमार्थ लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है।
- ३७. संशयालु को कभी सुख नही मिलता।
- ३५. हे महावाहो अर्जुन ! जो पुरुप न किसी से द्वेष रखता है, और न किसी तरह की आकाक्षा रखता है, उसे नित्य सन्यासी ही समभना चाहिए। क्योंकि रागद्वेषादि द्वन्द्वों से रहित पुरुष ही सुखपूर्वक संसार-वन्धन से छूट सकता है।
- ३६. ईश्वर न तो ससार के कर्तंच्य का रचियता है, न कर्मों का रचियता है, और न वह कर्मंफल के सयोग की ही रचना करता है। यह सब तो प्रकृति का अपना स्वभाव ही वर्त रहा है।
- ४०. अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है, इसी से सब अज्ञानी प्राणी मोह को प्राप्त होते हैं।
- ४१. जो तत्त्वज्ञानी हैं, वे विद्या एव विनय से युक्त ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते तथा चाण्डाल मे सर्वत्र समदर्शी ही होते हैं, भेदबुद्धि नही रखते।
- ४२. जिनका मन समभाव में स्थित है, उन्होने यहाँ जीते-जी ही संसार को जीत लिया है।

| दो सौ       | बहत्तर                                                                                  | सूक्ति त्रिवेणी |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|             | उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।<br>श्रात्मैव ह्यात्मनो बन्धरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ |                 |
|             |                                                                                         | — ६।५           |
| ४४          | बन्धुरात्मा ऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः।                                          | <del></del> ६।६ |
|             |                                                                                         | <b>41 (</b>     |
|             | नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नत ।<br>न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥   |                 |
|             | •                                                                                       | —= ६११ ६        |
|             | युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।<br>युक्तस्वप्नावबोघस्य योगो भवति दुखहा ॥       |                 |
|             | 5 4                                                                                     | ६।१७            |
| <b>√</b> la | सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।                                                 | ,               |
| 80          | ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ।।                                                 |                 |
|             | इस्ता जागञ्जनातम तजन तजन्या ।।                                                          | ६१२६            |
|             |                                                                                         | (, ( )          |
| <b>४</b> ፍ. | म्रात्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो ऽर्जुन ।<br>सुख वा यदि वा दुखंस योगी परमो मतः॥     |                 |
|             |                                                                                         | — <i>६</i> ।३२  |
| 88.         | श्रसंशयं महावाहो ! मनो दुनिर्ग्रह चलम् ।                                                |                 |
|             | श्रभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येगा च गृह्यते ॥                                            |                 |
|             | 3                                                                                       | ६।३४            |
|             |                                                                                         |                 |
| ५०          | न हि कल्याराकृत् कश्चिद् दुर्गति तात गच्छति ।                                           |                 |
|             |                                                                                         | — <b>६</b> ।४०  |
|             |                                                                                         | •               |
| ११.         | ग्रघ्यात्मविद्या विद्यानाम् ।                                                           |                 |
|             |                                                                                         | १०।३२           |
| ४२.         | निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।                                                |                 |
|             |                                                                                         | ११1 <u>५</u> ६  |
|             |                                                                                         |                 |

- ४३. अपने आप ही अपना उद्घार करो, अपने आप को नीचे न गिराओ, क्योंकि यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है।
- ४४. जिसने अपने आप से अपने आपको जीत लिया है, उसका अपना आत्मा ही अपना बन्धु है।
- ४५. हे अर्जु न । जो बहुत अधिक खाता है या विल्कुल नही खाता, जो बहुत सीता है या विल्कुल नहीं सीता—सदा जागता रहता है, उसकी योग-सामना सिद्ध नहीं हो सकती।
- ४६. जिस का आहार-विहार ठीक (अति से रहित, ययोचित) है, जिसकी चेष्टाएँ क्रियाएँ ठीक हैं, जिसका सोना-जागना ठीक है, उसी को यह दु:सनाशक योग सिद्ध होता है।
- ४७ अनन्त चैतन्य की न्यापक चेतना से युक्त योगी अपने आप को सब में तथा सब को अपने आप में देखता है, वह सबंत्र समदर्शी होता है।
- ४०. हे अर्जुन । अपने-जैसा ही सुख तथा दुःख की जो सब प्राणियों मे समान भाव से देखता है अर्थात् अपने समान ही दूसरों के सुख दुख की अनुमूर्ति करता है, वहीं परमयोगी माना जाता है।
- ४६ हे महाबाहो ! इस में सन्देह नहीं कि मन बढ़ा चचल है, इसका निग्रह कर सकना कठिन है। किन्तु हे कुन्तीपुत्र ! अभ्यास (एकाग्रता की सतत साधना) और वैराग्य (विषयों के प्रति विरक्ति) से यह वश में आ जाता है।
- ५०. हे तात । शुम कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नही होता।
- ५१. विद्याओं में अध्यातम तिद्या ही सर्वेश्रेष्ठ है।
- ५२. हे पाण्डव ! जो सभी प्राणियो के प्रति निर्वेर (वैर से रहित) है, बही मुक्ते प्राप्त कर सकता है।

| धो सौ चीहत्तर                                                                                      | मूक्तं त्रिवंणी |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ५३ यस्मानोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः।<br>हर्पामपंभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः॥       | १२।१५           |
| ५४. निर्मानमोहा जितसगदोषा<br>ग्रघ्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।<br>द्वन्दे विमुक्ताः सुखदुःखसज्ञैर् | -               |
| गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्।।                                                                      | —१५१५           |
| ५५. न तद् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः।<br>यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् घाम परम मम।।              |                 |
| ५६. त्रिविध नरकस्येदं द्वार नाशनमात्मनः।                                                           | १५।६            |
| कामः क्रोघस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्।।                                                    | — <b>१</b> ६।२१ |
| ५७. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत !<br>श्रद्धामयो ऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स.॥      | <u>१७</u> ।३    |
| ५८. ग्रनुद्वेगकरं वाक्य सत्यं प्रियहित च यत्।<br>स्वाध्यायाभ्यसन चैव वाड्मयं तप उच्यते।।           |                 |
| ५६. मन प्रसादः सीम्यत्वं मीनमात्मविनिग्रहः ।<br>भावसंगुद्धिरित्येनत् तपो मानसम्च्यते ॥             | {७।१४           |
| ६० सत्कार-मान-पूजार्थ तपो दभेन चैव तत्।                                                            | १७।१६           |
| क्रियते निदह प्रोक्त राजसं चलमध्युवम् ॥                                                            | १७। <b>१</b> ८  |
| ६१ मूढग्राहेगात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः।<br>परस्योत्मादनार्थं वा तत् तामसमुदाहृतम्।।              | <b> १</b> ७1१ E |
|                                                                                                    | •               |

- ५३ जो न किसी दूसरे प्राणी को उद्धिग्न करता है और न स्वय ही किसी अन्य से उद्धिग्न होता है, जो हपं-शोक से तथा भय और उद्धेग से मुक्त है, वह भक्त मुभ को प्रिय है।
- ५४. जिनका बहकार तथा मोह नष्ट हो गया है, जिन्होने आसक्ति को जीत लिया है, जो अध्यात्मभाव में नित्य निरत हैं, जिन्होने काम भोगों को पूर्ण रूप से त्याग दिया है, जो सुख दु:ख आदि के सभी द्वन्द्वों से मुक्त हैं, वे अभ्रान्त जानीजन अवश्य ही अध्यय—अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं।
- ५५. वहाँ न सूर्यं का प्रकाश है, न चन्द्रमा का और न अग्नि का, जहाँ जाने के बाद फिर लीटना नहीं होता है, वहीं मेरा परम धाम है।
- ५६. काम, क्रोध तथा लोभ-ये तीनो नरक के द्वार हैं तथा श्रात्मा का विनाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनो को छोड देना चाहिए।
- ५७. हे अर्जुन । जैसा व्यक्ति होता है, वैसी हो उसकी श्रद्धा होती है। पुरुष वस्तुत. श्रद्धामय है, जो जैसी श्रद्धा करता है, वह वही (वैसा ही) हो जाता है।
- ५८. उद्धेग (अशान्ति) न करने वाला, प्रिय, हितकारी यथार्थ सत्य भाषण और स्वाध्याय का अभ्यास—ये सब वाणी के तप कहे जाते हैं।
- ४६. मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन, आत्म-निग्रह तथा शुद्ध भावना--ये सब 'मानस' तप कहे जाते हैं।
- ६०. जो तप सत्कार, मान, और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए पाखण्ड भाव से किया जाता है, वह अनिश्चित तथा अस्थिर तप होता है, उसे 'राजस' तप कहते हैं।
- ६१. जो तप मूढ़तापूर्वंक हठ से तथा मन, वचन और शरीर की पीड़ा के सिहत अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह 'तामस' तप कहा जाता है।

| दो सो छियत्तर                                                                                | सूनित त्रिवेणी  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ६२ दातव्यमिति यद् दान दीयतेऽनुपकारिगो । देशे काले च पात्रे च तद् दान सात्विक स्मृतम् ॥       | — <b>१</b> ७।२० |
| ६३. यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिस्य वा पुन ।<br>दीयते च परिक्लिष्टं तद् दान राजस स्मृतम्॥ | <u>१७।२१</u>    |
| ६४. श्रदेशकाले यद् दानमंपात्रेभ्यश्च दोयते।<br>ग्रसत्कृतमवज्ञात तत् तामसमुदाहृतम्।।          | <br>१७।२२       |
| ६५. अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप्त कृत च यत्।                                                  | •               |

ग्रसदित्युच्यते पार्थ ! न च तत्प्रेत्य नो इह ॥

६६ स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धि लभते नरः।

६७. सर्वारम्भा हि दोषेण घूमेनाग्निरिवावृताः।

६ =. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न काक्षति । ६६. ईश्वरः सर्वभूताना हृद्-देशे ऽर्जुन तिष्ठति ।

900

-- १८14४ --- १515१

-- १७१२८

--- 8 = 1 X X

--१वा४५

- ६२ जो दान कर्तं न्य समभ कर एकमात्र 'दान के लिए दान' के भाव से ही दिया जाता है, तथा योग्य देश, काल तथा पात्र का विचार कर अनुपकारी (जिसने अपना कभी कोई उपकार न किया हो तथा भविष्य मे जिन से कभी उपकार की अपेक्षा न हो) को दिया जाता है, वह दान 'सात्विक दान' कहा जाता है।
- ६३ जो दान क्लेशपूर्वंक, बदले की आशा से, फल को हिन्ट में रख कर दिया जाता है, वह दान 'राजस' दान कह्लाता है।
- ६४. जो दान विना सत्कार-सम्मान के अवज्ञापूर्वंक, तथा विना देश काल का विचार किए कुपात्रों को दिया जाता है, वह दान 'तामस' दान कहलाता है।
- ६५. हे अर्जुन । विना श्रद्धा के किया हुशा हवन, दिया हुआ दान, एव तपा हुआ तप, और जो कुछ भी किया हुआ शुम कमें है, वह सब 'श्रसत्' कहलाता है। वह न तो इस लोक मे लामदायक होता है, न मरने के बाद परलोक में।
- ६६. अपने-अपने उचित कमं में लगे रहने से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है।
- ६७. सभी कमों में कुछ-नन्कुछ दोष उसी प्रकार लगा रहता है, जैसे अग्नि के साथ धुग्री। - -
- ६८. जो साधक ब्रह्मभूत-ब्रह्मस्यरूप हो जाता है, वह सदा प्रसन्न रहता है। वह न कभी किसी तरह का सोच करता है, न आकाक्षा।
- ६६. हे अर्जुन । ईरवर सभी प्राणियों के हृदय में विराजता है।

### मनुस्मृति की सूक्तियां

C)

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।
 द्वापरे यज्ञमेवाहुर् दानमेक कलौ युगे ।।

२. बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः ।

३. ग्राचारः परमो धर्मः।

र आपार परमा वसः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥

५. संकल्पमूल कामो वै।

६. एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वं स्व चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

४. विद्वद्भिः सेवितः सद्भिनित्यमद्वेपरागिभिः।

र्अंक क्रमशः अध्याय एव स्लोक के सूचक है।

₹15**६**\*

-- 9184

-21205-

–२।१

---२।३

–२।२०

### मनुस्मृति की सूक्तियां

S

- १ कृत युग में 'तप' मुख्य धमं था, त्रेता में 'ज्ञान', द्वापर में यज्ञ और किलियुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ धमं है।
- २ बुद्धिमानों में मनुष्य सुब से श्रेष्ठ है।
- ३. आचार ही प्रथम एवं श्रेडिट घर्म है।
- ४. रागद्वेष से रहित ज्ञानी सस्पुरुषो द्वारा जो झाचरित है, तथा अपने . नि सदिग्ध अन्तः करण द्वारा अनुप्रेरित है, उसी को वास्तविक धर्म जानिए।
- ४. निश्चय ही काम का मूल सकल्प है।
- ६ इस आर्यदेश भारत मे जन्म लेने वाले , प्रग्रजन्मा , वाह्मण, (सदाचारी . , विद्वान) के पास भूमण्डल के सभी मानव प्रपर्व-अपने योग्य चरित्र की शिक्षा ग्रहण करे।

| दो सौ अस्सी                                                                                                         | सूक्ति त्रिवेणो                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ७. नापुष्टः कस्यचिद् ब्रूयात् ।                                                                                     | —२ <b>।११०</b>                      |
| द. श्रभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः।<br>चत्वारि संप्रवर्धन्ते श्रायुर्विद्या यशो बलम्।।                         | — <b>२।१२</b> १                     |
| <ul> <li>वित्तं बन्धुर्वयः कर्मं विद्या भवति पञ्चमी ।</li> <li>एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद् यदुत्तरम् ॥</li> </ul> |                                     |
|                                                                                                                     | —- २। <b>१</b> ३६                   |
| १० उपाघ्यायान् दशाचार्यं म्राचार्याणां शत पिता ।<br>सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥                         | <b>રા</b> {४५                       |
| ११. प्रज्ञोत्भवति वै बालः।                                                                                          | २।१४३                               |
| १२. न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलित शिरः।<br>यो वै युवाप्यश्रीयानस्तं देवाः स्वविरं विद्यः॥                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                                                                                                     |                                     |
| १३. श्रीहंसयैव भूताना कार्यं श्रोधोऽनुशासनम्।                                                                       | —-<br>सार् <b>यह</b>                |
| १४ वाक् चैव मधुरा क्लक्षिणा प्रयोज्या धर्ममि खता।                                                                   | —श१४६                               |
| १५. नारुन्तुदः स्यादार्तो ऽपि, न परद्रोहकर्मघीः ।                                                                   | २।१६१                               |
| १६. सम्मानाद् बाह्यगो नित्यमुद्धिजेत विषादिव।                                                                       |                                     |
| १७. मवमन्ता विनश्यति ।                                                                                              | ,                                   |
|                                                                                                                     | <del></del> २। <b>१</b> ६३          |

- ७. विना पूछे किसी के बीच मे व्यर्थ नही बोलना चाहिए।
- जो सदा वृद्धो (ज्ञानवृद्ध ग्रादि गुरुजनो) का अभिवादन करता है तथा
   उनकी निकटता से सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश ग्रीर बल —
   ये चारो निरन्तर बढते रहते हैं।
- धन, बायु, कर्म एव विद्या—ये पांची सम्मान के स्थान हैं। किंतु इनमे क्रमशः एक से दूसरा स्थान उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माना गया है।
- १०. दश उपाघ्यायों से एक आचार्य महान है, सौ आचार्यों से एक पिता और हजार पिताओं से एक माता का गौरव अधिक है।
- ११ बस्तुस. अज (मूखं) हो बाल है, घल्पवयस्क नही।
- १२. शिर के बाल पक जाने से ही कोई वृद्ध नहीं माना जाता है। जो युवा-बस्था में भी विद्वान है उसे देवताओं ने स्थविर माना है।
- श्रहिसा की भावना से अनुप्राणित रहकर ही प्राणियो पुर मनुशासन् , करना चाहिए।
- १४. धर्म को इच्छा करने वाले को चाहिए कि वह माधुर्य और स्तेह हो व युक्त वाणी का प्रयोग करें।
- १४. साधक को कोई कितना ही क्यों न कब्ट दे, किन्तु वह विरोधी की हृदय-वेधक किसी गुप्त मर्ग को प्रकटन करे, और न दूसरों के द्रोह का ही कभी विचार करे।
- १६. बिद्वान् सम्मान को विष की तरह समभ कर सदा उससे डरता रहे।
- १७. अपमान करने वाला अपने पाप से स्वय नष्ट हो जाता हैं। 🗀 🗀

| दो सौ वियासी                                                                                                  | ्रस्कित त्रिवेषी  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| १८. परीवादात् खरो भवति श्वा वै भवति निन्दकः।                                                                  | <del></del> २।२०१ |
| १६. बलवानिन्द्रयग्रामो विद्वासमिप कर्षति ।                                                                    | २।२१५             |
| २०. आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता सूर्तिः प्रजापतेः ।<br>माता पृथिव्या सूर्तिस्तु स्राता स्वो सूर्तिरात्मनः ॥ | <b>२</b> ।२२६     |
| २१. श्रन्त्यादि पर धर्मं स्त्रीरत्न दुष्कुलादिष ।                                                             | —<br>             |
| २२. विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् ।<br>ग्रमित्रादपि सद्वृत्तममेध्यादपि काञ्चनम् ॥                   |                   |
| २३. ग्रक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत घनसंचयम् ।                                                                     | —- <b>२</b> ।२३६  |
| २४. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।                                                              | <b>\$</b> 13      |
| २५. शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।                                                                |                   |
| २६. धन्य यशस्यमायुष्य स्वग्यं वा ऽतिथिपूजनात्।                                                                | —=३ <b>।१</b> ०६  |
| २७. सुखार्थी सयतो भवेत् ।                                                                                     | —४। <b>१</b> २    |
| २८. यथा यथा हि पुरुष शास्त्रं समिघगच्छति ।<br>तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥                         | , .,              |
| २६. नाऽघार्मिके वसेद् ग्रामे ।                                                                                |                   |
|                                                                                                               | •                 |

#### मनुस्मृति को सूक्तियां

- १८. गुरुजनो का परिवाद करने वाला मर कर गधा होता है श्रीर निन्दा करने वाला कुला।
- १६. इन्द्रियसमूह वड़ा वलवान् होता है, बतः वह कभी-कभी विद्वान सामक को भी वपनो और खोच लेता है।
- २०. आचार्य ब्रह्मा की प्रतिकृति है, पिता प्रजापित की, माता पृथिवी की तथा श्राता तो साक्षात् अपनी ही प्रतिकृति है।
- २१ चाडाल से भी श्रेष्ठ धमं ग्रहण कर लेना चाहिए और योग्य स्त्री को नीच कुल से भी प्राप्त कर लेना चाहिए।
- २२ विष से भी अमृत, वालक से भी सुमाषित, शत्रु से भी श्रेष्ठचरित्र एव अपवित्र स्थल से भी स्वर्ण प्रहुण कर लेना चाहिए।
- २३. अपने शरीर के स्वास्थ्य को क्षति न पहुँचाते हुए घन का अर्जन करना चाहिए।
- २४. जहां नारी की पूजा (सम्मान) होती है, वहां देवता (दिव्य ऋदि-सिद्धियां) निवास करते हैं।
- २५. जिस कुल में अपमान आदि के कारण कुलबधुएं शोकाकुल रहती हैं, वह कुल शोध हो नष्ट हो जाता है।
- २६. श्रतिधिसत्कार से धन, यश, वायुष्य एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
- २७. सुब को इच्छा रखने वाले को संयम से रहना चाहिए।
- २८. जैसे जैसे पुरुष शास्त्रों का गहरा अम्यास करता जाता है, वैसे वैसे वह उनके रहस्यों को जानता जाता है और उसका शान उज्ज्वल एवं प्रकाश-मान होता जाता है।
- २६. अधार्मिक ग्राम मे निवास नही करना चाहिए।

| दो सी चौरासी                                                                                           | सूक्ति त्रिवेची     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ३०. न कर्म निष्फलं कुर्यान्नायत्यामसुखोदयम्।                                                           | <u></u> ४ ७०        |
| ३१ बाह्ये मुहूर्ते बुघ्येत धर्माथौं चानुचिन्तयेत्।                                                     | \81E7               |
| ३२. सत्य ब्रूयात् प्रिय ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।<br>प्रिय च नानृतं द्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ | ४।१३ <b>=</b>       |
| ३३. शुष्कवैर विवाद च न कुर्यात्केनचित् सह।                                                             | ×1836               |
| ३४. सर्वं परवश दुःखं सर्वमात्मवश सुखम् ।<br>एतद् विद्यात् समासेन लक्षण सुखदु खयोः ॥                    |                     |
| ३५. सर्वेषामेव दानाना ब्रह्मदानं विशिष्यते ।                                                           | <b>४</b> ।२३३       |
| ३६. योऽचित प्रतिगृह् गाति ददात्यचितमेव च ।<br>ताबुभौ गच्छतः स्वर्गं नरकं तु विपर्यये ॥                 |                     |
| ३७. तप क्षरति विस्मयात्दानं च परिकीर्तनात्।                                                            |                     |
| ३८. एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति ।                                                           | —४।२५=              |
| ३६. यावन्ति पशुरोमाणि तावत् कृत्वेह मारणम् ।<br>वृथा पशुष्टनः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनि ॥       | - <del> 4</del> 185 |
| ४०. मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मासिमहाद्म्यहम् ।<br>एतन्मासस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिराः ॥            | <b>a</b> lkk        |
|                                                                                                        | 4144                |

- ३०. जो कर्म यूं ही तिनके तोडने आदि के रूप में निष्फल अर्थात् उद्देश्यहीन हो, व्यर्थ हो, बौर जो भविष्य में दुख प्रद हो, वह कर्म कभी नहीं करना पाहिए।
- ३१. प्रातः काल बाह्यमुहूर्त मे जाग कर घर्म और अर्थ का चिन्तन करना बाहिए।
- ३२. मत्य और प्रिय बोले, अप्रिय सत्य न बोले, प्रिय भी यदि असत्य हो तो न बोले—यह सनातन (शाश्वत) धर्म है !
- ३३. शुष्क (निष्प्रयोजन) वैर और विवाद किसो के भी साथ नही करना चाहिए।
- ३४. "जो कमं एव बात पराघीन है, पराये वशमे है, वह सब दुख है, और जो अपने अघीन है, अपने वश मे है, वह सब सुख है।" यह सुख दुख का सिक्षप्त लक्षण है।
- ३५ सब दानो में ज्ञान का दान ही श्रेष्ठ दान है।
- ३६. जो सत्कार-सम्मान के साथ दान देता है और जो सत्कार-सम्मान के साथ ही दान लेता है, दोनों ही स्वर्ग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जो प्रपमान के साथ दान देते और लेते हैं, वे मर कर नरक में जाते हैं।
- ३७. बहकार से तप स्नीण (नष्ट) हो जाता है, और इघर उघर कहने से दान सीण अर्थात् फलहोन हो जाता है।
- ३८. जो साधक निर्जन एकान्त प्रदेश मे एकाकी आत्मस्वरूप का चिन्तन करता है, वह परमश्रेय (मोक्ष) को प्राप्त करता है।
- ३१. जो व्यक्ति निरथंक (निरपराध) ही पशु की हत्या करता है, वह पशु के शरीर पर जितने रोम हैं, उतनी ही वार जन्म-जन्म में प्रतिघात (मारण) को प्राप्त होता रहेगा, अर्थात् दूसरो के द्वारा मारा जाएगा।
- ४०. "मैं यहाँ पर जिसका मास खाता हूँ, मुक्तको भी वह (मा-सः) पर लोक मे खायेगा।"-मनीषी विद्वान् मास की यह मौलिक परिभाषा (मांसत्व) बतलाते हैं।

| दो सौ छियासी                                                                                              | सूक्ति त्रिवेणी           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ४१. सर्वेषामेव शीचानामर्थशीचं पर स्मृतम् ।<br>यो ऽर्थे शुचिहि स शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः॥              | — <u>५</u> ।१०६           |
| ४२ क्षान्त्या शुद्घ्यन्ति विद्वास ।                                                                       | —५११०७                    |
| ४३. श्रद्भिर्गात्रािण शुघ्यन्ति मनः सत्येन शुघ्यति ।<br>विद्यातपोभ्या भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुघ्यति ।। | H10-0                     |
| ४४. सदा प्रहृष्टया भाव्य गृहकार्येषु दक्षया।                                                              | —- ५।१०६<br><b>५</b> ।१५० |
| ४५ दृष्टिपूतं न्यसेत्पाद वस्त्रपूत जलं पिबेत् ।<br>सत्यपूतां वदेद् वाचं मन पूतं समाचरेत् ।।               | 3113                      |
| तत्वद्वता वयपु वाच वच दूत सवावरत् ।                                                                       | ६।४६                      |
| ४६. नावमन्येत कञ्चन ।                                                                                     | —-६१४७                    |
| ४८. ग्रलाभे न विषादी स्याल्लाभे चैव न हर्षयेत्।                                                           | —६।५७                     |
| ४८ इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च।  ग्रहिंसया च भूतानाममृतत्त्वाय कल्पते ॥                         |                           |
| ४६. न लिङ्गं धर्मकारगम् ।                                                                                 | —-६।६०                    |
| ५०. सम्यग्दर्शनसम्पन्नः कर्मभिर्न निबध्यते ।                                                              | ६।६६                      |
|                                                                                                           | —-६ <b>।७४</b>            |

- ४१. संसार के समस्त शोचो (शुद्धियो) मे अयंशोच (न्याय से उपार्जित घन) हो श्रेष्ठ शोच (उत्कृष्ट शुद्धि) है। जो अयंशोच से युक्त है, वही बस्तुतः शुद्ध हैं। मिट्टी और पानी की शुद्धि वस्तुतः कोई शुद्धि नहीं है।
- ४२. विद्वान समा से ही पवित्र-शुद्ध होते हैं।
- ४३. जल से शरीर शुद्ध होता है, सत्य में मन, विद्या और तप से आत्मा तथा ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है।
- ४४. गृहवधू को सदा प्रसन्न एवं गृहकार्य मे दक्ष रहना चाहिए।
- ४५. दृष्टि से शोधन कर (छानकर) मूमि पर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से शोधन कर जल पीना चाहिए, सत्य से शोधन कर वाणी बोलनी चाहिए तथा प्रत्येक कार्यं को पहले मनन-चिन्तन से शोधन कर पश्चात् आचरण में लेना चाहिए।
- ४६. किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए।
  - ४७. बसाम (इच्छित बस्तु न मिलने पर) में शोकाकुल नही होना चाहिए और लाभ में अधिक फूल उठना नहीं चाहिए।
  - ४८. इन्द्रियों के निग्रह से, रागद्वेष को विजय करने से और प्राणिमात्र के प्रति बहिसक रहने से साधक अमृतत्व के योग्य होता है अर्थात् भमरता प्राप्त करता है।
- ४६ विभिन्न प्रकार की साप्रदायिक वेश-भूषा धर्म का हेतु नही है।
- ४०. सम्यग्दर्शन (आत्मसाक्षात्कार) से सम्पन्न साधक कमें से बद्ध नहीं होता।

| दो सी नन्त्रे                                                                                    | सूक्ति त्रिवेणी |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ६३. एक एव सुहृद्घर्मी निघनेप्यनुयाति यः।<br>गरीरेग् समं नाग सर्वमन्यद्धि गच्छति।।                | 51१७            |
| ६४. श्राकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च।<br>नेत्र-वक्त्र-विकारैण्व गृह्यते उन्तर्गतं मनः॥  | 51२६            |
| ६५. सत्येन पूयते साक्षी घर्मः सत्येन वर्घते ।                                                    | —- 515 ३        |
| ६६. ग्रात्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः।                                               |                 |
| ६७. न वृथा जपथ कुर्यात्।                                                                         | =1888           |
| ६८. यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेगा दुहिता समा।                                                    | of \$13—        |
| ६६. राजा हि युगमुच्यते ।                                                                         | 61308           |
| ७०. ग्रहिंसा सत्यमस्तेयं जीचिमिन्द्रियनिग्रहः ।<br>एत सामासिकं घर्मं चातुर्वण्येंऽब्रवीन्मनुः ।। |                 |
| ७१. शूद्रो त्राह्मणतामेति त्राह्मणञ्चीत शूद्रताम्।                                               | —-१०।६३         |
| ७२. स्ववीर्यं वलवत्तरम् ।                                                                        | १०१६४           |
| ७३. कृत्वा पापं हि सतप्य तस्मात्पापात् प्रमुच्यते ।                                              | ११।३२           |
| ७४. तपोमूलिमदं सर्वं दैवमानुपक सुखम्।                                                            | 8 8 1 7 3 9     |
|                                                                                                  | ११।२३५          |

- ६३. घमं ही मनुष्य का एकमात्र वह सखा है, जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाता है। अन्य सब कुछ तो शरीर के साथ यहाँ पर ही नष्ट हो जाता है।
- ६४ आकार (रोमाञ्चआदि) से, इंगित (इघर उघर देखने) से, गित, चेष्टा, वाणी एव नेत्र और मुख के वदलते हुए मावो से, मन मे रहे हुए विचारो का पता लग सकता है।
- ६४ सत्य से ही साक्षी (गवाह) पवित्र होता है। सत्य से ही घर्म की अभि-वृद्धि होती है।
- ६६. कर्तं व्याकर्तं व्य के निर्ण्य के लिए आत्मा ही आत्मा का साक्षी है, आत्मा ही आत्मा की गति है।
- ६७. हर किसी वात पर व्यर्थ ही शपय नही खानी चाहिए।
- ६८. पिता के लिए पुत्र आत्म-तुल्य (अपने वरावर) होता है और पुत्री पुत्र-तुल्य (पुत्र के समान)।
- ६६. वस्तुतः राजा ही युग का निर्माता होता है।
- ७०. अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शौच (पवित्रता), इन्द्रिय-निग्रह—संक्षेप मे घर्म का यह स्वरूप चारो ही वर्णों के लिए मनु ने कथन किया है।
- ७१. अच्छे ग्राचरण से शूद्र ब्राह्मण हो सकता है और बुरे आचरण से ब्राह्मण शूद्र !
- ७२. अपना वीर्य (सामध्यं) ही सब से श्रेष्ठ बल है।
- ७३. कृत पाप के लिए सच्चे मन से पश्चात्ताप कर लेने से प्राणी पाप से छूट जाता है।
- ७४. मनुष्यो और देवताओं के सभी सुखों का मूल ता है।

| दो सौ अठामी                                                                                          | सूर्कि त्रिवेणी    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ५१ धृति क्षमा दमोऽस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः।<br>धीविद्या सत्यमक्रोघो दशक धर्मलक्षग्रम्।।           | <b>६</b> ।६२       |
| ५२. दुर्लभो हि श्वचिर्नरः।                                                                           | - <del>७।२</del> २ |
| ५३. दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।                                                     | 6182               |
| ५४. जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः ।                                                  | 918 <b>Y</b>       |
| ५५. व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते ।                                                        | ७। <b>५</b> ३      |
| ४६. भ्रलव्वं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः।<br>रक्षितं वद्धं येच्चैव वृद्धं पात्रेप निक्षिपेत्॥ |                    |
| ५०. वकविचन्तयेदर्थान् सिहवच्च पराक्रमेत्।                                                            | - —vilox           |
| ४८ तीक्ष्णरुचैव मृदुरुचैव राजा भवति समतः।                                                            | <b>UI</b> ₹¥0      |
| ४६. क्षत्रियस्य परो धर्मः प्रजानामेव पालनम्।                                                         |                    |
| ६०. आपदर्थं घन रक्षेद दारान् रक्षेद् धनैरिप ।                                                        | ७१२१२              |
| ६१. म्रात्मानं सततं रक्षेत्।                                                                         | —७।२ <b>१</b> २    |
| ६२. घमं एव हतो हन्ति घमों रक्षति रक्षितः।                                                            | <u></u> 518%       |

- ५१. धैयं, क्षमा, दम (मन.संयम तथा तितिक्षा), ग्रस्तेय, शौच (पवित्रता), इन्द्रिय-निग्रह, घो (तत्वज्ञान), विद्या (आत्मज्ञान), सत्य और अक्रोध-(क्रोघ के हेतु होने पर भी क्रोघ न करना)—ये दस घमं के लक्षण हैं।
- ५२ मूलतः स्वभाव से विशुद्ध मनुष्य का मिलना कठिन है।
- ५३ दण्ड ही समग्र प्रजा का शासन एव संरक्षण करता है।
- ५४ जितेन्द्रिय शासक ही प्रजा को अपने वश में कर सकता है।
- ४४. दुर्घंसन एव मृत्यु-इन दोनो मे दुर्घंसन ही अधिक कष्टप्रद है।
- ५६ म्रप्राप्त ऐश्वयं को प्राप्त करने का सकल्प करें, प्राप्त ऐश्वयं की प्रयत्त-पूर्वक रक्षा करे। सुरक्षित ऐश्वयं को बढाते रहे तथा बढे हुए ऐश्वयं को घर्म एवं राष्ट्र के लिए उचित रूप से अपित करें।
- ५७. वगुले के समान एकाग्रता से अपने प्राप्तव्य लक्ष्य का चिन्तन करना चाहिए तथा सिंह के समान साहस के साथ पराक्रम करना चाहिए।
- ५८. जो शासक आवश्यकतानुसार समय पर कठोर भी होता है एव मृदु भी, वही मब को मान्य होता है।
- ४६. प्रजा का पालन करना ही क्षत्रिय का सब से बडा धर्म है।
- ६० आपत्ति निवारण के लिए घन संगृहीत करके रखना चाहिए। धर्मपत्नी की रक्षा के लिए समय पर घन का मोह भी त्याग देना चाहिए।
- ६१. मनुष्य को अपने आत्म-गौरव एव व्यक्तित्त्व की निरन्तर रक्षा करनी चाहिए।
- ६२. जो धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसे नष्ट कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।

| द्यो सौ नव्वे                                                                                  | सूक्ति त्रिवेणी           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ६३. एक एव सुहृद्धर्मी निधनेष्यनुयाति यः।<br>शरीरेण सम नाश सर्वमन्यद्धि गच्छति।।                | <del></del> 51१७          |
| ६४. भ्राकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषितेन च।<br>नेत्र-वक्त्र-विकारैशव गृह्यते उन्तर्गतं मनः॥ | द।२६                      |
| ६५ सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते ।                                                   | <del></del> दा <b>द</b> ३ |
| ६६. ग्रात्मैव ह्यात्मन साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः।                                              | =I=X                      |
| ६७. न वृथा शपथ कुर्यात्।                                                                       | =।१११                     |
| ६८ यथैवात्मा तथा पुत्र पुत्रेगा दुहिता समा।                                                    | -61830                    |
| ६६. राजा हि युगमुच्यते ।                                                                       | 90513-                    |
| ७०. अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः ।<br>एत सामासिकं घमं चातुर्वण्येंऽब्रवीन्मनुः ॥    | १०।६३                     |
| ७१. शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्।                                            | १०।६५                     |
| ७२. स्ववीर्यं वलवत्तरम् ।                                                                      | —११।३२                    |
| ७३. कृत्वा पापं हि सतप्य तस्मात्पापात् प्रमुच्यते ।                                            | १११२३०                    |
| ७४. तपोमूलमिदं सर्वं दैवमानुषक सुखम् ।                                                         | —११ <b>।</b> २३५          |

- ६३. धर्मं हो मनुष्य का एकमात्र वह सखा है, जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाता है। अन्य सब कुछ तो शरीर के साथ यहाँ पर ही नष्ट हो जाता है।
- ६४ आकार (रोमाञ्चआदि) से, इंगित (इघर उघर देखने) से, गित, चेप्टा, वाणी एव नेत्र और मुख के तदलते हुए भावों से, मन में रहे हुए विचारों का पता लग सकता है।
- ६४. सत्य से ही साक्षी (गवाह) पिवय होता है। सत्य से ही धर्म की अभि-वृद्धि होती है।
- ६६. कर्तं व्याकरं व्य के निर्णय के लिए आत्मा ही आत्मा का साक्षी है, आत्मा ही आत्मा की गति है।
- ६७. हर किसी वात पर व्यर्थ ही शपय नही खानी चाहिए।
- ६८ पिता के लिए पुत्र आहम-तुल्य (अपने वराबर) होता है और पुत्री पुत्र-तुल्य (पुत्र के समान)।
- ६६. वस्तुत. राजा ही युग का निर्माता होता है।
- ७०. अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शौच (पिवत्रता), इन्द्रिय-निग्रह—संक्षेप मे घर्म का यह स्वरूप चारो ही वर्णों के लिए मनु ने कथन किया है।
- ७१. अच्छे श्राचरण से शूद्र ब्राह्मण हो सकता है और बुरे आचरण से ब्राह्मण शूद्र !
- ७२. अपना वीर्य (सामध्यं) ही सव से श्रेष्ठ बल है।
- ७३. कृत पाप के लिए सच्चे मन से पश्चात्ताप कर लेने से प्राणी पाप से छूट जाता है।
- ७४. मनुष्यो और देवताओं के सभी सुखों का मूल ता है।

७६ यद् दुस्तर यद् दुरापं यद् दुर्गं यच्च दुष्करम्। सर्वं तत् तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्॥

-- ११1२३

-- १२1२

-- १२1१०

- 27128

सव तत् तपसा सान्य तपा हि दुरातकमम् ॥
७७ सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञान रागद्वेषौ रजः स्मृतः।

७८ ग्रज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो घारिगो वराः। घारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः॥

७६. ग्रात्मैव देवताः सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थितम्।

- ७५ ब्राह्मग का तप जान है, और क्षत्रिय का तप दुर्वल की रक्षा करना है।
- ७६ जो दुस्तर है, दुष्प्राप्य है (किठनता से प्राप्त होने जैसा है), दुर्गम है, और दुष्कर है, वह सब तप मे साधा जा सकता है। साधना क्षेत्र मे तप एक दुर्ल धन शक्ति है, श्रर्थात् तप से सभी किठनताओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है।
- ७७. ज्ञान सत्त्व गुण है, रागद्वेप रजोगुण है और अज्ञान तमोगुण है।
- म. अज्ञानी मूर्ज में शास्त्र पढने वाला श्रेष्ठ है, पढने वाले से शास्त्र को समृति में धारण करने वाला, धारण करने वाले से शास्त्र के मर्म को समभने वाला ज्ञानी, और ज्ञानी से भी उस पर आचरण करनेवाला श्रेष्ठ है।
- ७६. आत्मा सर्वदेव स्वरूप है अर्थात् सभी दिन्य-शक्तियो का केन्द्र है। आत्मा में ही सब कुछ अवस्थित है।

## स्वित करण

S)

१. न दुरुक्ताय स्पृहयेत्।

२. सत्यं ततान सूर्यः ।

३. उदीध्वं जीवो ग्रसुर्न ग्रागादप,

प्रागात् तम या ज्योतिरेति।

४. ऋतस्य घीतिवृजिनानि हन्ति।

५. निन्दितारो निन्द्यासो भवन्तु ।

६. इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं, न स्वप्नाय स्पृहयन्ति,

यन्ति प्रमादमतन्द्राः ।

७. यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिंल्लोके स्वहितम् ।

तस्मिन् मा घेहि पवमानामृते लोके श्रक्षिते ।।

-- 618310

--ऋग्वेद १।४१।६

-शिश्वधार

---१।११३।१६

--४।३३।८

--- 11714

--- 517185

## सूवित करा

E.

- १. कभी किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिए।
- २. सूर्यं (तेजस्वी आत्मा) ही सत्य का प्रसार कर सकता है।
- मनुष्यो, उठो । जीवनणिक्त का स्रोत प्राण सिक्रय हो गया है । अन्वकार चला गया है, आलोक आ गया है ।
- ४. सत्य की बुद्धि पापो को नष्ट कर डालती है।
- ५ निन्दक लोग आखिर स्वयं ही निन्दित हो जाते हैं।
- ६ देवता सोम छानने वाले पुरुषार्थी को चाहते हैं, सोते रहने वाले आलसी को नहीं । आलस्य से मुक्त कर्मठ व्यक्ति ही जीवन का वास्तविक प्रमोद-आनन्द प्राप्त करते हैं ।
- ७ जहाँ ज्योति निरन्तर रहती है, और जिस लोक मे सुख निरन्तर स्थित है, उस पवित्र, अमृत, अक्षूण्ण लोक में मुक्ते स्थापित कीजिए।

| दो सौ छियानवे                                                        | सूक्ति त्रिवेणी   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| प्त. ग्रपानक्षासो बिधरा ग्रहासत ।<br>ऋतस्य पन्या न तरन्ति दुष्कृतः ॥ | — ६।७३।६          |
| ६. मृत्योः पदं योपयन्तो यदैत ।                                       | १०।१८।२           |
| १०. प्राञ्चो ग्रगाम नृतये हसाय ।                                     | १०।१८।३           |
| ११. आकृति सत्या मनसो मे अस्तु।                                       | १०।१२८।४          |
| १२. उत देवा भ्रवहित देवा उन्नयथा पुनः।                               | १०।१३७।१          |
| १३. भद्र वैवस्वते चक्षुः ।                                           | १०1१६४।२          |
| १४. मय्येवास्तु मिय श्रुतम् ।                                        | ग्रयवंवेद १।१२    |
| १५. विद्वानुदयनं पथः।                                                |                   |
| १६. भ्रयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः।                              | —-५।३७।१७         |
| १७. ग्रहमस्मि यशस्तमः।                                               | —-६। <b>५</b> ८।३ |
| १८. श्रारमस्वेमाममृतस्य श्नुष्टिम् ।                                 | —वारा१            |
| १६. मधु जनिपीय मधु विश्विय।                                          | 818188            |

- अन्धे और वहरे अर्थात् सत्य के दर्शन एवं श्रवण से रिहत व्यक्ति ज्योति-पथ से श्रव्ट हो जाते हैं। दुष्कर्मी व्यक्ति सत्य के मार्ग को पार (तय) नहीं कर सकते।
- ६. आओ, मीत के निशान को मिटाते हुए आओ।
- आबो, बागे वहें, नाचें बोर हेंसें।
- ११. मेरे मन की भावना पूर्ण हो।
- १२. हे दिव्य आत्माओ । वया हुआ यदि यह नीचे गिर गया है, तुम इसे फिर ऊँचा उठाओ, उन्नत करो।
- १६. मलाई, मानो, सूर्य की आंख है।
- १४ मेरा वास्त्राच्यन मुक्त में खूब गहराई से प्रतिष्ठित होता रहे।
- १५. अम्यूदय के मार्ग को पहचानने वाले बनो।
- १६. यह लोक देवताओं को भी प्रिय है। यहाँ पराजय का क्या काम ?
- १७. मैं (आत्मा) सब से बढ़ कर महिमा वाला हूँ।
- १८. यह (जीवन) अमृत की लड़ी है। इसे अच्छी तरह मजवूती से पकड़े रखो।
- १६. में मधु (मिठास) को पैदा करूँ, में मधु को आगे बढाऊँ।

| वो सौ | अट्टानवे                                                                                             | सूनित निवेषी     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| २०.   | यद् वदामि मधुमत् तद् वदामि ।                                                                         | — १२।१।५५        |
| २१.   | सर्वमेव शमस्तु नः।                                                                                   | 781817           |
| २२.   | श्रयुतो Sहं सर्वः ।                                                                                  | १६१५११           |
| २३.   | हयेन एव भूत्वा सुवर्ग लोक पति । —तैत्तिरीय सहित                                                      | र साक्षा ११११    |
| २४.   | सर्वस्य वा म्रहं मित्रमस्मि ।                                                                        | —६।४।५।१         |
| २५.   | म्रहंकारग्रहान्मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते ।<br>—म्रध्यात्म                                               | गिपनिषद् ११      |
| २६.   | वासनाप्रक्षयो मोक्षः ।                                                                               | <b>१</b> २       |
| २७.   | फलोदयः कियापूर्वो निष्कियो न हि कुत्रचित्।                                                           | <b>४</b> ६       |
| २८.   | भारो विवेकिन शास्त्र, भारो ज्ञानं च रागिगाः।<br>ग्रशान्तस्य मनो भारं, भारो ऽनात्मविदो वपुः॥<br>—महोष | ्<br>।निषद् ३।१५ |
| २६.   | . पदं करोत्यलड्घ्ये ऽपि तृष्ता ऽपि फलमीहते ।<br>चिरं तिष्ठति नैकत्र तृष्णा चपलमर्कटी ॥               | <del></del> ३।२३ |
| ३०    | . देहो ऽहमिति संकल्पो महत्संसार उच्यते ।<br>—तेजोबिन्                                                | रूपनिवद् ४।६     |

- २०. में जो भी कुछ कहूँ, मधुर कहूँ।
- २१] हम सब के लिए सभी कुछ शान्तिकारी हो।
- २२. में पूर्ण रूप से अहीन हूँ।
- २३. ध्येन बन कर ही प्रणीत् क्येन के समान अपने लक्ष्य के प्रति शीघ्र भजट्टा मार उड़ान करने वाला सावक ही स्वर्ग पर आरोहण कर सकता है।
- २४. में सब प्राणिजगत् का मिष हूं !
- २५. अहंकार की पकड़ से मुक्त मनुष्य ही आत्म स्वरूप की प्राप्त करता है।
- २६ वासना का नाश ही मोक्ष है।
- २७. प्रत्येक फल का उदय क्रियापूर्वक ही होता है, विना क्रिया के कही भी कोई भी फल नहीं होता।
- २८ विवेकी-ज्ञानी के लिए शास्त्र भार (वोक्क) है, रागद्वेष से युक्त पुरुष के लिए ज्ञान (ज्ञास्त्रों का पाण्डित्य) भार है, अशान्त व्यक्ति के लिए मन भार है और आत्मज्ञान से हीन मनुष्य के लिए यह देह भी भार-स्वरूप है।
- २६. यह तृष्णारूपी चंचल बंदिरया दुरूह स्थान में भी अपना पाँच टिकाने को उद्यत है, तृष्त हो चुकने पर भी विभिन्न फलो की कामना करती है, और अधिक देर तक किसी एक स्थान पर ठहरती भी नही है।
- ३०. 'मैं देह हूँ' यह संकल्प ही सब से बड़ा ससार है।

३२. देहस्य पच दोषा भवन्ति, काम-क्रोध-नि श्वास-भय-निद्राः । तन्निरासस्तु नि संकल्प-क्षमा-लघ्वाहारा ऽप्रमादता-तत्त्वसेवनम् ।

—मण्डल ब्राह्मणोपनिषद् १।२

--- 4165

३३. येनासन विजितं जगत्त्रयं तेन विजितम् ।
—शाण्डिल्योपनिषद् ३।१२

३४ प्रतिष्ठा सूकरीविष्ठा।
—नारदपरिव्राजकोपनिषद् ४।३०

३५. हे पदे वन्धमोक्षाय निर्ममेति ममेति च ।
—पैङ्गत उपनिषद् ४।२४

३६. गवामनेकवर्णाना क्षीरस्याप्येकवर्णता । क्षीरवत् पश्यते ज्ञानं लिङ्गिनस्तु गवां यथा ॥ —ब्रह्मविन्दूपनिषद् १६

३७. घृतिमव पयसि निगूढ, भूते भूते च वसित विज्ञानम्। बततं मन्ययितव्य, मनसा मन्थानभूतेन ॥

३८. ग्रपकारिंगि कोपश्चेत्कोपे कोपः कथ न ते ?
—याज्ञवल्योपनिषद् २६

३६. न क्षीणा वासना याविच्चतं तावन्न शाम्यति । —श्रम्नपूर्णीयनिषद् ४।७६

४०. भ्रन्तः सर्वपरित्यागी वहिः कुरु यथा ऽगतम्।

--- 41888

-- 30

- ३१ मन ही समग्र जगत् है।
- ३२. काम, क्रोध, स्वास, भय और निद्रा—ये शरीर के पाँच दोष हैं। संकल्परहितता, क्षमा, अल्पाहार, अप्रमत्तता और तत्विन्तन-ये उक्त दोषों को दूर करने के उपाय हैं।
- ३३ जिसने आसन जीत लिया, उसने तीनो लोक जीत लिए।
- ३४ साधक के लिए प्रतिष्ठा सूकर के मल के समान है।
- ३४. वन्च और मोक्ष के कारण दो ही पद हैं—'मम'—'मेरापन' वन्च का कारण है, और 'निर्मम'—'मेरा कुछ नहीं'—यह मोक्ष का कारण है।
- ३६ जिस प्रकार अलग-अलग रग-रूप वाली गायो का दूघ एक ही रंग का सफेद होता है, उसी प्रकार विभिन्न वेश एव क्रिया काण्ड वाले सप्रदायों का तत्वज्ञान दूध के समान एक जैसा ही कल्याणकारी होता है।
- ३७. जिस तरह दूघ में घृत (घो) निहित होता है, उसी तरह हर एक प्राणी के अन्दर चिन्मय ब्रह्म स्थित है। जिस तरह दूघ को मथने से घी प्राप्त किया जाता है, वैसे ही मनन-चिन्तन रूप मथानी से मन्थन कर चिन्मय (ज्ञान स्वरूप) ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है।
- ३८. यदि तू श्रपकार करने वाले पर क्रोध करता है, तो क्रोध पर ही क्रोध क्यो नहीं करता, जो सब से अधि अपकार करने वाला है।
- ३६. जब तक वासना क्षीण नहीं होती, तव तक चित्त शान्त नहीं हो सकता।
- ४० अन्दर में सब का परित्याग करके बाहर मे जैसा उचित सम्मे, वैसा

- ४१. ब्रह्म अपने स्वस्वरूप का ही स्वयं उपभोग करता है, उसका भोज्य उससे पृथक कुछ नहीं है।
- ४२. जिस पक्ष मे घमं होता है, उसी पक्ष की विजय होती है।
- ४२. कोमल उपाय से फुछ भी असाध्य नहीं है, अत. कोमल ही सब से अधिक तीक्षण माना गया है।
- ४४. बुद्धिमान की मुजाएँ बहुत वडी (लम्बी) होती हैं, (अतः वह दूर के कार्यों का भी सरलता से सम्पादन कर सकता है)।
- ४५. मृत्यु सारे जगत को सब बोर मार रही है, बुढापे ने इसे घेर रखा है।
- ४६. उपभोग के साधनों से विचित होने पर भी मनुष्य अपने आप को होन न समभे । चाण्डाल की योनि में भी यदि मनुष्य जन्म प्राप्त हो, तो भी वह मानवेतर प्राणियों की अपेक्षा सर्वथा उत्तम है।
- ४७. वेदो के अध्ययन का सार है सत्यभाषण, सत्यभाषण का सार है इन्द्रिय-सयम और इन्द्रिय-सयम का सार (फल) है मोक्ष। यही सम्पूर्ण घर्मी, ऋषियो, एवं शास्त्रोका उपदेश है।
- ४८. जो वाणी का वेग, मन ग्रीर क्रोध का वंग, तृष्णा का वेग तथा उदर ग्रीर जननेन्द्रिय का वेग-इन सब प्रचण्ड वेगो को सह लेता है, उसी को मैं ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता) और मुनि (तत्त्वद्रष्टा) मानता हूँ।
- ४६. तुम लोगो को मैं एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो, मनुष्य से बढ कर और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है।
- ५०. हे देवोत्तमो ! जिस पुरुष के उपस्थ(जननेन्द्रिय), उदर, दोनो हाथ और वाणी-ये चारो द्वार सुरक्षित होते हैं, वही धर्मंज्ञ है।

| तीन सी चार                                                                                   | सूक्ति त्रिवेणी        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ४१. याहरोः संनिवसति, याहशांश्चोपसेवते ।<br>याहगिच्छेच्च भवितुं ताहग् भवति पूरुषः ॥           |                        |
|                                                                                              | 788137                 |
| ४२. प्राज्ञश्चैको बहुभिर्जीपमास्ते ।<br>प्राज्ञ एको बलवान् दुर्बलोऽपि ।।                     |                        |
|                                                                                              | 366183                 |
| ५३. ग्रभिगम्योत्तम दानमाहूतं च मध्यमम् ।<br>ग्रघमं याच्यमान स्यात् सेवादान च निष्फलम् ॥      |                        |
| — परा                                                                                        | शरस्मृति १।२८          |
| ५४. कृत्वा पापं न गूहेत, गुह्यमान विवर्धते ।                                                 | दा६                    |
| ५५. युगरूपा हि ब्राह्मणाः।                                                                   | <b>-</b> ११1४⊏         |
| ५६ अहिंसा सत्यमस्तेय शीचमिन्द्रियनिग्रहः ।                                                   | ((18%                  |
| दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषा धर्मसाधनम् ॥ —याज्ञवल्यय                                      | स्मृति १।१२२           |
| ५७. न विद्यया केवलया तपसा वा ऽपि पात्रता।<br>यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकीर्तितम् ॥ |                        |
| <b>c</b>                                                                                     | 21200                  |
| ४८. न यमं यममित्याहुरात्मा वै यम उच्यते।<br>श्रात्मा सयमितो येन तं यमः कि करिष्यति ?         |                        |
| <del> श्रा</del> पस्त                                                                        | <b>म्बस्मृति १०</b> ।३ |
| १६. सम्मानात् तपसः क्षय ।                                                                    | <del></del> १०1६       |
| ६०. मातृवत् परदाराश्चं परद्रव्यासा लोष्टवत् ।                                                |                        |
| ग्रात्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति ।।                                                  | १०१११                  |

- ५१. मनुष्य जैसे लोगो के साथ रहता है, जैसे मनुष्यो की उपासना करता है, अोर जैसा होना चाहता है, वैसा ही होजाता है।
- ५२ ज्ञानी बहुतो के साप रह कर भी मौन रहता है, ज्ञानी अकेला दुवंल होने पर भी बलवान है।
- ५३. जरूरतमन्द को स्वय पास जाकर देना उत्तम दान है, बुला कर देना मध्यम है, मांगने पर देना अघम है, श्रीर सेवा करा कर देना तो सर्वथा निष्फल एवं व्यथं है।
- ५४. पाप कमें हो जाने पर उसे छुप।ना नहीं चाहिए, अपितु ज्ञानी के समक्ष आलोचना कर के प्रायदिवत्त लेना चाहिए, क्योंकि छुपा हुआ पाप अधि-काषिक बढता ही जाता है, घटता नहीं है।
- ४४. ब्राह्मण (विद्वान्) युग के अनुरूप होते है, अर्थात् युगानुकूल आचरण करते हैं।
- ५६. अहिंसा, सत्य, अस्तेय (अचीयं), शीच (मानसिक पवित्रता), इन्द्रिय-निग्रह, दान, दया, दम (सयम) और क्षमा—ये जाति एवं वर्ण के भेद भाव के विना सभी के लिए धर्म के साधन हैं।
- प्र७. न केवल विद्या से और न केवल तप से पवित्रता प्राप्त होती है। जिसमें विद्या और तप दोनो हो हो, वही पात्र कहलाता है।
- ४०. यम यम नहीं है, आत्मा ही वस्तुत यम है। जिसने अपनी आत्मा को संयमित कर लिया है, उस का यम (यमराज) क्या करेगा ?
- ५६. सम्मान से तप का क्षय हो जाता है।
- ६०. जो परस्थियो को माता के समान, परघन को लोब्ट (ढेले) के समान, और सब प्राणियो को अपनी आत्मा के समान देखता है, वस्तुत. वहीं द्रष्टा है, देखने वाला है।

स्वित त्रिवेणी तीन सौ छह -विशिष्ठ स्मृति ६।३ ६२. योगस्तपो दमो दानं सत्य शीचं दया श्रुतम्। विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद् ब्राह्मग्लक्षगम् ।। -- 5170 ६३ दीर्घवैरमसुया च ग्रसत्य ब्रह्मदूषराम्। पैशुन्य निर्दयत्व च जानीयाच्छ्रद्रलक्षराम् ॥ -- ६1२३ ६४ नास्ति मातृसमं दैवं, नास्ति पितृसमो गुरु । -श्रौशनस स्मृति १।३६ ६४. पतिरेको गुरुः स्त्रीगा सर्वस्याभ्यागतो गुरु । --- 2185 ६६ यद् ददाति यदश्नाति, तदेव धनिनो धनम् । -व्यास स्मृति ४।१७ हितप्रायोक्ति भर्वक्ता, दाता सन्मानदानतः। ---81E0 ६८. अनभ्यासे विष शास्त्रं, श्रभ्यासे त्वमृत भवेत्। —विद्वामित्र स्मृति ३।१३ ६६. कर्मणा ज्ञानिमश्रेण स्थिरप्रज्ञो भवेत्पुमान्। -- ज्ञाण्डिल्य स्मृति ४।२१२ ७०. भ्राप्तोपदेश शब्द । -- म्यायदर्शन १।१।७ ७१ इच्छा-द्वेष-प्रयत्न-सुख-दु ख-जानान्यात्मनो लिङ्गम्। --- 818180 ७२. चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम्। -- १1918 १

- ६१. बाचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नही कर सकते।
- ६२. योग, तप, दम, दान, सत्य, शौच, दया, श्रुत, विद्या, विज्ञान और मास्तिक्य—ये नाह्मण के लक्षण हैं।
- ६३. दीघं काल तक वैर भाव रखना, असत्य, व्यभिचार, पैशुन्य (चुगली), निर्दयता—ये शूद्र के लक्षण हैं।
- ६४. माता के समान कोई देव नहीं है, पिता के समान कोई गुरु (शिक्षक) नहीं है।
- ६५. पति ही स्त्री का एकमात्र गुरु है, और अतिथि सब का गुरु है।
- ६६. जो दिया जाता है, और खा लिया जाता है, वही घन है।
- ६७. हितकारी प्रिय वचन बोलने वाला ही श्रेष्ठ वक्ता है, सम्मानपूर्वक देने वाला ही श्रेष्ठ दाता है।
- ६८. विना श्रम्यास (स्वाध्याय) के शास्त्र विष हो जाता है, और श्रभ्यास करने पर वही अमृत वन जाता है।
- ६६. ज्ञानयुक्त कमं से ही मनुष्य स्थितप्रज्ञ होता है।
- ७०. वाप्त (यथार्थं ज्ञाता द्रव्टा और यथार्थं प्रवक्ता) के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं।
- ७१. इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान—ये बात्मा के आपक लिंग (लक्षण) है।
- ७२. चेष्टा (क्रिया), इन्द्रिय कीर श्रर्थं (सुख-दु:खादि) का आश्रय शरीर है।

| तीन सौ आठ                                           | सूबित त्रिवेणी     |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| ७३. युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसौ लिङ्गम् ।           | १1१1१६             |
| ७४. तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः ।                       | १।१।२२             |
| ७५. समानप्रसवात्मिका जातिः।                         | २।२।७१             |
| ७६. वीतरागजनमादर्शनात् ।                            | —-३।१।२४           |
| ७७. तेषां मोहः पापीयान्, नामूढस्येतरोत्पत्तेः।      | ४1१1६              |
| ७८. दोषनिमित्तानां तत्त्वज्ञानादहकारिनवृत्तिः।      | -81518             |
| ७६. दोषनिमित्तं रूपादयो विषयाः सङ्कल्पकृताः।        | — ४।२। <b>२</b>    |
| ८०. यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः ।<br>वैशेषिः | क दर्शन १।१।२      |
| प्तरित्ता कार्यमुण्या विकास कार्यमुणो वृष्टः ।      | <del></del> २।१।२४ |
| पर दुष्टं हिंसायाम् ।                               | 61810              |
| <b>८३.</b> सुखाद् रागः।                             | =17170             |
| ८४. ग्रसङ्गोऽयं पुरुषः।<br>—स                       | क्यिवशंन १।१५      |

७३. श्रोत्र वादि इन्द्रियों के द्वारा शब्द वादि विषयों का ज्ञान युगपद् (एक समय में एक साथ) नहीं होता, इस पर से मन का इन्द्रियों से पृथक् अस्तित्व सिद्ध होता है।

- ७४. दुःख से सदा के लिए छुटकारा पा जाने को अपवर्ग (मोक्ष) कहते हैं।
- ७५. विभिन्न व्यक्तियों में समान बुद्धि पैदा करने वाली जाति है।
- ७६. वीतराग के जन्म का अवर्शन है, अर्थात् रागद्वेष से रहित वीतराग श्रात्माओं का पुनर्जन्म नहीं होता।
- ७७. रागद्वेष की अपेक्षा मोह (मिथ्या ज्ञान, विचिकित्सा) अधिक अनर्थ का मूल है, क्यों कि अमूढ (मोहरहित) आत्मा को रागद्वेष नहीं होता।
- ७८. दोष के निमित्त रूपादि विषयों के तत्त्वज्ञान (बन्धहेतुरूप वास्तविक स्वरूप के दश्नें) से अहंकार निवृत्त हो जाता है।
- ७६. संकल्पकृत ही रूपादि विषय दोषों के निमित्त (कारण) होते हैं।
- द०. जिससे ग्रम्युदय (लौकिक उन्नति) और नि.श्रेयस् (ग्राघ्यात्मिक विकास, मुक्ति) की प्राप्ति हो, वह धर्म है।
- परे. कारण के गुणों के अनुसार ही कार्य के गुण देखे जाते हैं।
- द२ हिंसा के कारण अच्छा-से-अच्छा साधक भी दुष्ट (मलिन) हो जाता है।
- द ३. सुखोपभोग से उत्तरोत्तर सुख एव सुख के साधनों के प्रति राग उत्पन्न होता है।
- पह पुरुष (आत्मा) मूलतः असग है, निलिप्त है।

| तीन सौ दस स्वरंजस्तममां साम्यावस्था प्रकृतिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| ११६१ ११६१ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६ ११८६                                                                                                | तीन सौ दस                                   | सूक्ति त्रिवेणी    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ८५. सत्त्वरजस्तममां साम्यावस्था प्रकृतिः।   | —- <b>१</b> ।६१    |
| <ul> <li>च्यान निविषयं मनः।</li> <li>स्थित्रं</li> <li>नाइसदुत्पादो नृष्णुं गवत्।</li> <li>नश्वर्थं</li> <li>नश्वर्थं</li> <li>नश्वर्थं</li> <li>नाइन्वाइवृद्ध्या चक्षुष्मतामनुपलम्भः।</li> <li>नश्वर्थं</li> <li>नश्वर्थं</li> <li>नश्वर्थं</li> <li>नश्वर्थं</li> <li>स्थानानमुक्तिः।</li> <li>नश्वर्थं</li> <li>नश्वर्थं</li> <li>स्थानानमुक्तिः।</li> <li>नश्वर्थं</li> <li>रागोपहृतिद्यानम्।</li> <li>नश्वर्थं</li> <li>स्थान निविषयं मनः।</li> <li>स्थान निविषयं मनः।</li> <li>स्थानिवस्त्ववृत्तिनिरोधः।</li> <li>स्थानदर्शन १।२</li> </ul> | ५६. नाऽवस्तुनो वस्तुसिद्धिः।                | <del></del> 8105   |
| <ul> <li>नाशः कारगालयः।</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ८७. नाऽसदुत्पादो नृष्यु <sup>*</sup> गवत् । |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>८८. नाशः कार</b> गालयः।                  | \$14,58            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ८६. वारीरादिव्यतिरिक्तः प्रमान् ।           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                                           | १1१३६              |
| <ul> <li>६२. ज्ञानान्मुक्तिः ।</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६०. नाऽन्वाऽदृष्ट्या चक्षुष्मतामनुपलम्भः। 🗸 | 81872              |
| <ul> <li>६३. वन्धो विपर्ययात्।</li> <li>६४. रागोपहतिर्व्यानम्।</li> <li>६४. घ्यान निविषयं मनः।</li> <li>६६. योगिश्चत्तवृत्तिनिरोधः।</li> <li>—योगदर्शन १।२</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६१. उभयात्मकं मनः।                          | <b>२</b> ।२६       |
| <ul> <li>६३. वन्धो विपर्ययात्।</li> <li>६४. रागोपहित्वध्यानम्।</li> <li>६५. व्यान निर्विषयं मनः।</li> <li>६६. योगिश्चत्तवृत्तिनिरोधः।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | 3123               |
| <ul> <li>६४. रागोपहितव्यानम् ।</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | 4.00<br>.00<br>.00 |
| <ul> <li>६५. घ्यान निर्विषयं मनः ।         <ul> <li>—६।२५</li> <li>६६. योगिइचत्तवृत्तिनिरोधः ।</li> <li>—योगदर्शन १।२</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६४. रागोपहतिर्ध्यानम् ।                     | — ३।२४             |
| स्द. योगिहचत्तवृत्तिनिरोधः। —योगदर्शन १।२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६५. ह्यान निविद्ययं मनः ।                   |                    |
| — योगदर्शन १।२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                           | —६।२४              |
| ६७ तदा द्रप्टु स्वरूपेऽवस्थानम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ८६. यागाश्यत्तवृत्तिनराघः।                  | —योगदर्शन १।२      |
| १।३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६७ तदा द्रप्टु स्वरूपेऽवस्थानम् ।           | १।३                |

- दथ. सत्त्व, रजस्मोर तमस्—इन तीनो गुणो की साम्य अवस्था (समान स्थिति) का नाम प्रकृति है।
- ५६. ववस्तु—अभाव से वस्तुसिद्धि (भाष की उत्पत्ति) नहीं हो सकती।
- प्र. जो नरप्रंग (मनुष्य के सिरपर सोंग) की तरह असत् है, उस की उत्पत्ति नहीं होती।
- मम. नाश का अर्थ है-कार्य का अपने उपादान कारण मे लय हो जाना ।
- प्रत्य (चैतन्य, बात्मा) शरीर बादि जड पदार्थों से सर्वतोभावेन पृथक् है।
- ६०. अन्धा मनुष्य देख नहीं पाता, इस तकं पर से चक्षुष्मान् (सुअखा) के दशंन का अपलाप नहीं किया जा सकता।
- ६१. मन चभयात्मक है, अर्थात् श्रोत्र बादि ज्ञानेन्द्रिय और हस्तपादादि कर्मेन्द्रिय-दोनो इन्द्रियो का संचालक है।
- ६२. ज्ञान से ही मुक्ति होती है।
- ६३. विपर्यंय (अज्ञान, विपरीत ज्ञान) ही वन्घ का कारण है।
- ६४. विषयों के प्रति होने वाले राग भाव को दूर करने वाला एक मात्र घ्यान है।
- ६५. मन का विषयशून्य हो जाना ही-ध्यान है।
- ६६. चित्त की वृत्तियों का निरोध ही-योग है।
- है. चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर द्रष्टा (आत्मा) अपने स्वरूप में प्रति-ष्ठित हो जाता है।

६८ श्रभ्यास-वैराग्याभ्या तन्निरोघः ।

१।१२

६६ क्लेश-कर्म-विपाकाऽऽशयैरपरामृष्टः पुरुप-विशेष ईश्वरः ।

-- १।२४

१००. मैत्री-करुणा-मुदितोपेक्षाणा सुख-दु ख-पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातिश्चत्तप्रसादनम् ।

---१।३३

१०१. तप स्वाघ्यायेश्वरप्रिाधानानि क्रियायोगः।

--- 318

१०२. श्रनित्यागुचिदु खानात्मसु नित्य-गुचि-सुखात्मख्यातिरविद्या ।

--- २१५

१०३. सुखानुशयी रागः।

-- 710

१०४. दु.खानुशयी द्वेप.।

--- 3th

१०५ हेयं दु खमनागतम्।

--- 7184

१०६. म्रहिसा-संत्याऽस्तेय-ब्रह्मचर्या ऽपरिग्रहा यमाः।

--- 7170

१०७. जाति-देश-काल-समयानविच्छन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् ।

-7138

१. सभी घार्मिक व्यक्ति ग्रहिसा आदि का कुछ न कुछ ग्रजत. आचरण करते हैं, परन्तु योगी इनका पूर्ण रूप से आचरण करते हैं।

अमुक जाति के जीवो की हिसा करूँगा, अन्य की नही, यह जाति से अविच्छित्र-सीमित अहिंसा है। इसी प्रकार तीर्थं में हिंसा न करना, देशाविच्छिन्न

- धन. अम्यास (निरन्तर की साधना) और वैराग्य (विषयो के प्रति विरक्ति) के द्वारा चित्तवृत्तियो का निरोध होता है।
- ६६. व्यविद्या वादि क्लेश, ग्रुभाशुभरूप कमं, कमी का विपाक (फल) और वाशय (विपाकानुरूप वासना)—इन सब के स्पर्श से रहित पुरुपविशेष ही ईववर है।
- १०० सुखी, दुःखी, पुण्यवान् तथा अपुण्यवान् (पापात्मा) प्राणियो के प्रति यथाक्रम मैत्री, करुणा, मुदिता एव उपेक्षा की भावना करने पर वित्त प्रसन्न (निमंत) होता है।
- १०१. तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान (निष्काम भाव से ईश्वर की भिवत, तस्लीनता)—यह तीन प्रकार का क्रियायोग है-अर्थात् कमंप्रधान योगसाधना है।
- १०२. अनित्य, अशुचि, दु ख तथा अनात्म (जह) विषयो मे नित्य, शुचि, सुख तथा आत्मस्वरूपता को रुयाति (प्रतीति) ही अविद्या (अज्ञान) है।
- १०३. सुखानुणयी क्लेशवृत्ति राग है—अर्थात् सुख तथा सुख के साधनो मे प्रासिक्त, मृष्णा या लोभ का होना राग है।
- १०४. दुःखानुषयी क्लेषवृत्ति द्वेष है—अर्थात् दुःख तथा दुःख के साधनो के प्रति क्षोभ एव क्रोध का होना द्वेष है।
- १०५. वस्तुत. श्रनागत (मविष्य में होने वाला) दुःख ही हेय होता है।
- १०६. अहिंसा, सत्य, अस्तेय (अचीर्य), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पाँच यम हैं।
- १०७. जाति, देश, काल और समय से अनविच्छन्न अर्थात् जाति आदि की सीमा से रहित सार्वभीम (सदा और सर्वत्र) होने पर ये ही महिसा मादि महाव्रत हो जाते हैं।

अहिंसा है। चतुर्देशी आदि पर्वे तिथि में हिंसा न करना, कालाविच्छन्न अहिंसा है। युद्ध में ही हिंसा करना, अन्यत्र नहीं; यह क्षत्रियों की समयाविच्छन्न अर्थात् स्वोचित कर्तेंग्य की दृष्टि से सीमित अहिंसा है।

| तीन सी चौदह                                     | सूक्ति त्रिवेणी              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| १०८ शौच-सन्तोष-तप-स्वाघ्यायेश्वरप्रिशानानि निय  | माः ।<br>—२।३२               |
| १०६. ग्रहिंसाप्रतिष्ठाया तत्सिन्निधौ वैरत्यागः। |                              |
| ११०. सत्यप्रतिष्ठाया क्रियाफलाश्रयत्वम् ।       | —- २।३४                      |
| The annual contraction of the second            | २।३६                         |
| १११. ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठाया वीर्येलासः।          |                              |
| ११२. सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः।                     | /140                         |
|                                                 | <b>?</b>  ¥३                 |
| ११३. अत्मिनि चैवं विचित्राश्च हि। —वेदान्तव     | क्तंन २।१।२८                 |
| ११४. नासतो ऽहष्टत्वात्।                         | राशरद                        |
| ११५. भ्रनाविष्कुर्वन्नन्वयात् ।                 | -— <sup>'</sup> शिक्षाह्रं ० |
| ११६. न प्रतीके न हि सः।                         | •                            |
| -                                               | 81 \$18                      |
| ११७. यत्र काग्रता तत्राविशेषात्।                |                              |
| ११८. भोगेनित्वतरे क्षपयित्वा सपद्यते ।          |                              |
|                                                 | 818185                       |
|                                                 | -,                           |

- १०८. शोच (देहशुद्धि एव चित्तशुद्धि), सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान—ये पाँच नियम हैं।
- १०६. अहिंसा की प्रतिष्ठा (पूर्ण स्थिति) होने पर उस के सान्निष्य मे सव प्राणी निर्वेर हो जाते हैं।
- ११०. सत्य की प्रतिष्ठा होने पर सत्यवादी का वचन क्रियाफलाश्रयत्वगुण से युक्त हो जाता है—अर्थात् सत्यप्रतिष्ठ व्यक्ति के वचन अमोध होते हैं।
- १११. ब्रह्मचर्यं की प्रतिष्ठा होने पर वीयं (शक्ति, वल) का लाभ होता है।
- ११२. सन्तोप से अनुत्तम (सर्वोत्तम) सुख का लाभ होता है।
- ११३. सात्मा मे एक-से-एक विचित्र सृष्टियां है।
- ११४. असत् से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्यों कि ऐसा कभी कहीं देखा नहीं गया है।
- ११५ साघक अपने गुणो का बखान न करता हुआ वालक की भांति दंभ एवं अभिमान से मुक्त रहे, क्योंकि निदंम्भता एवं सरलभावना का ही ब्रह्म- विद्या से सम्बन्ध है।
- ११६. किसी वाह्य प्रतीक विशेष मे आत्म-भाव नही करना चाहिए, क्योकि वह प्रतीक वस्तुत. अपना अन्तरात्मा नही है।
- ११७ जहां भी चित्त की एकाग्रता सुगमता से हो सके, वही बैठ कर ध्यान का अभ्यास करना ठीक है, साधना के लिए किसी विशेष स्थान या दिशा आदि की कोई प्रतिबद्धता नहीं है।
- ११८. (सचित कर्म ज्ञान से मस्म हो जाते हैं, निष्काम भाव से कर्म करने के कारण क्रियमाण कर्मों का वन्च नहीं होता) शेष शुभाशुभरूप प्रारब्ध कर्मों को उपभोग के द्वारा क्षय करके ज्ञानी साधक परमपद (ब्रह्मत्व भाव) को प्राप्त हो जाता है।

| तीन सौ सोलह                                                                                               | सूक्ति त्रिवेणी |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ११६ चितितन्मात्रे ग् तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः।                                                            | —४।४।६          |
| १२० उभाभ्यामेव पक्षाभ्या यथा खे पक्षिणा गतिः।<br>तथैव ज्ञानकर्मभ्यां जायते परम पदम्।।<br>योगवाशिष्ठ, वैर  | ाग्यप्रकरण १।७  |
| १२१. कार्यमण्वपि काले तु कृतमेत्युपकारताम् ।<br>महानप्युपकारो ऽपि रिक्ततामेत्यकालतः ॥                     |                 |
|                                                                                                           | —७।२६           |
| १२२. इवभ्रद्रमा श्रद्यतना नराइच ।                                                                         | २७।३८           |
| १२३. द्वौ हुडाविव युघ्येते पुरुषार्थौ परस्परम् ।<br>य एव बलवास्तत्र स एव जयति क्षग्गात् ॥<br>योग० मुमुक्ष | प्रकरण ६।१०     |
| १२४. प्राक्तन पौरुषं तद् वै दैवशब्देन कथ्यते ।                                                            | ्—६।३५          |
| १२५. शुभाशुभाभ्या मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित् ।<br>पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ॥                 | o\$13—          |
| १२६. भ्रापतन्ति प्रतिपद यथाकालं दहन्ति च ।<br>दुःखचिन्ता नरं मूढं तृगामग्निशिखा इव ॥                      | {{ }}o          |
| १२७. मोक्षद्वारे द्वारपालाइचत्वारः परिकीर्तिताः ।<br>शमो विचारः सन्तोषइचतुर्थः साधुसङ्गमः ।।              | ११।४६           |
|                                                                                                           |                 |

- ११६. मुक्तात्मा कैवल अपने चैतन्यमात्र स्वरूप में स्थित रहता है, क्योंकि उसका वास्तिविक स्वरूप वैसा ही है—ऐसा आचार्य औडुलोमि कहते हैं।
- १२० जैसे आकाश मे दोनो ही परो से पक्षी उडते हैं, एक से नहीं, वैसे ही सामक को ज्ञान और कर्म दोनो से परम पद की प्राप्ति होती है।
- १२१. समय पर थोड़ा भी कार्य किया जाए तो वह वहुत अधिक उपकारक होता है। असमय में बडा से बढा उपकार भी निष्फल चला जाता है।
- १२२. आजकल के मनुष्य गड्ढे के वृक्षों के समान हैं। (जिस प्रकार गहरे अन्धगत के वृक्ष की छाया, पत्र, पुष्प, फल आदि किसी के भी उपभोग मेन आने से व्यर्थ हैं, उसी प्रकार पामर मनुष्यों के विद्या, धन सम्पत्ति आदि भी किसी का उपकार न करने के कारण व्यर्थ हैं।)
- १२३. पूर्वजनम के भीर इस जनम के कमं (पुरुषायं) दो मेढ़ो की भौति परस्पर लड़ते हैं, उनमे जो बलवान् होता है, वही दूसरे को क्षण भर में पद्याद देता है।
- १२४. पूर्वजन्म का पौरुष ही यहाँ इस जन्म मे व्यक्ति का दैव कह्लाता है।
- १२४. शुम और अशुम मार्ग से वह रही वासनारूपी नदी को अपने पुरुषार्थं के द्वारा अशुम मार्ग से हटाकर शुम मार्ग में लगाना चाहिए।
- १२६ अग्नि की ज्वालाएँ जैसे तूण (वास-फूस) को जला डालती हैं, वैसे ही मूढ पुरुष को पद-पद पर दुःख चिन्ताएँ प्राप्त होती हैं, और उसे जला डालती हैं।
- १२७. मोसद्वार के चार द्वारपाल बतलाए हैं—शम, विचार, सन्तोष धौर चौया सज्जनसंगम।

| तीन सौ अठारह                                                                              | सूक्ति त्रिवेणी          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| १२८ विवेकान्घो हि जात्यन्घ ।                                                              | —१४।४ <b>१</b>           |
| १२६. वरं कदंमभेकत्वं, मलकीटकता वरम् ।<br>वरमन्घगृहाऽहित्वं, न नरस्या ऽविचारिता ।।         | -                        |
| 3e                                                                                        | —१४।४६                   |
| १३०. ग्रापत्संपदिवाऽऽभाति विद्वज्जनसमागमे ।                                               | —१६।३                    |
| १३१. चित्तमेव नरो नाऽन्यद् । —योग० उपशम                                                   | प्रकरण ४।२०              |
| १३२. कृष्यन्ते पशवो रज्ज्वा मनसा मूढचेतसः।                                                | १४।३६                    |
| १३३ कर्ता बहिरकर्ता उन्तर्लोके विहर राघव!                                                 | —-१ <b>दा</b> २३         |
| १३४. न मौर्ख्यादिधको लोके किव्वदस्तीह दुःखदः।                                             | —२६।५७                   |
| १३४. ग्रहमर्थो जगद्वीजम् ।<br>योग० निर्वाण प्रकरण, उ                                      | त्तरार्घ ४।३६            |
| १३६ यन्नास्ति तत्तु नास्त्येव।                                                            |                          |
| १३७. श्रज्ञातारं वर मन्ये न पुनर्ज्ञानवन्ध्ताम्।                                          | - <u>-</u> १६।१६<br>२१।१ |
| १३८ अपुनर्जन्मने यः स्याद् बोधः स ज्ञानशब्दभाक् ।<br>वसनाशनदा शेषा व्यवस्था शिल्पजाविका ॥ | <u>-</u> -₹₹18           |
|                                                                                           |                          |

- १२८. जो पुरुष विवेकान्य है, विवेकरूपी नेत्री से हीन है, वह जन्मान्य है।
- १२६. कीचढ़ में मेडक बनना अच्छा है, विष्ठा का कीड़ा बनना अच्छा है और श्रेंधेरी गुफा में सांप होना भी अच्छा है, पर, मनुष्य का श्रविचारी होना अच्छा नहीं है।
- १३०. विद्वान् पुरुषो का समागम होने पर आपत्ति भी सपत्ति की तरह मालूम होती है।
- १३१ चित्त हो नर है, चित्त से अतिरिक्त नर अर्थांत् मनुष्य कुछ नही है।
- १३२. पशु रस्सी से खीचे जाते हैं और मूढ मनुष्य मन से खीचे जाते हैं।
- १३३. (महर्षि विशिष्ठ ने रामचन्द्रजी से कहा—) हे राघव । बाहर मे कर्ता बौर भीतर में अकर्ता रहकर आप लोक मे विचरण कीजिए।
- १३४. मूर्खता से वढकर अन्य कोई ससार मे दुःख देने वाला नही है।
- १३४. श्रहकार हो इस ससार का बीज है।
- १३६. जो नही है, वह सदा और सर्वथा नही ही है। अर्थात् असत् कभी सत् नही हो सकता।
- १३७. (महर्षि विशष्ठ ने रामचन्द्रजी से कहा है—) मैं अज्ञानी को अच्छा समभता हूँ, परन्तु ज्ञानबन्ध्ता को अच्छा नहीं समभता।
- १३८ जो बोध पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए है, वस्तुतः वही ज्ञान कहलाने के योग्य है। इस के अतिरिक्त जो शब्दज्ञान का चातुर्य है, वह केवल अन्न वस्त्र प्रदान करनेवाली एक शिल्पजीविका (कारीगुर एवं मजुदूर) का घुंघा) है, और कुछ नहीं।

१. ज्ञान योग के बहाने सत्कर्मी को त्यागकर विषयभोग में लिप्त रहने वाला न्यक्ति ज्ञानबन्धु कहलाता है।

| तीन सो बीस                                                                                              | सूक्ति जिबेणी            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| १३६ प्रवाहपतिते कार्ये कामसंकल्पवर्जितः ।<br>तिष्ठत्याकाशहृदयो यः स पण्डित उच्यते ॥                     | <b>२</b> २।५             |
| १४०. द्विविधो भवति प्रष्टा तत्त्वज्ञो ऽज्ञो ऽथवा ऽपि च<br>ग्रज्ञस्याऽज्ञतया देयो ज्ञस्य तु ज्ञतयोत्तरः। |                          |
| १४१. नाकलङ्का च वागस्ति ।                                                                               | —२ <b>ह</b> ।३७          |
| १४२. यन्मयो हि भवत्यङ्ग पुरुषो विनत ताहशम्।                                                             |                          |
| १४३. हता नीरसनाथा स्त्री हता ऽसस्कारिग्गी च घीः।                                                        | <b>६</b> ५।५             |
| १४४. सा स्त्री या ऽनुगता भन्नी सा श्रीर्या ऽनुगता सता<br>सा घीर्या मधुरोदारा साधुता समहष्टिता           |                          |
| १४५. श्रन्यसमै रोचते निम्बस्त्वन्यसमै मधु रोचते ।                                                       | —६७।२≖                   |
| १४६. विषाण्यमृततां यान्ति सन्तताम्यासयोगतः।                                                             | — <b>६७</b> । <b>३</b> ३ |
| १४७. यो यमधं प्राथंयते तदधं यतते तथा ।<br>सो ऽवर्यं तमवाप्नोति न चेच्छ्रान्तो निवर्तते ॥                | 4.200                    |
| १४८. पाण्डित्य नाम तन्मौरूयं यत्र नास्ति वितृष्णता।                                                     | {03122<br>{68138         |
| १४६. न तदस्तीह यत् त्याज्यं झस्योद्घेगकरं भवेत्।                                                        | F1339—                   |

- १३६. जो व्यक्ति प्रारव्ध के प्रवाह में आए हुए कार्यों के लिए काम-संकल्प को छोडकर सदा तत्पर रहता है, एवं आकाश के समान जिस का हृदय आवरणशून्य प्रकाशमान रहता है, वही पण्डित कहा जाता है।
- १४०. प्रश्नकर्ता दो तरह के होते हैं—एक तो तत्त्वज्ञ (ज्ञानी) और दूसरे अज्ञानी। अज्ञानी प्रश्नकर्ता को अज्ञानी बनकर उत्तर देना होता है और ज्ञानी को ज्ञानी बनकर।
- १४१. कोई भी वाणी निष्कलंक नही होती।
- १४२. वक्ता जिस तरह का होता है, वह उसी तरह का कथन करता है।
- १४३. जिस का पित नीरस (स्नेह्यून्य) हो, उस स्त्री को विनष्ट ही समम्भना चाहिए। श्रीर जो बुद्धि संस्कारयुक्त न हो, वह भी नष्ट ही समभनी चाहिए।
- १४४. वही स्त्री, स्त्री है जो पित से अनुगत हो, वही श्री, श्री है जो सज्जनों से अनुगत हो, वही बुद्धि, बुद्धि है जो मधुर एवं उदार हो, तथा वहीं साधुता साधुता है जो समदृष्टि से युक्त हो।
- १४५. किसी को नीम अच्छा लगता है तो किसी को मधु। (अपनी अपनी किसी है, अपना अपना अभ्यास है।)
- १४६. निरन्तर के (औषघिनिमित्तक) अम्यास से विष भी अमृत बन जाता है।
- १४७. जो जिस वस्तु को चाहता है, उसके लिए यत्न करता है। ग्रीर यदि थक कर वीच में ही अपना विचार न बदल दे तो उसे अवस्य प्राप्त भी कर लेता है।
- १४८. वह विद्वत्ता केवल मूखंता ही है, जिसमे विषयमोगों के प्रति विष्रुष्णता (विरक्ति) नही है।
- १४६. जो ज्ञानी को उद्दिग्न करने वाली हो, ऐसी कोई हेय वस्तु संसार में कही भी नही है।

î

१५०. भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ।

श्रीमद् भागवत ३।२६।२३

१५१. तुलयाम लवेनाऽपि न स्वर्ग नाऽपुनर्भवम् । भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मत्यीनां किमुताशिषः ॥

- XI3013X

१५२ तपो मे हृदयं ब्रह्मंस्तनुर्विद्या क्रिया ऽऽ कृतिः।

- 418184

१४३. न राति रोगिगाोऽ पथ्य वाञ्छतो हि भिषक्तमः।

- **६१६१**४०

१५४. यावद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् । ग्रधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहीति ॥

-1918812

-618818

१५६. जित्रां नातिकुच्छ्रेण भजेत गृहमेध्यपि। यथादेशं यथाकाल यावेद्दैवोपपादितम्॥

७११४११०

१५७. स्वभावविहितो धर्मः कस्य नेष्टः प्रशान्तये ।

-- 0124128

१५८, सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः। शर्करा-कण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम् ॥

--0188160

- १५०. जो अन्य प्राणियों के साथ वैरभाव रखता है, उसके मन को कभी शान्ति नहीं मिल सकती।
- १५१. भगवद् भक्तो के क्षणभर के संग के सामने हम स्वगं और मोक्षको भी कुछ नहीं समकते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या ?
- १५२. (भगवान् विष्णु ने दक्ष प्रजापित से कहा-) ब्रह्मन् ! तप मेरा हृदय है, विद्या शरीर है और कमें आकृति है।
- १५३. रोगी के चाहने पर भी सद्धी छसे कुपच्य नही देता।
- १५४. (नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा-) मनुष्यो का अधिकार केवल उतने ही धन पर है, जितने से उदरपूर्ति की जासके, मूख मिट सके। जो इस से अधिक सम्पत्ति को अपनी मानता है, अपने अधिकार में रखंता है, वह चोर है, उसे दण्ड मिलना चाहिए।
- १४४. हरिन, ऊँट, गघा, वन्दर, चूहा, सरीसूप (रेंग कर चलने वाले प्राणी सपं आदि), पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझना चाहिए। सही हिष्ट से देखा जाए तो उन में और पुत्रों में अन्तर ही कितना है?
- १४६. गृहस्य को घमं, अयं, काम-रूप त्रिवगं के लिए बहुत प्रधिक कष्ट नहीं करना चाहिए, अपितु देश, काल और प्रारब्ध के अनुसार जितना सुध सके, प्राप्त हो सके, उसी में सन्तीष करना चाहिए।
- १५७ अपने-अपने स्वभाव एव योग्यता के अनुकूल किया जाने वाला घुम्, भला किसे शान्ति नही देता ?
- १५८ जैसे पैरो में जूता पहन कर चलने वाले को कंकड़ भीर काँटो से कोई कव्ट नहीं होता, सुख ही होता है, वैसे ही जिसके मन में सन्तोष है, उस को सर्वदा और सब कही सुख-ही-सुख है, दुःख कही है ही नहीं।

| -2                                                                                   | -Free Fardenis     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| तीन सौ चौबीस                                                                         | सूक्ति त्रिवेणी    |
| १५६. न ह्यसत्यात् परो ऽघमं, इति होवाच भूरियम्<br>सर्वं सोढ्मल मन्ये, ऋतेऽलीकपरं नरम् |                    |
|                                                                                      | - =   POIY         |
| १६०. साघवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहृम् ।                                       |                    |
|                                                                                      | -618164            |
| १६१. न कामयेऽहं गतिमीक्वरात्पराम्,                                                   |                    |
| श्रष्टिद्धियुक्तामपुनर्भवं वा ।                                                      |                    |
| <b>ग्रातिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम्</b> ,                                               |                    |
| श्रन्तः स्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥                                                   |                    |
|                                                                                      | 6138183            |
| १६२. श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनूः।                                      |                    |
| १२१० अस्त प्या तितिका च अत्वर्घ हरस्तम् ।                                            | 9 - 12 - 12 - 9    |
|                                                                                      | १०।४।४१            |
| १६३. हिस्रः स्वपापेन विहिसितः खलः,                                                   |                    |
| साघुः समत्वेन भयाद् विमुच्यते ।                                                      |                    |
|                                                                                      | - १०१५१३१          |
| १६४. न हि गोप्य हि साघूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह ।                                    |                    |
|                                                                                      | १०।२४।४            |
| १६५. कर्मैव गुरुरीस्वरः।                                                             | , , , , , ,        |
| १५४. यामय गुण्यास्य रः ।                                                             | 9 0 17 141 9 10    |
|                                                                                      | 90178180           |
| १६६. ग्रञ्जसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम् ।                                        |                    |
|                                                                                      | -1015815=          |
| १६७. रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः।                                        |                    |
| प्रजास्तैरेव सिद्घ्यन्ति महेन्द्रः कि करिष्यति ?                                     |                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                | —१० <b>।२४</b> ।२३ |
| १६८. कि दुर्मपं तितिक्षूणां किमकार्यमसाघुभिः।                                        | • •                |
| कि न देयं वदान्यानां कः परः समदिशनाम् ॥                                              |                    |
| क्षा विश्व विश्वासाम् ।।                                                             | 6 . ham no         |
|                                                                                      | १०१७२।१६           |

- १५६. पृथ्की ने कहा है कि असत्य से बढ़ कर कोई अधमं नही है। मैं सब कुछ सहने में सनयं हूँ, परन्तु भूठे मनुष्य का मार मुक्त से नहीं सहा जाता।
- १६०. (मगवान् विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से कहा-) साधुजन मेरे हृ स्य हैं और उन प्रेमो साधुजनो का हृदय में स्वय हूँ।
- १६१. (राजा रिन्तदेव ने पीकित एवं बुमुक्षित प्रजा के कल्याण की कामना करते हुए कहा था—) में भगवान से अण्ट सिद्धियों से युक्त स्वगं की श्रेष्ठ गित नहीं चाहता। और तो क्या, में मोक्ष की कामना भी नहीं करता। मैं तो केवल यही चाहना हूँ, कि मैं विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊँ और उनका सारा का सारा दु.ख में ही सहन करलूँ, ताकि अन्य किसी भी प्राणी को दुख न हो।
- १६२. श्रद्धा, दया, तितिक्षा एव ऋतु-सत्कर्म भगवान् हरि के शरीर हैं साक्षात्।
- १६३. हिसक दुष्ट व्यक्ति को उसके स्वयं के पाप ही नष्ट कर हालते हैं, साधु पुरुष अपनी समता से ही सब खतरों से बच जाता है।
- १६४. जो संन पुरुप सब को अपनी आत्मा के समान मानता है, उसके पास
- १६५. (श्री कृष्ण ने इन्द्र की पूजा करने के लिए तत्पर नन्द जी को कहा-) मनुष्य के लिए उसका अपना कर्म ही गुरु है, और ईश्वर है।
- १६६. पिताजी ! जिस के द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, वही उसका इष्ट देवता होता है।
- १६७. प्रकृति के रजोगुण से प्रेरित होकर मेघगण सब कही जल बरसाते हैं। उसी से अन्न आदि उत्पन्न होते हैं और उन्ही अन्न आदि से सब जीवो की जीवका चलती है। इस मे मला इन्द्र का क्या लेना-देना है?
- १६८. सहनशील तितिक्षु पुरुष क्या नही सह सकते ? दुष्ट पुरुष बुरा-से-बुरा क्या नही कर सकते ? और समदर्शी के लिए पराया कीन है ?

| तोन सो छ्डबीस                                                                                 | सूक्ति तिवेणी            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| १६६. ग्रात्मा वै प्रारिगनां प्रेष्ठः ।                                                        | —१०।५०।४०                |
| १७०. जितं सर्वं जिते रसे ।                                                                    | ११।८।२१                  |
| १७१. यत्र यत्र मनो देही, घारयेत् सकलं धि<br>स्नेहाद् द्वेषाद् भयाद् वा ऽपि, याति तत्तत्स्वरूप |                          |
|                                                                                               | -११।६।२२                 |
| १७२ बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषा च संयमः।                                                  | <b>″—१</b> १।१≒।२२       |
| १७३. दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम् ।<br>स्वभावविजयः शौर्यं सत्यं च समदर्शनम् ॥    |                          |
|                                                                                               | -1 1116170               |
| १७४. दक्षिणा ज्ञानसन्देशः।                                                                    | PRINCIPE ;               |
| १७५. दुःखं कामसुखापेका, पण्डितो बन्धमोक्षवित्।                                                | -1515E181 <sup>2.2</sup> |
| १७६. स्वर्गः सस्वगुणोदयः।                                                                     |                          |
| १७७. नरकस्तमङभाहः।                                                                            | \$ \$ 1 \$ E 1 X \$      |
| १७=. दिद्रो यस्त्वसन्तुष्टः कृपगो यो ऽजितेन्द्रियः।                                           | {{1188144}               |
| १७६. यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततुस्ततः।                                                     | ११।२१।१७                 |

- १६६. सभी प्राणियों को अपना आप (अपना जीवन एवं शरीर) सब से अधिक प्रिय होता है।
- १७०. एक रस के जीत लेने पर सब कुछ जीता जा सकता है। वर्षात् यदि एक रसनेन्द्रिय को वश में कर लिया, तो मानो सभी इन्द्रियों वश में हो गयी।
- १७१. कोई भी व्यक्ति स्तेह से, द्वेष से अयवा भय से अपने मन को पूर्ण बुद्धि के साथ जहाँ भी कही केन्द्रित कर लेता है, तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है।
- १७२. इन्द्रियो का विषयों के लिए विक्षिप्त होना—चंचल होना बन्धन है वीर उनको संयम में रखना ही मोक्ष है।
- १७३. किसी से द्रोह न करना, सब को अभय देना दान है। कामनाओ का स्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओ पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वत्र समत्व का दर्शन ही सत्य है।
- १७४. ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। विकास का उपदेश देना ही दक्षिणा है।

1,500 500 850

- १७६. सस्वगुण की वृद्धि ही स्वगं है।
- १७७. तमोगुण की वृद्धि ही नरक है।
- १७८. जिसके मन में असन्तोष है, अभाव का ही द्वन्द्व है, वही दरिद्र है। जो जितेन्द्रिय नहीं है, वही कृपण है।
- १७६., जिन-जिन दोषों से मनुष्य का चित्त उपरंत होता है, उन सब के बन्धन से वह मुक्त हो जाता है।

१८६. भसंस्कृतान्नभुङ् मूत्रं, बालादिप्रथमं शकृत्।

-- 3188108

- 3188103

--६।२।=

१८७. प्रदत्त्रा विषमश्तुते ।

१८८. योषितः साघु घन्यास्तास्ताभ्यो घन्यतरोऽस्ति कः ?

१८. यत्कृते दशभिवंषेंस्त्रेतायां हायनेन यत्। द्वापरे तच्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कली।।

- १८०. स्वर्ग में देवगण भी निरन्तर यही गान करते रहते हैं कि जो स्वर्ग, एवं अपवर्ग (मोक्ष) के मार्गस्वरूप भारतवर्ष मे देवभव से पुनः मानवभव मे जन्म लेते हैं, वे घन्य हैं। (अथवा-जो भारत मे मानव-जन्म लेते हैं, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक घन्य हैं, बड़भागी हैं।)
- १=१. एक ही वस्तु सुख और दु.ख तर्था ईप्या और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तु का भ्रयना मूल वस्तुत्व (नियत स्वमाव) ही कहाँ है ?
- १८२. सुख-दुः वस्तुतः मन के ही विकार हैं।
- १६३. समत्व-भावना हो विष्णु भगवान की आराधना है, पूजा है।
- १८४. हे राजन् । जो पुरुष दूसरो की स्त्री, धन और हिंसा मे रुचि नहीं रखता है, उससे भगवान् विष्णु सदा ही सन्तुष्ट (प्रसन्न) रहते हैं।
- १८५. जिसके घर से अतिथि निराश होकर लोट जाता है, उसे यह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है।
- १८६. संस्कारहीन श्रम्न खानेवाला मूत्रपान करता है, तथा जो बालक-वृद्ध बादि से पहले खाता है, वह विष्ठाहारी है।
- १८७. विना दान किये खाने वाला विपमोजो है।
- १८८. (महर्षि व्यास ने कहा है-) स्त्रियां ही साधु हैं, वे ही घन्य हैं, उनसे अधिक घन्य और कीन है ?
- १८. तप, ब्रह्मचर्यं आदि की साधना के द्वारा जो फल सत्ययुग में दस वपं में मिलता है, वह त्रेता में एक वपं, द्वापर में एक मास और कलियुग में केंबल एक दिन रात में ही प्राप्त हो जाता है।

---E128

7

- १६०. मंसार-वृक्ष की बोजमूता यह अविद्या (अज्ञान) दो प्रकार की है— अनात्मा (प्रात्मा से भिन्न घरीर आदि जड पदार्थ) मे आत्मबुद्धि और जो अ-स्व है, धारीर आदि पर पदार्थ अपना नहीं है, उसे 'स्व' अर्थात् अपना मानना ।
- १६१. शुद्ध चेतन की स्थूल, सूक्ष्म श्रीर कारण—ये तीन उपाधियाँ हैं। इन उपाधियों से युक्त होने से वह जीव कहलाता है और इनसे रहित होने से परमेश्बर कहा जाता है।
- १६२. (राम ने कैंकेयो से कहा) जो पुत्र पिता की आज्ञा के विना ही उनका अभोष्ट कार्य करता है, वह उत्तम है। जो पिता के कहने प्र करता है, वह मध्यम होता है और जो कहने पर भी नहीं करता है, वह पुत्र तो विष्ठा के समान है।
- १६३. 'मैं देह हूँ'—इस युद्धि का नाम ही अविद्या है। और 'मैं देह नहीं, बेतन आत्मा हूँ'—इमी युद्धि को विद्या कहते हैं।
- १६४. अविद्या जन्म-भरणरूप संसार का कारण है, और विद्या उसकी निवृत्त अर्थात् दूर करने वाली है।
- १६५. (वनवास के लिए कैकेशी को दोषी ठहराने वाले निषादराज गुह को दिया गया लक्ष्मण जी का उपदेश) सुख श्रीर दुख का देने वाली कोई के और नही है। कोई श्रन्य सुख दुःख देता है—यह समसना कुबुद्धि है। 'मैं हो करता हूँ'—यह मनुष्य का वृथा अभिमान है। क्योंकि संसार के सभी श्राणी अपने-अपने कमों की डोरी में वैंघे हुए हैं।
- १६६. हमें न तो भोगो की प्राप्ति की इच्छा है और न उन्हे त्यागने की। भोग लाएँ या न धाएँ, हम भोगो के अधीन नहीं हैं।
- १६७. सुख के भीतर दुःख और दुःख के भीतर सुख सर्वदा वर्तमान रहता है, ये दोनो ही जल और कीचड के समान परस्पर मिलें हुए रहते हैं। 🗸 🌣

7

- १६०. मंसार-वृक्ष की बोजमूता यह अविद्या (अज्ञान) दो प्रकार की है— अनात्मा (भात्मा से भिन्न गरीर आदि जड पदार्थ) मे आत्मबुद्धि और जो अ-स्व है, धारीर आदि पर पदार्थं अपना नही है, उसे 'स्व' अर्थात् अपना मानना ।
- १६१. शुद्ध चेतन की स्थूल, सूक्ष्म श्रीर कारण—ये तीन उपाधियां हैं। इन -उपाधियों से युक्त होने से वह जीव कहलाता है और इनसे रिहत होने से परमेश्बर कहा जाता है।
- १६२. (राम ने कैंकेयी से कहा) जो पुत्र पिता की आज्ञा के विना ही उनका अभीष्ट कार्य करता है, वह उत्तम है। जो पिता के कहने प्रक्रिता है, करता है, वह मध्यम होता है और जो कहने पर भी नही करता है, वह पुत्र तो विष्ठा के समान है।
- '६ : 'मैं.देह हूँ'—इस युद्धि का नाम ही अविद्या है। और 'मैं देह नही, वेतन सारमा हूँ'—इसी युद्धि को विद्या कहते हैं।
- १६४. अविद्या जन्म-मरणरूप संसार का कारण है, और विद्या उसको निवृत्त वर्षात् दूर करने वाली है।
- १६५. (वनवास के लिए कैकेयों को दोषी ठहराने वाले निषादराज गुह को दिया गया लंदमण जी का उपदेश) सुख श्रीर दु.ख का देने वाला कोई हैं और महो है। कोई श्रन्य सुख दु.ख देता है—यह सममना कुबुद्धि है। 'मैं हो करता हूँ'—यह मनुष्य का वृथा अभिमान है। क्योंकि संसार के सभी प्राणी अपने-अपने कर्मों की डोरी में वैंचे हुए हैं।
- १६६. हमें न तो भोगो की प्राप्ति की इच्छा है और न उन्हे त्यागने की। मोग आएँ या न प्राएँ, हम भोगो के अधीन नहीं हैं।
- १६७. सुख के भीतर दुःख और दुःख के भीतर सुख सर्वदा वर्तमान रहता है, ये दोनों ही जल और कीचड के समान परस्पर मिले हुए रहते हैं।

```
सुक्ति त्रिवेणी
तीन सी बत्तीस
१६८. सर्वं ब्रह्मंव मे भाति क्व मित्रं क्व च मे रिपूः।
                                     ग्र० रा० किष्किन्धा काण्ड शाय
१६६. योगिनो निह दुख वा सुखं वाऽज्ञानसम्भवम्।
                                                          --E18E
२०० अधैव कुरु यच्छ्रेयः मा त्वां कालोऽत्यगान् महान्।
                                       महाभारत, शान्ति पर्वं १४६।१
२०१. सत्यस्य वचनं श्रोयः सत्यादिष हितं वेदत्।
                                                      F $135 F--
२०२. घारणाद् धर्ममित्याहुर्धमी घारयते प्रजाः।
                                          म० भा० कर्ण पर्व ६६।५६
२०३. न तत्परस्य संदघ्यात प्रतिकूलं यदात्मनः ।
                                     म० भा० भनुशासन पर्व ११३।८
२०४. शत्रोरिप गुणा ग्राह्या दोषा वाच्या गुरोरिप।
                                        म० भा० विराट पर्व ५१।१५
२०५. इवच्नी कितवो भवति।
                                                      निसबत ५।४
२०६. भूतं सिद्धं, भव्यं साध्यम्, भूतं भव्यायोपदिश्यते, न भव्यं
       भृताय ।
                                         यजुर्वेदीय उठ्रवट भाष्य १।१
२०७. न हि स्वयमप्रतिष्ठितोऽन्यस्य प्रतिष्ठां कर्तुं समर्थः।
२०८. संस्कारोज्ज्वलनार्थं हितं च पथ्यं च पुनः पुनरुपदिश्यमान न
       दोषाय भवति।
                                                        -- 8178
२०६. वीरस्य कर्म वीर्यम ।
```

-215

- १६८. मुक्तें सब कुछ ब्रह्मरूप ही भासता हैं, बतः संसार में मेरा कीन मित्र है भीर कीन शत्रु ने कोई नहीं।
- १६६. आत्मशानी योगी को किसी प्रकार का अज्ञानजन्य सुख दु.ख नही होता, मात्र प्रारब्ध कर्म-जन्य ही सुख दुःख होता है।
- २००. जो भी अच्छा काम करना है, वह आज ही कर लो, यह बहुमूल्य समय व्यथं न जाने दो।
- २०१. सत्य बोलना अच्छा है, और सत्य से भी अच्छा है—हितकारी बात बोलना।
- २०२. घारण करने के कारण ही घम 'धम' कहलाता है, घम प्रजा को घारण करता है।
- २०३. जो व्यवहार अरने साथ किए जाने पर प्रतिकूल मालूम देता हो, वह दूसरो के साथ भी नहीं करना चाहिए।
- २०४. शत्रु के भी गुण ग्रहण करने चाहिए बीर गुरु के भी दोष बताने में संकोच नही करना चाहिए।
- २०५. जुबारी दवध्नी होता है, क्यों कि वह ग्रपने ही 'स्व' अर्थात् ऐरवयं का नाश करता है।
- २०६. भूत सिद्ध है, और भविष्य साध्य है। भविष्य के लिए भूत का उपदेश किया जाता है, भूत के लिए भविष्य का नही।
- २०७. जो स्वयं अप्रतिष्ठित है, वह दूसरो को प्रतिष्ठित नही कर सकता।
- २०८. संस्कारों को उद्दीप्त करने के लिए हित और पथ्य का बार-बार उपदेश देने में कोई दोष नहीं है।
- २०६ वीर पुरुष का कमंही वीयं है।

| तीन सी चौतीस                                                      | सूबिस त्रिवेची             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| २१०. भार्यापुत्रपौत्रादयो गृहा उच्यन्ते ।                         | 2122                       |
| २००                                                               |                            |
| २११ कालातिक्रमो हि प्रत्यग्र कार्यरसं पिवति ।                     |                            |
| २१२ वाचाभिरतीतानागतवर्तमानविप्रकृष्टं ज्ञायते।                    | <i>'</i> / <sub>2</sub>    |
| र् १३. ग्रनपराधी हि न विभेति ।                                    | ४।२३                       |
| रत्रः अगपरावा हि ग विमातः                                         | ६।१७                       |
| रिश्रं न ह्यदेवी देवान् तर्प्यतुमलम् ।                            | 618                        |
| २१५. श्रात्मैषां रथो भवति, श्रात्माऽ <b>रव</b> ः, श्रात्माऽऽयुषम् |                            |
| 5                                                                 | —न।५३                      |
| २१६ मनसा हि मुक्तेः पन्था उपलभ्यते।                               | ११।३४                      |
| २१७. मनो वै सरस्वान् वाक् सरस्वती ।                               |                            |
| ,                                                                 | १३।३४                      |
| २१८. मनस्तावत् सर्वशास्त्रपरिज्ञानं क्रपः इवोत्स्यन्दिति ।        | १ <b>३।३</b> ४             |
| २१६. योह्यन्तान् पाति स मध्यं पात्येव । 🧦 🎋                       |                            |
| २२०. ग्रइलीलभाषगीन हि दुर्गन्घीनि मुखानि भवि                      | —१७ <b>।६०</b><br>त. पाप ७ |
| हेतुत्वात् ।                                                      |                            |
| २२१. द्यूतादागतं कर्मण्य न भवति ।                                 | ~ ,                        |
|                                                                   | -38188                     |

- २१०. मार्या, पुत्र, पौत्र सादि ही गृह कहलाते हैं।
- २११. काल का अतिक्रमण अर्थात् विलम्ब कार्य के ताजा रस को पी जाता है—नष्ट कर देता है।
- २१२. बाणी के द्वारा ही अतीत, अनागत, और वर्तमान के दूरस्य रहस्यो का ज्ञान होता है।
- ११३. जो अपराघी नहीं है, वह कभी डरता नहीं।
- २१४. जो स्वयं देव नहीं है, वह कभी देवों को तृप्त (प्रसन्न) नहीं कर सकता।
- २१%. अपने विकारों से युद्ध करने वाले साधकों का आत्मा ही रय है, और आत्मा ही अदव है, आत्मा ही आयुध—शस्त्रास्त्र है।
- ११६. मन से ही मुक्ति का मागँ प्राप्त होता है।
- २१७. मन ज्ञान का सागर है, वाणी ज्ञान की सरिता है।
- २१८. मनन सब शास्त्रों के परिज्ञान को कूप के समान उत्स्यिन्दत (ऊपर की भोर प्रवाहित) करता है।
- २१६. जो अन्तिम की रक्षा करता है, वह भवश्य ही मध्य की भी रक्षा करता है।
- २२०० पाप का हेतु होने के कारण अश्लील माषण से प्रवक्ता का मुख दुर्गेन्पित हो जाता है।
- १२१. जुए से प्राप्त धन सत्कमं के विनियोग में उपयुक्त नहीं होता।

```
स्वित त्रिवेणी
तीन सौ छत्तीस
२२२. मित्रो हि सर्वस्यैव मित्रम्।
                                                         -- 35122
२२३. निस्पृहस्य योगे ग्रधिकारः।
                                                          -8018
२२४. यथा स्वर्ग प्राप्ती नानाभूता प्रकाराः सन्ति, न तथा मुक्ती।
                                                            -8013
२२५. श्रात्मान च ते घ्नन्ति, ये स्वर्गप्राप्तिहेतूनि कर्माणि कुर्वन्ति ।
                                                          --- X013
२२६. श्रात्मसस्कारकं तू कर्म ब्रह्मभावजनकं स्यात्।
                                                           -801E
२२७. यो हि ज्ञाता स एव सः।
                                      केन उपनिषद्, शांकर भाष्य १।३
२२८. सत्यमिति भ्रमायिता, भ्रकौटिल्य वाङ्मनः कायानाम् ।
                                                              -814
      न तु शास्त्र भृत्यान्निव बलात् निवर्तयति नियोजयति वा।
                            बृहदारण्यक उपनिषद्, शांकर भाष्य २।१।२०
२३०. बद्धस्य हि बन्धनाशायोपदेशः।
                                                        --- 318130
२३१. एतदात्मविज्ञानं पाण्डित्यम् ।
                                                         -- 31111
 २३२. सर्व प्रारािषु प्रतिदेहं देवासुरसंग्रामो ऽनादिकालप्रवृत्तः।
                                छांबोग्य उपनिषद्, शांकर भाष्य १।२।१
 २३३. तृष्णा च दुःखबीजम्।
                                                        -- 612315
 २३४. क् द्धो हि संमूढः सन् गुरुं श्राकोशति ।
                                            गोता, शांकर भाष्य २।६३
```

- २२२. मित्र (सूर्य) सवका मित्र है।
- २२३. जिस प्रकार स्वर्ग प्राप्ति के नाना प्रकार होते हैं, उस प्रकार मुक्ति के नही, वर्षात् मुक्ति का एक ही प्रकार है—जनामक्त प्रवृत्ति ।
- २२४. निस्पृह साधक का ही योग में अधिकार है।
- २२४. जो केवल (परलोक में) स्वगं प्राप्ति के लिए कमं करते हैं, वे अपनी आत्मा की हत्या करते हैं।
- २२६ आत्मा को सस्कारित करनेवाला कमं ही ब्रह्मभाव का जनक है।
- २२७ जो उस (यहा) को जानने याला है, वह स्वय वही है।
- २२८. मन, वाणी और कमं को अमायिकता एवं अकुटिलता का नाम हो सत्य है।
- २२६. धाम्त्र श्रपने सेवको की तरह न तो किमी को जबदंस्ती किसी काम से रोकता है और न ही किसी को किसी काम के लिए प्रेरित करता है।
- २३०. बद्ध जीव के बन्धन का नाश करने के लिए ही उपदेश किया जाता है।
- २३१ वस्तुतः आत्म-ज्ञान ही पाण्डित्य है।
- २३२. प्रत्येक देहघारी प्राणी के मीतर देव-दानवो का सग्राम अनादिकाल से चला आ रहा है।
- २३३. तृष्णा दु.ख का बीज है।
- २३४. मनुष्य क्रोघ में मूढ (पागल) होकर गुरु (बड़े) को भी गाली वकने लग जाता है।

२३५ तावदेव हि पुरुषो यावदन्त करणं तदीयं कार्याकार्यविषय-विवेकयोग्यम्।

---२1६३

२३६. इन्द्रियाणा विषयसेवातृष्णातो निवृत्तिः या तत् सुखम् ।

-- २1६६

२३७. सम्यगदर्शनात् क्षिप्रं मोक्षो भवति ।

3518-

२३८. दुर्लभं त्रयमेवैतद् देवानुग्रहहेतुकम्। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्वं महापुरुषसश्रयः॥

—विवेकचुडामणि (शंकराचार्य) ३

२३६. चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तूपलब्धये । वस्तुसिद्धिविचारेगा न किञ्चित् कर्मकोटिभिः ॥

-11

२४०. ऋग्गमोचनकत्तारः पितुः सन्ति सुतादयः । वन्धमोचनकत्ती तु स्वस्मादन्यो न कश्चन ॥

**—×**₹

२४१. शब्दजालं महारण्य चित्तभ्रमण्कारण्म्।

-- ६२

२४२. न गच्छति विना पानै व्याधिरौषधशब्दतः । विना परोक्षानुभवं ब्रह्मशब्दैर्न मुच्यते ॥

<u>—</u>६४

२४३ मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते, वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ।

<u>—७१</u>

२४४. अब्दादिभिः पचिभरेव पंच पचत्वमापुः स्वगुरोन बद्धाः । कुरंग-मातग-पतग-मीन-भृंगा नरः पचिभरंचितः किम् ?

- २३४ मनुष्य तभी तक मनुष्य है, जब तक उस का अन्त'करण कर्तव्य-बकर्तव्य का विवेक कर सकता है।
- २३६. विषय-सेवन की सूप्णा (लालसा) से इन्द्रियों का निवृत्त हो जाना ही बास्तविक सुल है।
- २३७. यथायंज्ञान प्राप्त होने पर ज्ञोघ्र हो मोक्ष प्राप्त हो जाता है—अर्थात् सम्यग् ज्ञान हो जाने पर मोक्ष दूर नहीं है।
- २३८. मनुष्यत्व, मुमुख्द्रव (मुक्त होने की इच्छा), ग्रीर महान् पुरुषो का सग-ये तीनों भगवतक्रमा से प्राप्त होने वाली बड़ी ही दुलंभ वस्तु हैं।
- २३६ कमं चित्त की खुद्धि के लिए हो है, वस्तूपलिक्य (तत्त्वहिष्ट) के किए नही, वस्तु-सिद्धि तो विचार से ही होती है, करोड़ो कमों से कुछ मी नहीं हो सकता।
- २४०. पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी हो सकते हैं, परन्तु भय-बन्धन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है।
- २४१ शास्त्रों का पान्द-जाल हो चित्त को भटकानेवाला एक महान् बन है।
- २४२. औषध को विना पिये केवल औषघ शब्द के उच्चारण मात्र से रोग नही जाता, इसी प्रकार अपरोक्षानुभव (प्रत्यक्ष आत्मानुमूति) के विना केवल 'में ब्रह्म हूँ' यह कहने से कोई मुक्त नही हो सकता।
- २४१. ससार की अनित्य क्षणभंगुर वस्तुओं में अत्यन्त वैराग्य का हो जाना ही मोक्ष का प्रयम हेतु है।
- २४४. अपने-अपने स्वभाव के अनुसार शब्दादि पाँच विषयों में से केवल एक-एक से वेंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो फिर इन पाचों से जकडा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है?

| तीन सी चालीस                                             | स्कित त्रिवेणी  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                          |                 |
| २४५. जाति-नीति-कुल-गोत्रदूरगं,                           |                 |
| नाम-रूप-गुगा-दोषवजितम् ॥                                 |                 |
| देश-काल-विषयातिवर्ति यद्,                                |                 |
| ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ॥                            | 200             |
|                                                          |                 |
| २४६. लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनया ऽपि च ।              |                 |
| देहवासनया ज्ञान यथावन्नव जायते॥                          |                 |
|                                                          | 303             |
| २४७. वासनाप्रक्षयो मोक्ष सा जीवन्मुक्तिरिष्यते ।         | <b></b>         |
|                                                          | ं३१८            |
| २४८. योगस्य प्रथम द्वारं वाड्निरोघो ऽगरिग्रहः।           |                 |
| निराशा च निरोहा च नित्यमेकान्तशीलता ॥                    | ,               |
|                                                          | ३६६             |
| २४६. स्वय ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः। |                 |
|                                                          | 328-            |
| २५०. ग्रतीताननुसन्धान भविष्यदिवचारराम ।                  |                 |
| श्रीदासीन्यमि प्राप्ते जीवन्मुक्तस्य लक्षराम्॥           |                 |
|                                                          | 833             |
| २५१ - श्रजातस्य कुतो नाशः ?                              |                 |
| <b>3</b>                                                 |                 |
| २५२. सन्तु विकाराः प्रकृतेर्,                            |                 |
| दशघा शतघा सहस्रघा वा ऽपि।                                |                 |
| कि मेऽसङ्ग चितेस्तैर,                                    |                 |
| न घनः ववचिदम्बरं स्पृक्षति ॥                             | -417            |
| २५३. देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दण्डस्य कमण्डलोः।         |                 |
| मविद्याहृदयग्रन्थिमोक्षो मोक्षो यतस्ततः॥                 |                 |
|                                                          | 446             |
| २५४. निर्द्ध नि स्पृहो मूत्वा विचरस्व यथासुखम्।          | 776             |
| — तत्त्वोपदेश ( श                                        | कराचार्य) ७६    |
| २४४. विद्या ऽविद्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिरसंघवत्।        |                 |
|                                                          | क्षंगराचार्य) ३ |
|                                                          |                 |

- २४४ जो जाति, नीति, मुल बीर गोत्र में परे हैं, नाम, रूप, गुण्रुं और दोप से रहित है, तथा देश, कान बीर विषय ने भी पृषक् हैं, तुम वहीं बहा हो—ऐसी अपनी अन्तः करण में भावना करो।
- २४६. मोकवासना, धान्त्रवामना और देहवामना—इन तीनो के कारण ही जीव को यथार्च झात्मज्ञान नहीं ही पाता।
- २४७. बासना-क्षय का नाम ही मोझ है और यही जीवन्मुक्ति कहनाती है।
- २४८. वाणी को रोकना, घन का संग्रह न फरना, आधा और कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकान्त में रहना—ये सब योग का पहला द्वार है।
- २४६ यह आत्मा म्ययं ही ब्रह्मा है, स्वय ही यिष्णु है, स्वयं ही इन्द्र है, और शिव भी स्वय ही है।
- २५०. बोती हुई बात को याद न करना, भविष्य को चिन्ता न करना और वर्तमान में प्राप्त होने वाले सुख दुःखादि में उदासीनता—यह जीव-- न्मुक्त का सक्षण है।
- २५१ जिस का जन्म ही नहीं हुआ हो, उसका नारा भी कैसे हो सकता है ?
- २५२ प्रकृति के दिसयो, सैंकडो और हजारो विकार क्यो न हो, उनसे मुक्त ग्रसग चेतन आत्मा का क्या सम्बन्ध ? क्या कभी मेघ ग्राकाण को श्रू मकता है, गीला कर सकता है ? कभी नहीं।
- २४३. देह का मोक्ष (त्याग) मोक्ष नहीं है, और न दण्ड-कमण्डलु का मोक्ष ही मोक्ष है। वस्तुतः हृदय की अविद्यारूप ग्रन्थ (गाँठ) का मोक्ष (नाश) ही मोक्ष है।
- २५४. निद्वं न्द्र और नि.स्पृह होकर स्नानन्द से विचरण करो।
- २४४ विद्या अविद्या को वैसे ही नष्ट कर देती है, जैसा कि तेज (प्रकाश) अन्यकार समूह को नष्ट कर देता है।

| तीन सी वियालीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सूक्ति त्रिवेणी  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| २५६. शरीरं सुखदुःखानां भोगायतनमुच्यते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२               |  |
| २५७. न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3; <del></del>   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |
| २५८. विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरितिहि सा।<br>सहनं सर्वदुःखाना तितिक्षा सा शुभा मता।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |  |
| — धपरोक्षानुभूति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                |  |
| २५६. बुद्धिमते कन्या प्रयच्छेत्। — ग्राहवलायनीय ।<br>२६०. ग्रहमा भव, परशुर्भव।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मुह्यसूत्र १।४।२ |  |
| १२० अस्ता चना नरसुचन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १।१५।३           |  |
| २६१. मम हृदये हृदयं ते ग्रस्तु, मम चित्ते चित्तमस्तु ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                |  |
| — बोषायन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गृह्यसूत्र १।४।१ |  |
| २६२. महत्संगस्तु दुर्लभो ऽमोघश्च । —नारद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भक्ति सूत्र ३६   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *1               |  |
| २६३. तरगायिता भपोमे सगात् समुद्रायन्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ×4               |  |
| २६४. कस्तरति कस्तरति मायाम् ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |  |
| यः सगांस्त्यजति, यो महानुभावं सेवते, यो निमंमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ो भवति ।<br>—४६  |  |
| २६५. ग्रनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम् । मूकास्वादनवत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • •            |  |
| २६६. तीर्थीकुवंन्ति तीर्थानि, सुकर्मीकुवंन्ति कर्माणि,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — <u>५</u> १–५२  |  |
| सच्छास्त्रीकुर्वन्ति शास्त्राणि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -46              |  |
| २६७. नास्ति तेपु जाति-विद्या-रूप-कुल-धन-क्रियादिभेदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | v =              |  |
| २६८. वादो नावलम्ब्यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |  |
| Control of the state of the sta | <b>U</b> Y       |  |
| 后河                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |  |

- २४६. शरीर सुल-दुःसो के भोग का स्यान है।
- २४७ जिस प्रकार दीपक लपने प्रकाश के लिए दूसरे दीपों की अपेटा। नहीं करता है, उसी प्रकार आत्मा को लपने ज्ञान के लिए अन्य किसी की अपेटा नहीं होती है।
- २४ म. चित्त का समस्त विषयों में विगुध हो जाना ही परम उपरित (वैराग्य) है, भीर सभी आने वाने दुःगों को समभाव में सहन करना वितिक्षा है।
- २५६. बुद्धिमान् वर के साथ ही कन्या का विवाह करना चाहिए।
- २६०. परयर बनो, परगु (कुल्हाड़ा) मनो ! लर्घात् पर्वत की चट्टान की तरह हक भीर परशु की तरह अन्याय-घरयाचार को सण्ड-सण्ड करने वाले बनो ।
- २६१. (बाबार्य ब्रह्मचारी जिप्य को सम्बोधित करता है—) मेरे ह्दय में तेरा हृदय हो, मेरे वित्त (चिन्तन) मे तेरा चित्त हो।
- २६२. महापुरुषो का समागम प्राप्त होना दुलंग है, प्राप्त होने पर आत्म-सात् होना कठिन है, यदि एक बार आत्मसात् हो जाता है, तो वह फिर व्ययं नही जाता, निष्फल नहीं होता।
- २६६. चिस में काम, क्रोध आदि की तरंगे कितनी ही छोटी हो, दुःसंग से बढते-बढते एक दिन ये समूद्र वन जाते हैं।
- २६४. माया को कौन पार करता है ? कीन पार करता है ? जो सभी प्रकार की आसिवतयों को त्यागता है, जो अपने महान् गुरुजनों की सेवा करता है, जो निर्मम (ममतारहित) होता है।
- २६४. गूंगे के रसास्वादन की तरह प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है।
- २६६. सच्चे भगवद्भवत तीयों को तीर्थत्व, कमों को सुकर्मत्व एवं शास्त्रों को सच्छास्त्रत्व प्रदान करते हैं।
- २६७. सच्ने भगवद्भक्तो मे जाति, विद्या, रूप, कुल, धन एव क्रिया (आबार व्यवहार) आदि के कारण कोई भेद (द्वीत, काँचे नीचे का भाव) नही होता है।
- २६८. भगवद्भक्त को वाद (किसी से कलह, कहासुनी, अथवा धार्मिक एवं धाम्प्रदायिक वाद-विवाद) नहीं करना चाहिए।



परिशिष्ट (१)

# सू कित त्रि वे णी

जैन धारा की विषयानुक्रमणिका

## --: जैनधारा के अन्तर्गत विषयों का अकारादि कम :--

| ग्र <b>चौ</b> र्य      | भाव           |
|------------------------|---------------|
| ग्रनासक्ति             | मनोबल         |
| ग्रपरिग्रह             | माया          |
| ग्रप्रमाद              | मानव-जीवन     |
| ग्रभय                  | मुक्ति        |
| ग्रभिमान               | मोह           |
| ग्रहिसा                | राग-द्वेष     |
| <b>ग्र</b> ज्ञान       | लोभ           |
| श्रात्म-दर्शन          | वागी-विवेक    |
| ग्रात्म विजय           | विनय          |
| ग्रात्म-स्वरूप         | वीतराग        |
| उद्बोघन                | वैराग्य       |
| उत्सर्ग-भ्रपवाद        | सत्य          |
| <b>कान्तवा</b> ग्गी    | सत्सग         |
| कर्म-स्रकर्म           | सदुपदेश       |
| कपाय                   | सद्व्यवहार    |
| काम                    | मदाचार        |
| चतुर्भ गी              | समभाव         |
| तत्वदर्शन              | सरलता         |
| तप                     | सम्यग्दर्शन   |
| तितिक्षा               | सयम           |
| घर्म                   | साधक जीवन     |
| पचामृत                 | साघना पथ      |
| प्रश्नोत्तर            | सामाजिक चेतना |
| पाप-पुण्य              | श्रद्धा       |
| प्रह <del>ा</del> चर्य | स्वाध्याय     |
|                        | श्रमग्        |
|                        | श्रमग्गोपासक  |

जान

## जैन धारा को विषयानुक्रमिएका

#### ग्रवोय

'७४/= ११६/१०६ १२८/१६७

## ग्रनासक्ति (निस्पृहता)

#### ग्रपरिग्रह

=/=x %0/08 98/88-8= 9=/3E ==/38-3x 8x0/E0-E8 8E0/8= 890/03 20=/8E8 282/8E 23E/X=

#### ग्रप्रमाद

#### ग्रभय

३६/४४ ७६/२७-२८-३६-३०-३१ ७८/३२ ८०/४२ १६०/२४

## ग्रभिमान

४२/८२-६१-६२ ४२/१७ १२६/१४६ २४६/१०६

## ग्रहिसा

2/2 8/5-88 5/25-26 82/48 88/68 86/68 86/68-52
20/55 28/80 25/3 30/88 35/58 82/56
88/803 85/50 28/80 25/3 30/88 35/58 82/56
85/803 85/24 808/38 805/80-86 885/800 832/4
835/24 840/62-63 842/68-64-66-66 858/35-36 865/86
850/85 857/36 858/35 855/48 202/824 208/834
205/85 280/2 220/50 235/48-42 285/808

#### ग्रज्ञान

\[
 \\ \langle \lan

## श्रात्म-दर्शन

१०/४६ १४८/११ २१२/६

#### ग्रात्म-विजय

१४/६= १६/७४ २२/६५-६६ २४/११४ २=/७ १००/१३-१४ १०=/६०-६१ १२०/१२७ १३=/३३-३४ २४४/६४-६५-६६

#### ग्रात्म-स्वरूप

## उद्वोधन

४/१४-१४ २८/१ ३०/१४-१६-१७ ३४/३२-३७-३८ ६६/८१-८२-८३ १०४/३३ १०८/६५ ११०/६६-६६-७० ११४/८८-८६-७० ११८/११२-११७-११८ १८६/४३-४४ २००/१२०-१२१ २०२/१२२-१२३-१२४ २२०/६४

## उत्सर्ग-ग्रपवाद

१४८/७८ १४०/८६ १७६/४ १८४/३६ १६०/६७ १६४/६१ २००/११३-११४-११५-११८ २०२/१२६ २२२/७४-४६

#### कान्त वाग्गी

३८/४८ १२२/१३४-१३४-१३६-१३७

#### कोध

x२/१६ ७६/२५ ६२/६६ १००/१६ १२६/१५५ २४२/८६ २४६/१०७-१०८

## कर्म-ग्रकर्म

१२/५५-५६-५७ ३४/४० ३६/५१-५२-५३ ३६/५७ ४४/१०५ ४६/१०६ ६६/१६ १०४/३६ १०८/५५-५६ ११२/८० १३०/१७० १५०/८७ १८२/३६ १८८/५४ २१४/२५

#### कपाय

## काम (इन्द्रिय-विपय)

## चतुर्भगी

xe/35-33-38-34 x=/36-36-36-36-80 232/38

## तत्वदर्शन

#### तप

#### तितिक्षा

=/३३ २४/११० ३=/६० ४०/७०-७७-७= १०२/२= धर्म

 27/803
 28/804
 86/800
 85/7-3-4
 46/80-85

 05/30-35
 57/80
 88/7/80
 88/5/54-64
 88/5/54-84
 88/5/54-84
 88/5/5-38
 88/5/5-85
 88/5/5-85
 88/5/5-85
 88/5/5-85
 88/5/5-85
 88/5/5-85
 88/5/5-85
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5
 88/5/5

## पचामृत

## प्रश्नोत्तर

१७५/१३-१४-१४-१६

## पाप-पुण्य

३5/६३ ४२/२० ११२/७5 १३६/२० १३5/६ १६5/६१-६२-६३-६४ १७5/5 २१६/४२ २२२/5३ २२5/१४ २३६/४६ २३5/६5 २४०/७३.

## ब्रह्मचर्य

२६/११६ ३६/५० ४४ ६०/४१ ७८/३६-४०-४१ ८०/४३ ११६/६७ १२८/१६४ १८०/१६ २१८/५० २४६/१०४

#### भाव

१७२/७८-७६-८३-८४

#### मनोबल

२४/११२ १०२/२३-२४ १८०/२० १८४/४०

#### माया

१२/४१ ३०/२० ३२/२८ ५२/१८ ७०/२७ १२६/५७ २४६/११०

## मानव जीवन

28/386 =3/088 2/1/508 02-32/208 =/06

## मुनित

(स्वरूप) ४/१६ १२/४२ ३०/१८ ४२/८६ ४८/१ १०४/३४-४०. १३०/१७६ १५८/१३ १८८/५६ २१६/३६ २१८/४७ २२८/१७

(मार्ग) १२४/१४२-१४५-१४६ १२६/१६१ १४४/५६-६० १५०/८४-८५ १८६/४२ २०६/१४६-१५० २१२/१५ २१८/५२-५४ २३२/३५-३६

## मोह

६/१= १४/६२ १६/७४ २=/६ १२=/१६२-१६४ १३०/१७४ १६४/३७ १६४/=७ २२०/६७-६६ २३२/३= २३=/६३-६४

## राग-द्वेप

>8x\= \$>=\\\$65-8e= 8x=\\$0 \$e0\>\$ \$6e\\\$00 \$8e\\\$00

#### लोभ

२६/११७ २८/२ ३६/४६ ४०/७२ ५२/१६ ६०/४४ ७६/२६ १०८/५७-५८-६२ १२०/१२८ १२६/१५८ २३८/६६ २४२/८५

## वाग्गी-विवेक

## विनय

 २६/११
 ६७/१७
 ६४/६७-६
 ६५/१-६
 १००/१५-१७-१

 १०२/२१
 १४५/७६
 १७६/५-६
 १८६/४
 १८५/५
 १८५/५
 २००/१२
 २००/१२
 २००/१२
 २००/१२
 २२०/१८
 २२०/१८
 २२०/१८
 २३४/४५
 २३४/४५
 २००/१८
 २३४/४५
 २००/१८
 २३४/४५
 २००/१८
 २३४/४५
 २००/१८
 २३४/४५
 २००/१८
 २३४/४५
 २००/१८
 २३४/४५
 २००/१८
 २३४/४५
 २००/१८
 २३४/४५
 २००/१८
 २३४/४५
 २००/१८
 २३४/४५
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८
 २००/१८

## वीतराग

६/१९-२०-२४ १०/३८ १४/६३ १६/७७-७८ २६/१२०-१२१-१२२-१२३-१२४-१२५ ३०/१३ ३४/३६ ४०/७६ ४६/१०८ १२४/१५० १३०/१७१-१७२-१७३ १४६/६५ १६०/१६ १७२/८५ २२६/५

## वैराग्य

 ४/१२
 ६/२०
 ३१/२७
 ३१/२०
 ३१/२१
 ३४/३४-३६
 ३६/४७
 ४६/११०

 ११३
 ७४/६-१०-१२
 १०४/३७
 ११२/५१-५२-५४
 ११६/१०१-१०२-१०४

 १४५/८३
 २२६/६
 २२६/१२
 २४२/५७

#### सत्य

१४/६१-६६ १६/७०-७१ २८/५ ३८/५६-६७ ४४/१०२ ७२/५-७ ७४/१८-१६ ७६/२०-२१-२२-२३-२४ ८६/३० ८८/३३-४० १०६/४७ ११६/१०५ २२४/८६

#### सत्सग

६६/११ ६२/६२ १४६/४७ १८८/६०-६१ १६०/६८. २४४/६७ सदुपदेश

 \$0/\delta = \forall \( \) \text{2}
 \$\forall \( \)

## सद्व्यवहार

४०/७६ ४४/६६ ७४/१४ ८४/१४-१६-१७-१८-१६ ८६/२०-२१-२२-२४-२६ ६०/४०-४१ ६२/४८-४६-६० ६८/७ १०२/२०-२६ १८६/४७ १६४/६४

#### सदाचार

६८/२-३-४. १०४/४६-४३ १०६/४४-४५-५१ ११८/११६

> <</pre>
> <</pre>
> 
> <</pre>

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 

> 

<p

#### नमभाव

#### सरनता

६०/८६ १००/६-१० १०४/३२ १२६/१५१-१४२ १४२/४७ सन्तोप

\$5\05 338\058 580\5

सम्यग्-दर्शन

१२/४= १२४/१४=-१४४ १३४/१३-१४ १३६/२= १४६/२. १४=/१४-१४ १६०/१६-१७ १७४/६४-६६-६=-६६-७०-७२ १७२/=१-=७ १=२/२= २०६/१४३ २३०/२१ २३६/४६ २४४/१०२

#### सयम

२०/८४-८४ ३८/६४ ४२/१४ ६६/८ ६८/१६ ८२/६-७ १२०/१३० २२०/७०

#### साधक-जीवन

 \$0/\$\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 \$2\$/\$
 <td

#### साधना पथ

४०/६६ ६८/१६ ७०/३१. ११६/१०७ १२४/१४७ १२६/१६० १४६/७०-७१ १७६/३ १८२/३० १६०/६६-७३-७५ १६४/६२ २०४/१३४-१३७ २०६/१५४ २०८/१५६ २१४/२२ २१८/५३ २२४/८८ २३०/२४ २३८/७१ २४६/११२

## सामाजिक चेतना

#### थद्धा

२/३ २२/६८ ४४/६४ ४६/११८ १०२/३१ १०८/५६. ११४/६१ १३८/२६

#### स्वाध्याय

१२४/१४०-१४१-१४८ १७८/११-१२

#### श्रम्

#### श्रमगोपासक

४६/११७ ५४/२६ १४४/६४

#### जान

# परिशिष्ट (२)

# सू कित त्रि वे णी

बौद्ध धारा की विषयानुक्रमणिका

-: बौद्ध धारा के प्रन्तर्गत विषयों का ग्रकरादि कम :-ग्रहिंसा द्रह्मचर्य व्राह्मण कीन अकुशल घम मित्र ग्रप्रमाद रागद्वे प ग्रात्म विजय वाग्गी-विवेक उत्तम मगल विद्या ग्रविद्या उद्वोधन विमुक्तिन कामना गृहस्थ के कर्तव्य सत्मगति चयनिका सत्य-ग्रसत्य चित्त सम्बद्ध माधक दान मुख-दु:ख धर्म श्रद्धा ग्रीर प्रज्ञा नीति ग्रीर उपदेश श्रमगा प्रश्नोत्तर गान्ति-समता पडित और मूर्ख णील-सदाचार पूण्य-पाप णूद्र कीन ?

धमा

पुरुपार्थ

## ग्रहिसा

## अक्रवल धर्म

#### ग्रनित्यता

२/६ १४/१४ १८/३४ ३८/७० ३६/८१ ६०/४६ १००/१३ अप्रमाद

2/6-4 88/20 20/2-8 08/2-8 22/30 802/28 828/30

## ग्रात्म विजय

१६/१६ ५२/२१ ५४/३१-३२-३३ ५६/८१ १०६/१

#### उत्तम मगल

8=8/3-8-7

## उद्वोधन

४/१६ ८/२६-३० १८/२७-२८ २०/१-२ ४४/३४ ८८/३८-३६

## कामना (तृप्णा, ग्रासक्ति)

\*\\(\text{6-\xi\_0} = \frac{\ze}{\ze\_0} = \ze\_0 \\ \ze\_0 \

## गृहस्थ के कर्तव्य

१०/३५-३६ २२/७ २४/१६ ५२/२२ ८६/२८ १०८/१० ११४/४२ चयनिका

१ सर्वत्र प्रथम अक पृष्ठ का सूचक है, एव अगला अक सुक्ति सख्या का।

७६/१४ ७८/२१ ८२/८ ६०/४२ ६२/६८ ६४/८४-८५ १००/१८ ११८/५-६ १३०/६२-६३ १३२/७२ १३६/१३ १३८/१६ १४४/६०-६१

## चित्त

२४/१४-१५ २८/३६ ३२/५५ ३४/७२ ३६/७५ ३८/१ ४८/१-२-४ ५०/१० ५४/२५ ६४/१५ ७६/१५ ६४/७५ १०६/६ १२२/२६-२७ १२४/३१ १३६/७ १४२/५०-५२

#### दान

४/११ E/१८ 5४/१८-२० 5६/२१-२६-56 ४२/१४-१४ ४४/२४ ४४/३६ ७०/४४ ८२/११ ८६/२७ १०२/२० ११०/१८ १२८/५३ १३६/८-१5-१४

## धर्म

E/8E 88/E-6-83 25/80 30/80 E0/E0 €E/38 E2/E E8/20 EE/32 E8/63 802/8E 808/38-38 880/20 888/8€

## नीति ग्रौर उपदेश

#### प्रश्नोत्तर

२६/३० ३४/६६ ३८/६ ४०/७-८-१-१०-११ ४४/२३ ७४/५ १३४/१०२

## पडित श्रीर मूर्ख

१६/२२ १८/२६ २२/५ ३२/५६ ३४/६५ ५०/१४-१५ ५४/३० ५८/५४ ६०/५६ ६६/२२ ६८/२८ ७०/४२ ७२/४६-४७-४८ ६२/५६-६० १००/८ १०२/२४-२५-२७ १०४/३२-३३-३६ १०६/४ १०८/१२-१३-१५ ११०/२६ १३२/७० १३८/२४ १४०/३४-३५ १४२/४२

#### गुण्य-पाप

## पुरुपार्थ

\$00/22 182/2= =8/28-28 ==/36 80/48 86/48 400/88

## न्नह्मचर्य

\$6/= 5=138 ==/88-88 \$80/50

## त्राह्मग्। कीन

30/88 छ ६/०४१ ११/००१ १४/०३ १४४/४६

#### मित्र

## राग-इ प

२/२ ३४/६= ३६/७= ४६/३३ ५६/४२ ६०/६२-६६ ७०/४४ ७२/४६. ७४/१ ७६/= ७=/२० १३०/६१ १४२/४७

## वाग्गी-विवेक

१८/२६-३० ५२/२० ५४/२७ ८८/४६ ६०/५४-५५ १००/१६. १०४/४१ १०८/६

#### विद्या-ग्रविद्या

3=-3E 8&5/8E 3=-3E 8&5/8E

## विमुक्ति (वीतरागता, मोक्ष)

१४२/४३-४४-४५-४६ १४/७०-७१ ६६/५६-५७-५५ ११६/३-४ १३२/६६ १३८/२१-२५

#### सत्सगति

=/२७ २४/१७ ४०/१२ ७६/१०-११-१२-१३ ६=/२-५ १०४/३= ११२/३२ ११४/४७ १३६/२१

#### सत्य-ग्रसत्य

१४/१२ १६/२३ ४०/१३ =४/२१ ==/४७ ६०/५६ ६४/७२

### सम्बुद्ध साधक

### सुख-दुख

६२/२-३-४-६ ६८/८-१-१० ७४/४ ६२/६२ १३०/६६ १३२/७१ श्रद्धा और प्रजा

२८/३४ ३६/७६ ७६/६ ८२/७ ८४/२३-२४ ८६/३४ १०४/३६ ११०/२४ १२२/२६ १२४/३४ १४२/४१

#### थमगा

५०/७ ५८/५३-५६ ६०/६४ ६४/११-१२-१३ ८८/४३ १४०/२६-३२ गान्ति-समता

१८/३१ ३४/७१ ३६/७६ ५६/४३

#### शील-सदाचार

7/8 =/33-38 80/36-3= 82/8-3-8 88/80 8=/33 82/28-22 88/26-32 40/82 6=/8 802/26-30 80=/85 880/26 884/8 88=/6-6-80-88-82-83 820/88-84-86-85-86 822/20-22-23-28

### शूद्र कौन ?

प्तर्/१३-१४ प४/१५-१६

#### क्षमा

२६/२४ ३२/५७-६२-६३ ४४/२६-३० ४८/३ ५६/३६-४७ ५८/४८ ६६/१७ ८०/१ ११०/२३ १२६/४४-४५-४६-४७-४८ १२८/४६-५० ५१-५६ १४०/४०

परिशिष्ट (३)

# सू क्ति त्रि वे णी

वैदिक धारा की विषयानुक्रमणिका

# —: वैदिक धारा के ग्रन्तर्गत विषयों का ग्रकारादि ऋम: —

| ग्रहेप                         | क्षमा                 | मूर्ख            |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| ग्रतिथि सन्कार                 | तत्त्वदर्शन           | मैत्री           |
| ग्रन्नदान                      | तप                    | मोक्ष            |
| ग्रन्न का महत्त्व              | तितिक्षा              | यज्ञ             |
| श्रनासक्ति                     | तैजस् (ग्रग्रितत्त्व) | योग              |
| ग्रमृत                         | दान                   | राजनीति          |
| ग्रभय                          | दिन्य शिवतयाँ         | लोभ तृष्णा       |
| ग्रसत्पु रूप                   | दुर्वृत्त             | वाग्गी           |
| ग्रसत्य                        | दृढसकरप               | विद्वान्         |
| ग्रहिंमा                       | घर्म                  | विनय             |
| ग्रज्ञान                       | वर्माचरग्             | विराट्ता         |
| ग्रात्प-स्वरूप                 | वैर्य, गौर्य          | वैराग्य          |
| ग्रात्म-ज्ञान (ग्रात्म-विद्या) | नीति                  | <b>गरीर</b> घर्म |
| यात्मा, परमात्मा               | नेता                  | णिव सकल्प        |
| ग्रात्मोपम्यना                 | पञ्चामृत              | श्रद्धा          |
| ग्रालस्य                       | प्रग्नोत्तर           | सुख-दु ख         |
| ग्राशोर्वचन                    | प्रजा                 | सत्य             |
| <b>इ</b> न्द्र                 | प्रार्थना             | सदाचार           |
| उच्च सकल्प                     | पारिवारिक सद्भाव      | सद्गुरा          |
| उद्वोघन                        | पुरुपार्थ             | मन्तोप           |
| उदात्त भावना                   | पुण्य-पाप             | सत्सग            |
| कर्त-य वोघ                     | न <u>्</u> रह्म       | सदुपदेश          |
| कर्म (श्रम)                    | व्र <b>ह्मच</b> र्य   | सभावर्म          |
| कृपग्ता                        | वाह्मगा               | सयम              |
| क्रोप                          | मन                    | सरलता            |
| गी                             | मनोवल                 | सामाजिक चेतना    |
| गुरुजन (गुरु, माता-पिना)       | मानव जीवन             | मुभापित          |
| गृहस्थ वर्म                    | नातृभूमि              | ज्ञान            |
| गृहिगगी                        | माचुर्य भाव           | जानी             |

#### यह प

१४/२६३ १२०/६०-६१ १३६/१४१ १३=/१४१-१५६ २७२/४२ २=४/३६-४० ३२२/१४४

ग्रतिथि मत्कार

२३०/११०-१११-११२ १४०/३६ १४२/४४ १८६/७४-७६ २०८/७१ २८२/२६ ३२८/१८४

#### ग्रन्नदान

१०४/१२ २६०/१६.

ग्रन्न का महत्व

१६२/१०४ १६८/११६ १७=/३6-४१ २०४/४= २०=/६6-७०-७३ २६०/१००

#### ग्रनामवित

\$€0/१-२ २१0/७६-७७ २६४/= २६=/२७ २७०/४२ ३००/४० ३१=/१३३ ३२०/१४= ३२=/१=६ ३३६/२२३-२२४-२२४ ३४०/२४४ ३४२/२६४

#### ग्रमृत

१५२/४६ १६०/६७ १६२/६-७-८-६ २३८/६७

#### ग्रभय

२८/७३ २४/११२ ३६/१६६ ६२,/२७७ १०४/६ ११२/१६ ११६/३५ १२८/६६ १४०/१६०-१६३ १४८/२६ १४०/३५ १५४/५७ १६२/१०२ १७०/६ २०८/६७

### ग्रसत्पुरुप

२४८/३६ २५०/४७ २५२/६१ ३०६/६३

#### ग्रसत्य

१२८/१०२ १४४/१ १५४/६२ १५८/७८ २०२/४६ ३२४/१५६ ग्रहिसा

१ सर्वत्र प्रथम ग्रक पृष्ठ सम्या का एव द्वितीय ग्रक सूक्ति सख्या का सूचक है।

१६०/३ २४०/४ २६०/६४ २७४/५३ २८०/१३ २८६/४८ ३०८/८२ ३१४/१०६ ३२६/१७६

#### ग्रज्ञान

१६०/६४ १६२/१०० १६८/२६-२७ २२८/१४ २४०/१ २४२/११ २७०/४० २८०/११ ३१२/१०२ ३४०/२५३

#### ग्रात्म-स्वरूप

 \$\(\alpha\)\equiv \quad \

### ग्रात्मज्ञान (ग्रात्मविद्या)

१६६/१७-१= १६=/२=-२६-३१ २००/३३-३४-३५-३७
-३=-३६ २०२/४६ २१०/=६ २१=/१२३-१२४ २२०/१३६
२२४/१५४ २७२/५१ ३३०/१६० ३३०/१६४ ३३२/१६६ ३३६/२३१
३३=/२४२ ३४०/२४६

#### ग्रात्मा, परमात्मा

#### ग्रात्मीपम्यता

१६२ ४-४ २४४ १६-१७. २७० ४१ २७२/४७-४८ ३०४/६० ३२२/१४४ ३३२/२०३

#### ग्रानस्य

४८९ ३३९ ८७१ ८४

### ग्राशीवंचन

७०,४ ७८ ३८-४०-४३ ११२/१७ १२०,६७ १४२/४८ इन्द्र

२२ १०३ २४/१०७ २= १३४ ३४/१६३-१६६ ४=/२२२ ४२,२४० ७४/२४ १०४'७ १३६/१३४ १४२/१७१ ३२४/१६६-१६७

#### उच्च सकल्प

### उद्वोधन

#### उदात्त भावना

 \( \sigma - \forall \forall - \forall \)
 \( \sigma - \forall \forall \forall \)
 \( \sigma - \forall \forall \forall \)
 \( \sigma - \forall \forall \forall \forall \)
 \( \sigma - \forall \

### कर्तव्य बोध

१०/३५ २२/६७ ३६/१७२ ८०/४५ १२६/६१-६६ २२८/१२ २३८/६१ २७६/६६

### कर्म (श्रम)

#### कृपग्ता

११८/५५ १३६/१४५

#### त्रोध

११०/६ ११२/१४ २३६/५०-५१ ३००/३८ ३३६/२३४ गौ

=/38 8=/9= 22/808 28/804-805 35/803 =0/80
885/82 832/824 250/808

### गुरुजन (गुरु-जिष्य-माता-पिता)

२०/८८ १३४/१२८ २२८/७ २८०/१०

### गृहस्थधर्म

१६/६६ ४०/१६१ ५०/२२८-२२६ ११२/२०-२३ ११४/२६-३०-३१ १२२/६६-७० १४८/२३-६० १५४/६५ १६४/१२० ३३४/२१० ३४२/२५६

### गृहिगाी

१८/७४ ४०/२३० ४२/२३८ ६२/२८१ ६४/२६१-६२ १००/१२६ २२६/४ २२८/१० २४२/१० २८६/४४

#### क्षमा

११२/१६ १२४/८४ २२६/१-२ २३४/४३ २४२/८ २४०/५४ २४२/६३-६४ २५४/६५ २८६/४२

#### तत्वदर्शन

200/36 300/36 305/05 380/56-50-56-56 385/803 808-808 388/888

तप

\$\forall \forall \fora

### तितिक्षा

वहव व इव४ १६८ अ४०/व्४८

### तंजम् (ग्रग्नितत्त्व)

2,2-5 x/9 8= 96 90 x =x/90 ==/98 Ex/80= 880/80

#### दान

#### दिव्य शक्तिया

### (देवता-सोम वरुए। सूर्य श्रादि)

### (मनु)

४४/२१३ ४६/२१४-२१५ १५८/८३ दुर्वृत्त

२६/१२३ २८/१३३ ३०/१३७ १२८/१०३ १७४/२५ २३०/२० २३२/२७ २३४/४४-४६-४७ २६८/२३ २८८/५४ २६६/८ ३१८/१३७

### (द्यूत)

85/866 338-538/558

### (निन्दा)

१७०/२ २८२/१८ २६४/१-४

### (भ्रहकार)

१८८/२१ १६०/६० १६४/११० ३१८/१३५

### दृढ सकल्प

=/38 6=/34 62/6= \$88/28 \$20/68 \$35/25 \$X5/58
382/250

### धर्म

### धर्माचरगा

११८/४७ १२४/८४-८७ १४०/४३ १४८/८४ २०६/४६ २१६/११४-११७ २१८/१२० २३२/२८ २४०/४६ ३३२/२०२

### धैर्घ, गौर्घ

### नीति

 \$\finaller \langle \formall \fo

=8-68 2=0/0-6-85-80 0=2/23-28-08-=6 2=6/85 0==/40-50-58 260/50-5=-02 =08/49 =0=/=8 =86/828 =20/8=6 =332/208-004-20'0-00= 238/088-282

### नेता

==\25-36-30-308 62\23 65\33 55\53 780\53

### पञ्चामृत

 90
 \( \text{R} \) \(

#### प्रश्नोत्तर

33/53 83-03-3-703

#### प्रज्ञा

804/88 282/88 232/38 2X0/88 2X4/00-08

### प्रार्थना

२/१ ४/१२ ६/२ १६/६४ २०/८४ २२/६५ २६/१२१ ३०/१४३ ३४/१६४ ७२/६ ७८/३६-३७ ११८/४३ १२२/६८ १४८/३२ २२२/१४४

### पारिवारिक सद्भाव

२६/११७ ३४/१५६ ३८/१८२ ५८/२६५ १३८/१४७-१५०-१५४-१५५ १४८/२४ १६६/१२१-१२२ १७२/१२ २२२/१४५ १४६ २४२/१० ३०६/६४-६५ ३३०/१६२

### वर वधू को श्राशोर्वचन

४८/२२७ ५०/२३२-२३३-२३४-२३५-२३६-२३७

### पुरुषार्थ

१२२/७७ १३२/१२७ १३६/१४० १६६/१२६-१२७ १६८/१२८-१२६ २२८/८-६ २३८/६६ २४४/२२ २४८/४२ २४२/४४ २४८/५२ २६०/६३ २६८/२३ ३१६/१२४-१२५ ३२०/१४७

### पुण्य-पाप

२०८/७५ २१०/८४ २२०/१३०-१३६-१३७ २३८/६४ ३१६/१२३ ३३०/१९५

#### न्नह्म

### व्रह्मचर्य

१३४/१२६-१३१-१३२ १६०/८६ २०२/४४ २१४/१०६ ३१४/१११ ३२८/१८६

### वाह्यण

2/3/xe-30 30E/ED

#### मन

= \(\langle \) = \(\l

### मनोवल

१६/६२. ३६/१७१ ४०/१६०-१६२-१६३ ४८/२६२-२६३-२६४ ७४/१८ ११६/३६ ११८/४६ २३२/२६-३०

### मानव-जीवन

१३०/११४-११५ १४६/७६ २०८/७२ २२०/१२६ २७८/२ २६६/१६-१८ ३०२/४६ ३३८/२३८

### मातृभूमि

=/२७ १४/५२ ७६/२६-२८ १३६/१३६ १४२-१४३ १७४/२१ २२ २१८/१२६ २७८/६ ३२८/१८०

### माधुर्य भाव

=/२० ३४/१६२ ३=/१=७ ७६/३२ १०६/२१ ११०/७-=-6 १७६/३५ २६६/१६ ३६=/२०

### मूर्ख

२४२/११ २५२/५८ ३१६/१२६ ३१८/१२६ ३१८/१३४

#### मैत्री

### मोक्ष

१४०/१६२ १९४/१३ २७४/५५ २९८/२६ ३००/३५ ३०२/४७ ३०८/७४ ३०८/७६ ३१४/११८ ३४०/२४७

### यज्ञ (लोकहितकारी कर्म)

१६/६० ३२/१४७ ३६/१७५ ७२/१०-११ ७४/१७ ७४/२५ ७६/२६ ८२/६२ ८४/६५-६६ १३४/१३३-१३४ १४०/१५६ १४०/१६१ १६०/६२ २६८/३२

#### योग

१६/६३ २०२/४२ २२४/४= २६४/६-१०-११-१२-१३-१४ २६६/१५-१६-१७-१=-१६-२० २७२/४५-४६ ३१०/६४-६५-६७ ३१२/६= ३१२/१०१ ३१४/११७ ३२६/१७१ ३४०/२४=

### राजनीति

755/43-45-48

### लोभ-तृष्णा

\(\frac{1}{2}\) \(\text{0}\) \(

### वागाी

### वाग् देवता

६०/२६७-२६८-२६६-२७०-२७१-२७२ ६२/२८० १४२/४४

### फठोर वासी

२५६/७४ २००/१४ ६३४/२२०

### विद्वान

#### विनय

### विराट्ता

२१२/२६-६७

#### वंराग्य

१२४/८३ १२६/६= १८२/५८ १६६/२०-२१ १६८/३० २१६/१०६ २३०/१६-१८-१६ २४२/१४ ३०२/४५ ३३०/१६६ ३३८/२४३-२४४ २६६/६

### सुख-दु ख

२८४/३४ ३२८/१८१-१८२ ३३०/१६७ ३३८/२३६

#### सगठन

४/१३ ६८/३०५-३०६-३०७ ७८/४१ १०८/३ ११२/१८ ११६/३४ ११८/५१ १२०/६५

### सत्कर्म

१50/86 २००/88 २३०/२१-२३ २४६/७४ २७२/४० २६६/१३ ३२४/१६२

### सत्पुरुप

१८/७४-७६ २०/६१ २६/१२२ १४६/१८ १५२/५१ १५८/८२

१७०/४ १८६/७४ २३६/४४ २४४/१६-२० २४६/३१ ३४६/७२-७३ ३२४/१६०-१६३-१६४

#### सत्य

 88/46
 86/67
 86/88
 30/886-886
 37/848

 82/200
 86/228
 86/228
 86/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28
 96/28

#### सदाचार

 \(\frac{1}{2}\text{in} \)
 \(\frac{1}\text{in} \)
 \(\frac{1}{2}\text{in} \)
 \(\frac{1}\text{in} \)
 \(\frac{1}{2

### सद्गुरा

२/४ २४४/२१ २५४/६७-६८ २८२/२१-२२ ३२६/१७६-१७७ ३२८/१८४

### सन्तोप

१६६/२२ २०२/४३ २४८/८४ ३१४/११२ ३२२/१४६-१४८ ३२६/१७८-१७६

#### सत्सग

१०२/३-४ १०६/१८ ३०४/५ ३१८/१३० ३२२/१५५ 3४२/२६२-२६३

### मदुपदेश

### सभाघर्म

१२२/७२-७३-७४

#### सयम

११६/४१ ११८/४४ १४६/१२ २३२/३२ २८२/१६-२७ ३०२/४० ३०४/४८ ३२६/१७० ३२६/१७२

#### सरलता

११२/२१ १२२/७१ २६०/६६ ३०४/५५

### सामाजिक चेतना

23 5/6/60 80/646 06/50 45/70 48/66 68/60 80/646 06/50 45/80 88/66 68/60 80/646 06/50 45/80-80 68/66 68/66 68/60 40/646 06/64 46/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 68/66 6

### नुभाषित

 २६/११६
 २८/१२६
 २८/१२६
 ४०/१६४-१६४-१६६
 ४८/२३१

 ४६/२४६
 ४८/२७६
 ८०/८७
 ६४/१०५
 ११४/२५

 १२०/५६
 १४४/५
 १४८/३०-३१
 २४०/२-३
 २४६/२५

 ३५६/७५
 २५८/६२६
 ३२०/१४५-१४६
 ३२२/१५३

 ३३२/२०६
 ३३६/२२६
 ३३८/२४१
 २१६/१११

### गरीर धर्म

१६/६५ १८६/७६ १८८/८६ २२४/१४६ ३००/३२ ३०६/७२-३४२/२५६

### गिव सकल्प

२६/११४-११६ 30/१४२ 35/१55 ४४/२०६-२०७-२०5-२१० ६२/२७६ ७२/६ ७४/१४-१६ ७६/३१ 50/४७ 55/50-5१-5२ 50/5४ ६२/१४७ ६5/११५-११६-१२०१२४ १२5/१०५ १४२/१६६-१७०

#### श्रद्धा

#### ज्ञान

 X/X-E
 80/36
 82/86
 88/38-34
 86/84
 86/84
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36
 80/36

### ज्ञानी (साधक)

# तू कि त्रिवेगा मे प्रयुक्त ग्रन्थों की सूची

# र्जनधारान्तर्गत प्रत्य प्ची

|                              | दगाशृतस्कघ सूत्र          |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>अ</b> टुयोग हार ग्४       | नियमनार                   |
| ग्राचारा <i>ग</i> नूमि       | निशीथभाष्य                |
| श्राचाराग <i>न्</i> त्र      | निशीयचूर्गि               |
| याचाराग-नियुं कि             | नरी सूत्र चूरिंग          |
| श्रापुरप्रत्यात्यान प्रकाणंक | नदी नूत्र                 |
| त्राराधनानार                 | प्रज्नव्याकरगा मूत्र      |
| यावय्यक निर्यु क्ति          | प्रवचनभार                 |
| त्रावय्यक निर्युक्ति भाष्य   | पचास्तिकाय                |
| उनिभानिया <b>र्</b>          | बोब पाहुड                 |
| उनराध्ययन नृणि               | बृहत्कल्प भाष्य           |
| उत्तराध्ययन नियुं क्ति       | वृहत्करूप सूत्र           |
| उत्तराव्ययन सूत्र            | भगवती सूत्र               |
| उपासक दणा मूत्र              | भाव पाहुड                 |
| श्रोघनियुं क्ति भाष्य        | भक्तपरिज्ञा प्रकीर्णक     |
| श्रोघनियु क्ति               | भगवती स्राराघना           |
| र्ग्रापपातिक सूत्र           | मोक्ष पाहुड               |
| कार्तिकेयानुप्रेक्षा         | महाप्रत्याख्यान प्रकीर्णक |
| गच्छाचार प्रकीर्णक           | मुरण समाधि प्रकीर्णक      |
| तत्त्वसार                    | मूलाचार                   |
| दशवैकालिक सूत्र              | राजप्रश्नीय सूत्र         |
| दशवैकालिक निर्यु क्ति        | व्यवहार भाष्य             |
| दर्शन पाहुड                  | विशेषावश्यक भाष्य         |
| दशवैकालिक निर्यु क्ति, भाष्य | व्यवहार सूत्र             |
| दशाश्रुतस्कधचूरिंग           | वसुनन्दि श्रावकाचार       |
| दशवैकालिक चूरिए              | स्थानाग सूत्र             |

| <b>गील पाहु</b> ड             | विसुद्धिमग्गो                 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| समवायाग सूत्र                 | विमानवत्थु                    |
| सन्मतिनर्क प्रकरण             | सयुत्तनिकाय                   |
| सूत्रकृताग सूत्र              | सुत्तनिपात                    |
| सूत्र कृताग निर्युक्ति        |                               |
| समयसार                        | वैदिक घारान्तर्गत ग्रन्थ सूची |
| सूत्र पाहुड                   |                               |
| सूत्रकृतागचूरिंग              | ग्रन्नपूर्गोपनिपद्            |
| ज्ञातावर्मकथा सूत्र           | ग्रघ्यात्मोपनिपद्             |
|                               | ग्रथर्ववेद                    |
| वौद्ध घारान्तर्गत ग्रन्थ सूची | ग्रघ्यात्म रामायगा            |
|                               | ग्रपरोक्षानुभूति              |
| ग्रभिघम्मपिटक                 | ग्रापस्तम्वस्मृति             |
| त्रगुत्तर निकाय               | <b>ग्रात्मवो</b> घ            |
| इतिवुत्तक                     | ग्राश्वलायनीय गृह्यसूत्र      |
| उदान                          | ईशावास्योपनिपद्               |
| खुद्दक पाठ                    | ऋग्वेद                        |
| चुल्लनिद्देस पालि             | ऐतरेय ब्राह्मण                |
| चरियापिटक                     | ऐतरेय ग्रारण्यक               |
| जातक                          | ऐतरेय उपनिपद                  |
| थेरीगाथा                      | ग्रौशनसस्मृति                 |
| थेरगाथा                       | केन उपनिषद्                   |
| दीघनिकाय                      | कठ उपनिपद्                    |
| वम्मपद                        | केन उपनिषद्, शाकरभाष्य        |
| पटिमम्भिदामग्गो               | गोपथ वाह्मण                   |
| पेत्तवत्यु                    | गीता, शाकरभाष्य               |
| मज्भिमनिकाय                   | छान्दोग्य उपनिपद्             |
| महानिद्देण पालि               | छादोग्य उपनिपद्, शाकरभाष्य    |
| विनय पिटक                     | तैत्तिराय ग्रारण्यक           |

तंतिरीय नाहारा तेजोविन्दूपनिपद् तैनिरीय सहिता तंतिरीय उपनिपद ताण्ड्यनाह्यग् तत्त्वोपदेग नारद परिव्राजकावनिपद न्यायदर्गन नारद भक्ति नू<sup>त्र</sup> वंगत उपनिपद प्रग्न उपनिपद पाराशरम्पति पाणुवत उपनिपद न्नह्मविन्दूपनि**प**द् वृहदारण्यक उपनिपद वृहदारण्यक उपनिपद्-(शाकर भाष्य) वोघायन गृह्य सूत्र भगवद् गीता मण्डलब्राह्मगोपनिपट् महोपनिपद् मनुस्मृति मुण्डक उपनिपद् मैत्रायगी ग्रारण्यक यजुर्वेद

महाभारत योग दर्शन याज्ञवल्वयोपनिपद् याज्ञवल्वयस्मृति योगवाशिष्ठ वाल्मीकि रामायण विवेकचूडामिए व्यासस्मृति विणष्ठस्मृति विष्णु पुराग्ण यजुर्वेदीय उन्वटभाष्य वेदान्त दर्शन वैशे पिक दर्शन विश्वामित्रस्मृति व्यासस्मृति श्रीमद् भागवत निरुक्त श्वेताश्वतर उपनिपद् शतपथन्नाह्मग् शाण्डिल्योपनिपद् शाड्ख्यायन ग्रारण्यक

गाण्डिल्यस्मृति

साख्य दर्शन

सामवेद

\$